# GOVERNMENT OF INDIA DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY

OLASS 9918 CALL No. 934.0131 Sat-

D G.A. 79.

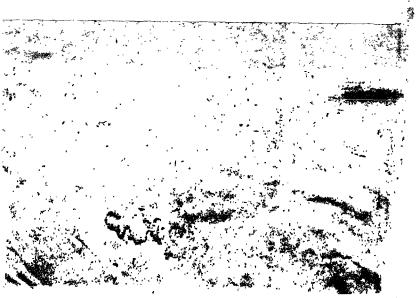



## पाटलीपुत्र की कथा

Pathing the latter Park Carlotte and the second A Marine Commence Compare to the

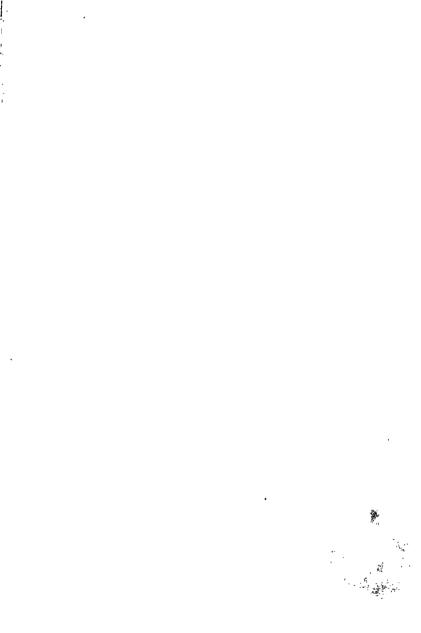



मीर्यकालं न साँड रामपुरवा के अप्रशोक्स्तं न पर तीसरी सती ई० पू०

# पाटलीपुत्र की कथा

या

मागध साम्राज्य का उत्थान भौर प्रकृ

लेखक

सस्यकेतु विद्यालंकार

डी॰ लिट॰ ( पेरिस )

9918

New Delbi

CENT

3

CENTRA

Acc. No.

Date.

934.0131

jat <sub>1888</sub>

हिंदुस्तानी एकेडेमी, युक्तप्रांत, इलाहाबाद

प्रकाशके हिंदुस्तानी एकदेमी वुक्तप्रांत, इलोहाबाद

> प्रथम संस्करण मुल्य १०)

VARAL ARCHIROCOPHUM

9918

14.10:1958

934.0131

प्रसाद मालवीय

सें दूल प्रिंटिंग प्रेस प्रमाग 🕆

#### प्रस्तावना

मारतवर्ष के इतिहास में पाटलीपुत्र का वहां महस्व है। दैस्वी सन् से पाँच सदी पहले से छठीं सदी ईसवी पश्चात् तक वह मारत की राजनीतिक शक्ति का प्रधान केंद्र रहा। एक इज़ार साल के इस सुदीघ काल में पाटलीपुत्र को राजधानी बनाकर बहुत से राजवंशों ख्रीर सम्राटों ने भारत के विशाल साम्राच्य पर शासन किया। क्रूरीप के प्राचीन इतिहास में जो स्थिति रोम की है, वही भारत के इतिहास में पाटलीपुत्र की है। रोम के समान इस नगरी में भी अनेक राजवंशों ने राज्य किया, अनेक क्रांतियाँ हुई। अनेक बार विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किये, अनेक बार अधीनस्थ राज्यों ने विद्रोह किये। पर पाटलीपुत्र की राजनीतिक शक्ति नष्ट नहीं हुई।

पाटलीपुत्र मगध के प्राचीन जनपद की राजधानी था। यहाँ के
महत्त्वाकांची राजाओं ने पहले मगध को महाजनपद बनाया, फिर
भारत के अन्य छोटे बड़े जनपदों को जीतकर एक विशाल साम्राच्य
की स्थापना की। उत्तरी भारत में मगध का साम्राच्य इन दस सदियों
में प्रायः अञ्चरण बना रहा। दिख्यों भारत भी बहुत अरसे तक
पाटलीपुत्र के विशाल साम्राच्यों में सम्मिलित रहा। अनेक दिल्लिकी
प्रतापी राजाओं ने हिमालय से समुद्र तक सारी पृथिवी पर शासन
किया। राजनीतिक चेत्र में ही नहीं; धमं, भाषा, सम्यता, कला और
संस्कृति के चेत्र में भी इस काल में पाटलीपुत्र भारत का सर्वप्रधान के
रहा। अशोक के समय में, आचार्य उपगुप्त ने जिस धमंतिकव का
उपक्रम किया, उसने न केवल भारत में, अपित उससे बाहर भी कहुत
से विदेशों में मगध के धमंतामाज्य को स्थापित कर दिया।
पाटलीपुत्र का यह इतिहास बड़े महत्त्व का है। भारत के प्राचीन

इतिहास पर बहुत सी पुस्त कें भारतीय तथा विदेशी भाषात्रों में लिखी जा चुकी हैं। अनेक विदानों ने भारत का कमनद इतिहास लिखने का प्रशंसनीय प्रयत्ने किया है। पर मगध के शक्तिशाली श्रीर वैमवपूर्णं साम्राज्य के उत्थान श्रीर पतन का पृथक् रूप से इतिहास अपनी तक नहीं लिखा गया । बाहदय, शैशुनाक, नन्द, मौर्य, करन, शुंग, सातवाहन, गुप्त श्रीर पाल वंशों का इतिहास एक दूसरे से पूरव नहीं है। एक ही मागध साम्राज्य का शासन करने वाले ये विविध वंश हुए। राजवंश बदलते रहे, पर मगध की राजनीतिक शक्ति निरंतर जारी रही। नंदों के पतन से मगध की शक्ति का श्रंत नहीं हो गया, मौयों ने उसी मागध साम्राज्य का शासन किया, जिस पर उनसे पहले नंद राजा शासन करते थे। इन एक हज़ार वर्षी के इतिहास में यह बात ध्यान देने योग्य है, और इस प्रथ को इसी दृष्टि से लिखा गया है। यह किसी वंशविशेष का इतिहास नहीं है, इसमें मगध के विशाल साम्राज्य के उत्यान और पतन का वृत्तांत क्रमबद्ध रूप से देने का प्रयत्न किया गया है। यही इस ग्रंथ की विशेषता है।

मैंने जान-ब्रुक्त कर इस पुस्तक में कोई प्रमाण नहीं दिये, न कहीं किसी आधारम थ का संकेत किया है। यह पुस्तक सर्वसाधारण पाठकों को हिन्द में रखकर लिखी गई है, जो ऐतिहासिक खोज की उलकाों में न पड़कर सरल रीति से कमबद हितहास को जानना चाहते हैं। मुक्ते जात है, कि प्राचीन मारतीय इतिहास के तिथिकम के संबंध में अनेक मतमेद हैं। सातवाहन, गुप्त, पाल आदि विविध वंशों के राजाओं के शासनकाल के विषय में भी अभी सब ऐतिहाहिक एकमत नहीं हुए हैं। पर जो घटनायें व तिथियाँ प्राय: मान्य समकी जाती हैं, उन्हें ही इस पुस्तक में स्वीकार किया गया है, और विविध ऐतिहासिकों के मतमेदों की कोई विवेचना न कर उनकी सबैधा उपेक्षा कर दी गई है।

भारत के प्राचीन इतिहास पर मेरे दी प्र'थ पहले प्रकाशित ही चुके हैं। सन् १६३० में मेरा "मीर्य लाम्राज्य का इतिहास" प्रकाशित हुआ था। उसके बाद १६३४ में गुरुकुल विश्वविद्यालय हरिद्वार से प्रकाशित "मारतवर्ष का इतिहास" में "बौद्धकाल का राजनीतिक इतिहास" मैंने लिखा था। इन दोनों प्र'थों में मगध के इतिहास का कुछ महत्वपूर्य भाग श्रा गया था। यह स्वाभाविक है, कि इस पुस्तक को लिखते हुए अपने इन दोनों प्रन्थों का मैं विशद्रूप से प्रयोग करूँ ! यही कारण है, कि मगध के बाहदूर्य, शेशुनाक, नन्द ब्रीर मौर्यंवंशों के इतिहास में मेरी इन पहली पुस्तकों की सामग्री कुछ परिवर्तित रूप में फिर से समाविष्ठ कर दी गई है। यह कहना कठिन है, कि इस पुस्तक में कोई मौलिकता है। आचार्य चाणक्य के शब्दों का अनुसरण करते हुए मैं यही कह सकता हूँ, कि मारत के प्राचीन इतिहास के चेत्र में जो कार्य पहले के आचार्यों ने किया है, प्रायः उस सबको एकत्र कर, उसे सम्मुख रख, यह इतिहास मैंने तैयार किया है। मुक्ते त्राशा है, पाठक इसे पढ़कर मगंध के गौरवमय इतिहास की एक फाँकी ले सकेंगे। इस प्रन्थ के प्रकाशक 'हिंद्स्तानी एकडेमी' की इच्छा यह थी, कि इसे 'पटना की कहानी' नाम से प्रकाशित किया जाय। इसी लिये मागध साम्राज्य के पतन व पाटलीपुत्र के गौरव की इतिश्री ही जाने के बाद भारत की इव प्राचीन नगरी का पटना के रूप से किस प्रकार उदार हुआ , इस विषय पर भी कुछ प्रकाश डालना आध्यश्यक था। इसी लिये प्रन्य के अंतिम तीन अध्यायों में मध्य काल और आधुनिक काल के पटना की कहानी का भी संचेप के साथ उल्लेख कर दिया गया है।

कार्तिकी पूर्णिमा संबत् २००६

सस्पदेश विद्यालंकार

## विषय-सूची

| , .                                      | पुष्ठ                     |
|------------------------------------------|---------------------------|
| पहला अध्यायः विषय प्रवेश                 | ११४                       |
| (१) पाटलीपुत्र नगर                       | ₹                         |
| (२) पाटलीपुत्र की स्थापना                | R                         |
| (३) प्राचीन भारत के विविध राज्य          | ¥                         |
| (४) मगध का साम्राब्यवाद                  | १०                        |
| (५) मगध का सेन्यशक्ति                    | <b>१२</b>                 |
| दूसरा भग्याय : मागध साम्राज्य का प्रारंभ | <b>१५</b> —₹४             |
| (१) मगध में आयों का पहला राज्य           | <b>?</b> ¼ *              |
| (२) ऋषि दीव <sup>°</sup> तमा की कथा      | · १ <b>६</b>              |
| (३) बाईद्रथ वंश का प्रारंभ               | १६                        |
| (४) बाह्रद्रथ वंश                        | २०                        |
| (५) बाईद्रय राजात्रों का समय             | ३०                        |
| (६) बाहँद्रथ शासन के विरुद्ध क्रांति     | ₹०                        |
| (७) मगध में फिर राज्यकांति               | <b>३२</b> .               |
| वीसरा अध्यायः मगघ का उत्कर्ष             | ३४६४                      |
| (१) सोलइ महाजनपद                         | 3 <b>x</b>                |
| (२) श्रे शिय विम्बिसार                   | Yo                        |
| (३) श्रजातशत्रु                          | <b>***</b> §              |
| (४) राजा उदायिमद्र                       | ં પ્રક                    |
| ' (५) शिशुनाय नंदिवर्धन                  | <b>4</b> 5                |
| (६) काकवर्ण महानंदी                      | NE /                      |
| (७) महापद्मनंद                           | <b>6</b> 0 4              |
| ( ८ ) यवनो के <b>आक्रमण</b>              |                           |
| षीया अध्याय: जैन श्रीर बौद्ध धर्म        | <b>63</b><br><b>64—66</b> |
| (१) भामिक सुधारवा                        | <b>\$</b> \$              |
| (२) वर्षमान महावीर                       | <b>\$</b> 5               |
| (३) जैन धर्म की शिद्धार्थ                | <b>62</b>                 |
|                                          |                           |

.3

| •                                                    |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| · ( Y ) महात्मा <b>बुद</b>                           | 90           |
| (५) बौद्ध धर्म की शिद्धार्थे                         | ⊏Ę.          |
| (६) बौद्ध संघ                                        | \$3          |
| ( ७ ) ऋाजीवक संप्रदाय                                | . 83         |
| (८) धार्मिक सुधारणा का प्रभाव                        | १६           |
|                                                      |              |
| (१) मोरियगण का कुमार चंद्रगुप्त                      | 800          |
| (२) सिकंदर के विरुद्ध पंजाब में विदोह                | १०६          |
| (३) मागध साम्राज्य की विजय                           | ११०          |
| (४) सैल्युक्स का आक्रमण                              | 788          |
| (५) सम्राट् विंदुसार श्रमित्रप्रात किया              | १२०          |
| <b>छठवाँ श्रम्याय :</b> प्रियदर्शी राजा अशोक १२६     | <b>१</b> ७३  |
| (१) ब्रशोक का राज्यारोहण                             | १२६          |
| (२) राज्यविस्तार                                     | १३०          |
| (३) मागघ साम्राज्य की सीमा                           | १३३          |
| (४) विदेशों के साथ संबंध                             | १३७          |
| (५) अशोक के शिलालेस                                  | १३८          |
| ( ६ ) धर्मविजय का उपक्रम                             | . 8x8 ·      |
| ( ७ ) धर्मविजय के उपाय                               | १५०          |
| (८) अशीक और बीह धर्म                                 | . 3KF        |
| (६) कुमार कुखाल                                      | 250          |
| (१०) मंत्रिपरिषद् से विरोध                           | . 200        |
| सातवाँ भन्यायः बौद्धं वर्म का विदेशों में प्रचार १७४ | -114         |
| (१) बौद धर्म की तीसरी महारामा                        | tor          |
|                                                      | TOE          |
| (३) दिल्ली भारत में भीव पर्म                         | ्र <b>ः</b>  |
| (४) खोतान में कुमार कुतान                            | TEY .        |
| (५) हिमनंत प्रदेशों में प्रकार                       | ₹ <b>5</b> 0 |

|              | ( { } )      | यवन देशों में प्रचार                    |               | 375          |
|--------------|--------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|
|              | (७)          | सुवर्णभूमि में प्रचार                   |               | १६१          |
| भाठवाँ भध्या | यः अशे       | कि के उत्तराधिकारी <mark>मौर्य</mark> ः | राजा १६१      | ४-२०६        |
|              | (१)          | राजा सुयश कुनाल                         |               | 838          |
| ,            | (२)          | राजा बंधुपालित दशरथ                     |               | १६६          |
| -            | (३)          | राजा संप्रति                            |               | १६७          |
|              | (8)          | राजा शालिशुक                            |               | २०१          |
| •            |              | मौर्य वंश का ऋंत                        |               | २०४          |
|              | ( { } )      | मौर्यं साम्राज्य के पतन के              | कारस          | २०६          |
|              | <b>(</b> 9 ) | धर्म विजय की नीति                       |               | . २०८        |
| नवाँ अध्याय  | : मौर्यक     | ालीन कृतियाँ                            | 280-          | <b>-</b> ₹१٤ |
|              | (१)          | पाटलीपुत्र नगरी                         |               | ५१०          |
|              | (२)          | श्रशोक के स्तूप                         |               | २११          |
|              | <b>(</b> ₹)  | सारनाथ                                  |               | 284          |
|              | (8)          | सांची 🗸                                 |               | २१४-         |
| ÷            | (4)          | बरहुत                                   |               | २१६          |
|              | ( { } )      | तद्मशिला                                |               | २१७          |
| •            |              | मौर्यकालीन मूर्तियाँ <b>व स्रन्य</b>    | <b>अवशे</b> ष | २१७          |
| दसवाँ अध्याय | ं मौर्य व    | हालं की शास <b>नस्यवस्था</b>            | <b>२२</b> ०—  | -२६६         |
|              |              | <b>हौटलीय अर्थशास्त्र</b>               |               | २२०          |
|              | (२)₹         | गम्राज्य का शासन 🐪 🥕                    | ,             | २२१          |
|              | (३)वि        | विजिगीषु राजर्षि सम्राट                 | ,             | २२६          |
| <b>*</b> .   | (8)          | गॅतिंपरिष <b>द्</b>                     | -             | २१६          |
|              | (4)          | निता का शासन                            |               | २३२          |
|              | ( ६ ) के     | द्रीय शासन का संगठन                     | ,             | 280          |
| •            | (0)=         | याय व्यवस्था                            |               | २५०          |
| *            | (5)          | जिकीय ग्राय-व्यय                        |               | २६ <b>२</b>  |
| ·<br>:       |              | र्दुमशुमारी                             |               | २६४          |
|              | , •          | ▼ .                                     |               |              |

| •             | (१०) गुप्तचर विमाग                           | २६४            | *<br>                                      |
|---------------|----------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| ÷             | (११) डाक प्रबंध                              | २६६            | , 4.5<br>1.7                               |
| - '           | (१२) राजशक्ति पर जनता का प्रमाव              | २६७            |                                            |
| ः ग्यारहवाँ १ | <b>अध्याय: मौर्य काल का आर्थिक जीवन</b> २७   | o—₹0¥.         | ي<br>ور<br>قرام اور                        |
|               | (१) कृषि                                     | २७०            |                                            |
|               | 🗸 २ ) ब्यवसाय                                | २७३            | 4                                          |
| 1             | • (३) व्यापार                                | े २८१          |                                            |
|               | (४) ब्राने-जाने के साधन                      | श्यदे          | 1                                          |
| ,             | (५) तोल ब्रौर माप के परिमाय                  | रहर            |                                            |
|               | (६) मुद्रापद्धति                             | ₹₹₩ .          | y our si                                   |
| •             | (७) सुद के नियम                              | <b>ર</b> દય, ` |                                            |
| ~             | ( ८ ) दासप्रथा,                              | ₹€0            |                                            |
|               | (६) दुर्मों का स्वरूपं                       | 339            |                                            |
|               | (१०) सार्वजनिक कष्टों का निवारस              | 308            |                                            |
| वारहवाँ जा    | <b>ध्यायः मौर्यका</b> तीन समाज और सभ्यता ३०५ | <b>—३२</b> ३   | · 第                                        |
| \$r           | •                                            | इंट्रा         |                                            |
| <i>:</i>      | (२) विवाह तथा स्त्रियों की स्थिति            | 300            |                                            |
| ,             | (३) धार्मिक विश्वास                          | 388            | * \$.**<br>.:^                             |
| , ,           | (४) भारतीयों का मोजन और पान                  | <b>318</b>     | * 4<br>* * * * * * * * * * * * * * * * * * |
| · .           | (५) ग्रामोद-प्रमोद                           |                |                                            |
|               | (६) रीति-रिवाज श्रौर स्वमाव                  | After .        |                                            |
|               | (७) शिच्यालय                                 | ३२०            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1      |
| तेरहबाँ अञ    | यायः शुंग और करव वंश ३२%                     | 336            |                                            |
|               | (१) मगघ में फिर राज्यकृति                    | 348            |                                            |
| ••            | (२) शुंग पुष्यमित्र                          | <b>372</b>     |                                            |
|               | (३) पुष्पमित्र के उत्तराणिकारी               | ३२८            | •                                          |
|               | (४) इस्त वंश                                 | ३३०            |                                            |
| * - ,         | (५) शको का मारत मनेब                         | ३३२            |                                            |
|               |                                              |                |                                            |

| चौदहवाँ अ      | भ्याय : मगध के सातवाहन और                  |                  |
|----------------|--------------------------------------------|------------------|
|                | कुशास् राजा                                | 33 <del>0</del>  |
| ,              | (१) सातवाहनों का श्रम्युदव                 | 330              |
| •              | (२) गौतमीपुत्र सातकाँग                     | 33=              |
| r              | (३) मागधसम्राट् वासिष्ठी <b>पुत्र</b> श्री |                  |
|                | (४) मगध के ऋग्य सातवाइन राज                | ना ३४२           |
|                | (५) मंगध से सातवाइन शासन क                 |                  |
|                | (६) नया पुष्पपुर                           | ₹85              |
| पंद्रहवाँ अध्य | ाय: भारशिव श्रौर वाकाटक वंश                | ३४१—३६१          |
|                | (१) कुशाण साम्राज्य का पतन                 | ३४१              |
|                | (२) भारशिव वंश                             | ३५४              |
|                | (३) वाकाटक वंश                             | ३४६              |
|                | (४) पाटलीपुत्र में कौमुदी <b>महोत्स</b> व  | 348              |
| सोलहवाँ भ      | म्यायः मौर्योत्तरकालीन भारत का राज         | नीविक            |
|                | श्रोर श्रार्थिक जीवन                       | ३६२              |
| *1             | (१) गणराज्यों का पुनरत्यान                 | • ३६२            |
|                | (२) राज्यशासन                              | ₹ <b>६</b> ४—३७४ |
|                | (३) श्रार्थिक जीवन                         | ३६८              |
| ÷              | (४) बृहत्तर भारत का विकास                  | ३७२ .            |
| सन्नहवाँ ऋध्य  | ायः मौर्योत्तर काल का स्ना <b>हित्य</b> ,  | ,                |
|                | धर्म और समाज                               | 10E-86A          |
| 4              | (१) साहित्य                                | ३७६              |
| •              | (२) वैदिक धर्म का <b>पुनरुत्थान</b> 🐇      | またの              |
|                | (३) जातिमेद का विकास                       | 350              |
| 4              | (४) मिक्खु जीवन के विषद भावना              | ४०१              |
|                | (५) विवाह संबंधी नियम                      | You.             |
|                | (६) अहिंसावाद के विषय प्रतिक्रिया          | ४०६              |
| ^              | (७) दासप्रया का हास                        | χο⊏              |

| (८) वास्तु और मूर्तिकला ४०६  भाठारहवाँ अध्याय: पाटलीपुत्र के गुप्त समाद ४१६—४४७  (१) गुप्त वंश का पारंभ ४१६  (१) गप्ताट् समुद्धगुप्त ४१६  (३) समाट् संद्रगुप्त द्वितीय विक्रमाहित्य ४३६  (४) समाट् संद्रगुप्त प्रथम महिद्वादित्य ४३६  (४) समाट् संद्रगुप्त प्रथम महिद्वादित्य ४३६  (४) समाट् संद्रगुप्त ४४५—४५०  (६) गुप्त साम्राज्य का हास ४४६  (७) हूर्यों के त्राक्रमण ४४६  उन्नीसवाँ अध्याय: विज्ञान, धर्म त्रीर साहित्य ४४६—४५०  (१) साहित्य और विज्ञान ४५६  (१) साहित्य और विज्ञान ४५६  (१) साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४०१—४६०  (१) साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४०१—४६०  (१) सम्राज्य का स्वरूप ४५६  (१) सम्राज्य का स्वरूप ४५१  (१) सम्राज्य का स्वरूप ४५१  (१) सम्राज्य का स्वरूप ४५१  (१) मतिये शासन ४६६  (१) मतिये शासन ४६६  १६) गुप्तकाल के सिक्के ४६३  इक्षीसवाँ अध्याय: गुप्त काल की समृद्धि और  आर्थिक जीवन ४६१—४०६  (१) गुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर ४६३  (१) मतिये यात्री फ्राइयान  (३) रहन-सहन और आसोद-ममोद ४६६  (५) आर्थिक जीवन  (१) आर्थिक जीवन  (१) आर्थिक जीवन  (१) आर्थिक जीवन |                            |                                    |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
| (१) ग्रुप्त वंश का प्रारंभ ४१६ (२) सम्राट् समुद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ४३१ (३) सम्राट् संद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ४३६ (४) कुमारगुप्त प्रथम महिंद्रादित्य ४३६ (४) सम्राट् स्कंद्रगुप्त ४३६ (६) ग्रुप्त साम्राच्य का ह्यास ४४१ (७) हूर्यों के त्राक्रमण ४४६ उन्नीसवाँ भण्यायः विज्ञान, धर्म त्रीर साहित्य ४४६—४७० (१) साहित्य त्रीर विज्ञान ४४६ (२) दार्शनिक साहित्य ४५६ (३) धार्मिक दशा ४६३ वीसवाँ भण्यायः गुप्त साम्राच्य की शासनव्यवस्था ४७१—४६० (१) साम्राच्य का स्वरूप ४७१ (२) केंद्रीय शासन (१) संत्रीय शासन (३) प्रांतीय शासन (३) प्रांतीय शासन (३) प्रांतीय शासन (६) गुप्तकाल के सिक्के ४६३ इक्षीसवाँ भण्यायः गुप्त काल की समृद्धि और आर्थिक जीवन ४६१—४०६ (१) गुप्त साम्राच्य के प्रधान नगर (१) गुप्त साम्राच्य के प्रधान नगर (१) गुप्त साम्राच्य के प्रधान नगर (१) नविह व्यय (५) वार्यिक जीवन                                                                                                                                                                                     |                            |                                    |                                         |
| (२) सम्राट् समुद्रगुप्त द्वितीय निक्रमाहित्य ४३१ (३) सम्राट् संद्रगुप्त द्वितीय निक्रमाहित्य ४३१ (४) कुमारगुप्त प्रथम महिद्रादित्य ४३६ (४) सम्राट् स्कंदगुप्त ४४५ ४४६ ४४१ (६) ग्रुप्त साम्राच्य का द्वास ४४१ (७) हुणों के त्राक्रमण ४४६ ४४६ ४४६ ४४६ ४४६ ४४६ ४४६ ४४६ ४४६ ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | भठारह <b>वाँ</b> ऋग्यायः । | राटलीपुत्र के गुप्त <b>सम्राट</b>  | .४१६—४४७                                |
| (३) सम्राट् चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमाहित्य ४३६ (४) कुमारगुप्त प्रथम महिंद्राहित्य ४३६ (१) सम्राट् स्कंद्रगुप्त ४३८ (१) सम्राट् स्कंद्रगुप्त ४३८ (१) सुर्यो के स्नाक्रमण ४४१ (७) हुर्यो के स्नाक्रमण ४४६ ४४८ ४४८ ४४८ ४४८ ४४८ ४४८ ४४८ ४४८ ४४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | (१)                        | गुप्त वंश का प्रारंभ               | · ४ <b>१</b> ६                          |
| (४) कुमारगुप्त प्रथम महैद्रादित्य ४३६ (१) सम्राट् स्कंदगुप्त ४३८ (६) ग्रुप्त सम्राच्य का हास ४४९ (७) हूणों के ब्राक्रमण ४४६ उन्नीसकाँ श्रध्यायः विज्ञान, धर्म श्रीर साहित्य ४४८—४७० (१) साहित्य श्रीर विज्ञान ४४८ (२) दार्शनिक साहित्य ४५८ (२) दार्शनिक साहित्य ४५८ (३) धार्मिक दशा ४६३ वीसकाँ श्रध्यायः गुप्त साम्राज्य की शासनञ्यवस्था ४७१—४६० (१) साम्राज्य की शासनञ्यवस्था ४७१—४६० (१) साम्राज्य की शासनञ्यवस्था ४७१—४६० (१) साम्राज्य का स्वरूप ४७९ (२) केंद्रीय शासन ४७६ (३) प्रांतीय शासन ४७६ (४) श्रधीनस्थ राज्यों का शासन ४८६ (४) श्रधीनस्थ राज्यों का शासन ४८६ (६) ग्रुप्तकाल के समुद्धि और शाधिक जीवन ४६१—४०६ (१) ग्रुप्त साम्राज्य के मधान नगर ४६६ (१) चीनी यात्री फ्राह्यान ४६६ (१) चीनी यात्री फ्राह्यान ४६६ (१) निर्वाह व्यय (४) श्राधिक जीवन ४६१                                                                                                                                                                                                                                   | (२)                        | सम्राट् समुद्रगुप्त                | ४१६ .                                   |
| (१) सम्राज्य का हास ४४१ (७) हूणों के त्राक्रमण ४४६ उन्नीसनों अध्यायः विज्ञान, धर्म और साहित्य ४४८—४७० (१) साहित्य और विज्ञान ४५८ (१) साहित्य और विज्ञान ४५६ (१) साहित्य और विज्ञान ४५६ (३) धार्मिक दशा ४६३ नीसनों अध्यायः गुप्त साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४०१—४६० (१) साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४०१—४६० (१) साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४०१—४६० (१) सम्राज्य का स्वरूप (२) केंद्रीय शासन ४०६ (३) प्रांतीय शासन ४७६ (३) प्रांतीय शासन ४६३ (५) त्रांतीय शासन ४६३ इक्षीसनों अध्यायः गुप्त काल की समृद्धि और आर्थिक जीवन ४६१—४०६ (१) गुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर ४६३ (१) नर्नाह व्यय (४) नर्नाह व्यय (४) आर्थिक जीवन ४६१                                                                                                                                                                                                                                                             | (३)                        | सम्राट् चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमा | देख ४३१                                 |
| (१) सम्राज्य का हास ४४१ (७) हूणों के त्राक्रमण ४४६ उन्नीसनों अध्यायः विज्ञान, धर्म और साहित्य ४४८—४७० (१) साहित्य और विज्ञान ४५८ (१) साहित्य और विज्ञान ४५६ (१) साहित्य और विज्ञान ४५६ (३) धार्मिक दशा ४६३ नीसनों अध्यायः गुप्त साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४०१—४६० (१) साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४०१—४६० (१) साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४०१—४६० (१) सम्राज्य का स्वरूप (२) केंद्रीय शासन ४०६ (३) प्रांतीय शासन ४७६ (३) प्रांतीय शासन ४६३ (५) त्रांतीय शासन ४६३ इक्षीसनों अध्यायः गुप्त काल की समृद्धि और आर्थिक जीवन ४६१—४०६ (१) गुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर ४६३ (१) नर्नाह व्यय (४) नर्नाह व्यय (४) आर्थिक जीवन ४६१                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>(</b> ¥)                | कुमारगुप्त प्रथम महैद्रादित्य      | 83€ :                                   |
| (७) हुणों के त्राक्रमण उननीस वा अध्यायः विज्ञान, धर्म और साहित्य ४४८-४७० (१) साहित्य और विज्ञान ४४८- (२) दाशंनिक साहित्य ४४८- (३) धार्मिक दशा ४६३ वीसवाँ अध्यायः गुप्त साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४७१-४६० (१) साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४७१-४६० (१) संम्राज्य का स्वरूप ४७१ (२) केंद्रीय शासन ४७६ (३) प्रांतीय शासन ४५३ (४) त्रांतीय शासन ४६३ (६) गुप्तकाल के सिक्के ४८३ इक्षीसवाँ अध्यायः गुप्त काल की समृद्धि और आर्थिक जीवन ४६१-४०६ (१) गुप्त साम्राज्य के मधान नगर १६३ (१) गुप्त साम्राज्य के मधान नगर १६३ (१) मीनी यात्री फ्राइयान (३) रहन-सहन और ग्रामोद-ममोदे १४९ (४) निर्वाह व्यय १५) निर्वाह व्यय १५) निर्वाह व्यय १५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                          |                                    | ४३८                                     |
| डन्नीसवाँ श्रध्यायः विज्ञान, धर्म और साहित्य ४४८—४७० (१) साहित्य और विज्ञान (२) दार्शानिक साहित्य (३) धार्मिक दशा ४६३ वीसवाँ श्रध्यायः गुप्त साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४७१—४६० (१) साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४७१—४६० (१) केंद्रीय शासन ४७४ (२) केंद्रीय शासन ४७६ (४) पांकीय शासन (४) पांकीय कर (५) श्रधीनस्थ राज्यों का शासन (६) गुप्तकाल के सिक्के ६६३ इक्षीसवाँ श्रध्यायः गुप्त काल की समृद्धि और शार्थिक जीवन ४६१—४०६ (१) गुप्त साम्राज्य के मधान नगर (१) निर्वाह व्यय (४) श्राधिक जीवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (                          | गुप्त साम्राज्य का हास             | 886                                     |
| डन्नीसवाँ श्रध्यायः विज्ञान, धर्म और साहित्य ४४८—४७० (१) साहित्य और विज्ञान (२) दार्शानिक साहित्य (३) धार्मिक दशा ४६३ वीसवाँ श्रध्यायः गुप्त साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४७१—४६० (१) साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४७१—४६० (१) केंद्रीय शासन ४७४ (२) केंद्रीय शासन ४७६ (४) पांकीय शासन (४) पांकीय कर (५) श्रधीनस्थ राज्यों का शासन (६) गुप्तकाल के सिक्के ६६३ इक्षीसवाँ श्रध्यायः गुप्त काल की समृद्धि और शार्थिक जीवन ४६१—४०६ (१) गुप्त साम्राज्य के मधान नगर (१) निर्वाह व्यय (४) श्राधिक जीवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |                                    | · ୪ <b>୪</b> ३                          |
| (१) साहित्य और विज्ञान (२) दार्शनिक साहित्य (३) धार्मिक दशा (३) धार्मिक दशा (१) धार्मिक दशा (१) साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४०१—४६० (१) साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४०१—४६० (१) साम्राज्य का स्वरूप (१) केंद्रीय शासन (३) प्रांतीय शासन (४) ग्रंबिय शासन (४) ग्रंबिय शासन (४) ग्रंबिय शासन (६) ग्रंबिय साम्राज्य के स्वर्ध कोर आर्थिक जीवन (१) ग्रंबिय साम्राज्य के प्रधान नगर (१) ग्रंबिय शाम्राज्य के प्रधान नगर (१) चीनी यात्री फ्राइयान (३) रहन-सहन और ग्रामोद-प्रमोद (४) निर्वाह व्यव (४) श्रायिक जीवन १०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                    | 88 <del>28</del> 00                     |
| (३) वार्मिक दशा ४६३ बीसवाँ श्रव्याय : गुप्त साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४७१—४६० (१) वाम्राज्य की शासनव्यवस्था ४७१—४६० (१) केंद्रीय शासन ४७४ (३) प्रांतीय शासन ४७६ (४) राजकीय कर ४८२ (५) श्रवीनस्य राज्यों का शासन ४८३ (६) गुप्तकाल के सिक्के ४८३ इक्षीसवाँ श्रव्याय : गुप्त काल की समृद्धि और श्रार्थिक जीवन ४६१—४०६ (१) गुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर ४६२ (१) गुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर ४६३ (१) चीनी यात्री फ्राइयान (३) रहन-सहन और श्रामोद-प्रमोद ४६६ (४) नार्वाह व्यय (४) श्रार्थिक जीवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |                                    |                                         |
| (३) वार्मिक दशा ४६३ बीसवाँ श्रव्याय : गुप्त साम्राज्य की शासनव्यवस्था ४७१—४६० (१) वाम्राज्य की शासनव्यवस्था ४७१—४६० (१) केंद्रीय शासन ४७४ (३) प्रांतीय शासन ४७६ (४) राजकीय कर ४८२ (५) श्रवीनस्य राज्यों का शासन ४८३ (६) गुप्तकाल के सिक्के ४८३ इक्षीसवाँ श्रव्याय : गुप्त काल की समृद्धि और श्रार्थिक जीवन ४६१—४०६ (१) गुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर ४६२ (१) गुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर ४६३ (१) चीनी यात्री फ्राइयान (३) रहन-सहन और श्रामोद-प्रमोद ४६६ (४) नार्वाह व्यय (४) श्रार्थिक जीवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (२)                        | दार्शनिक साहित्य                   | 845                                     |
| (१) साम्राज्य का स्वरूप (२) केंद्रीय शासन ४७४ (३) प्रांतीय शासन ४०६ (४) राजकीय कर ४८२ (५) अधीनस्य राज्यों का शासन ४८३ (६) गुसकाल के सिक्के ४८३ १भीसवाँ अध्याय : गुप्त काल की समृद्धि और आर्थिक जीवन ४६१—४०६ (१) गुप्त साम्राज्य के मधान नगर (२) चींनी यात्री फ्राइयान (३) रहन-सहन और ग्रामोद-ममोदे (४) निर्वाह व्यय (५) श्रायिक जीवन ४०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , (₹)                      | घार्मिक दशा                        | 843                                     |
| (२) केंद्रीय शासन ४०४ (३) प्रांतीय शासन ४०६ (४) राजकीय कर ४८३ (५) अधीनस्य राज्यों का शासन ४८३ (६) ग्रुप्तकाल के सिक्के ४८३ इक्कीस्रवाँ अध्याय : गुप्त काल की समृद्धि और आर्थिक जीवन ४६१—४०६ (१) ग्रुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर ४६३ (२) चीनी यात्री फ्राइयान ४६३ (२) चीनी यात्री फ्राइयान ४६३ (४) निर्वाह व्यव ४०१ (५) आर्थिक जीवन ४०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | बीसकाँ अभ्याय : गुप्त      | साम्राज्य की शासनव्यवस्था          | ४७१—४६०                                 |
| (३) प्रांतीय शासन (४) राजकीय कर (४) राजकीय कर (५) अधीनस्य राज्यों का शासन (६) गुप्तकाल के सिक्के इक्कीसबाँ अध्याय : गुप्त काल की समृद्धि और आर्थिक जीवन ४६१—४०६ (१) गुप्त साम्राज्य के मधान नगर (१) चीनी यात्री फ्राइयान (३) रहन-सहन और ग्रामोद-ममोदे (४) निर्वाह व्यय (५) श्रायिक जीवन ४०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ( ? )                      | साम्राज्य का स्वरूप                | 898                                     |
| (४) राजकीय कर (५) अधीनस्य राज्यों का शासन (६) ग्रुप्तकाल के सिक्के  इकीस्रवाँ अध्याय : गुप्त काल की समृद्धि और  आर्थिक जीवन (१) ग्रुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर (१) ग्रुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर (२) चीनी यात्री फ्राइयान (३) रहन-सहन और ख्रामोद-प्रमोद (४) निर्वाह व्यव (५) आर्थिक जीवन 20१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | (२)                        | केंद्रीय शासन                      | 808                                     |
| (४) राजकीय कर (५) अधीनस्य राज्यों का शासन (६) ग्रुप्तकाल के सिक्के  इकीस्रवाँ अध्याय : गुप्त काल की समृद्धि और  आर्थिक जीवन (१) ग्रुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर (१) ग्रुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर (२) चीनी यात्री फ्राइयान (३) रहन-सहन और ख्रामोद-प्रमोद (४) निर्वाह व्यव (५) आर्थिक जीवन 20१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .(३)                       | प्रांतीय शासन .                    | 80E                                     |
| (६) गुप्तकाल के सिनके प्रदे<br>इक्षीसवाँ अध्याय : गुप्त काल की समृद्धि और<br>आर्थिक जीवन प्रदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                    | . 8≥5                                   |
| (६) गुप्तकाल के सिनके प्रदे<br>इक्षीसवाँ अध्याय : गुप्त काल की समृद्धि और<br>आर्थिक जीवन प्रदेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | . (4)                      | त्रघीनस्य राज्यों का शासन          | ४८३                                     |
| इक्षीसवाँ शश्याय : गुप्त काल की समृद्धि और आर्थिक जीवन ४६१—४०६ (१) गुप्त साम्राज्य के मधान नगर ४६३ (२) चीनी यात्री फ्राइयान ४६३ (३) रहन-सहन और ग्रामोद-ममोद ४६६ (४) निर्वाह व्यय ४०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · · ·                      |                                    | ४८३                                     |
| श्रार्थिक जीवन ४६१४०६<br>(१) गुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर ४६३<br>(२) चीनी यात्री फ्राइयान<br>(३) रहन-सहन और ग्रामोद-प्रमोद ४६६<br>(४) निर्वाह न्यय ४०१<br>(५) श्रार्थिक नीवन ४०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                    | · , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| (१) गुप्त साम्राज्य के मधान नगर ४६३<br>(२) चीनी यात्री फ्राइयान ४६३<br>(३) रहन-सहन श्रीर श्रामोद-ममोद ४६६<br>(४) निर्वाह व्यय ४०१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                            |                                    | ret-kot                                 |
| (२) चीनी यात्री फ्राइयान ४६४<br>(३) रहन-सहन और ख्रामोद-प्रमोदे ४९८<br>(४) निर्वाह व्यव ४०१<br>(४) आर्थिक नीवन ४०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (१)                        |                                    | 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| (३) रहन-सहन श्रीर ग्रामोद-प्रमोदे ४९८<br>(४) निर्वाह व्यय ४०१<br>(५) श्राधिक नीवन ४०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                          |                                    | 1.77 db 1 1 1                           |
| (४) निर्वाह व्यय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • •                        |                                    | 844                                     |
| (५) श्रायिक जीवन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - ·                        | _                                  |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                                    |                                         |

|                                       | •                                                     | . '                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
|                                       | (१) मूर्तियाँ                                         | ४१०                     |
|                                       | (२) प्रस्तर-स्तंभ                                     | <b>પ્ર</b> ે <b>ર</b> હ |
|                                       | (६) भवन ऋौर मंदिर                                     | <b>ሂ</b> የ⊏             |
| ,                                     | (४) चित्रकला                                          | ४२२                     |
|                                       | (५) संगीत                                             | ሂጻሂ                     |
| तेईसवाँ श                             | •यायः भारतीय सभ्यता ऋौर धर्म 🕟                        |                         |
|                                       | का बिदेशों में विस्तार                                | ¥२७— <u>४</u> ४६        |
| , (2.5)<br>2.70                       | (१) बृहत्तर भारत                                      | <b></b>                 |
| ส์                                    | (२) उत्तर-पश्चिम का बृहत्तर भारत                      | र ४३४                   |
| •                                     | (३) हूणों का भारतीय बनना                              | 488                     |
| चीषीसवाँ र                            | षण्यायः पाटलीपुत्र के वैभय का त्रांत                  | <b>280</b> 280          |
|                                       | (१) मौस्रसिवंश का अरम्युदय                            | ¥80                     |
| 4                                     | (२) गुप्त-वंश के पिछले राजा .                         | , KKO                   |
| *                                     | (३) उत्तरी भारत के विविध राज्य                        | ४४२                     |
| •                                     | (४) मागध गुप्त-वंश                                    | ŁŁŁ                     |
| ,                                     | (५) चीनी यात्री ह्युएनत्साम                           | પ્રફરૂં                 |
| पञ्चीसवाँ प्र                         | स्थाय: पाल वंश <sup>्</sup> का शासन् 🕖                | ४६⊏—६०२                 |
|                                       | (१) श्रराजकता का काख                                  | ¥ĘC                     |
|                                       | (२) माल्स्य न्याय का त्रांत श्रौर                     | ,                       |
|                                       | पाल वंश का प्रारंभ                                    | LOO                     |
|                                       | (३) राजपूत वंशों का प्रादुर्भाव                       | ২৩৪ -                   |
|                                       | (४) पालवंशी राजा धर्मपाल और                           | देवपाल ५७७              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | (५) राजा मिहिस्मोब -                                  | と二つ                     |
| 13                                    | (६) पाल वंश के अन्य राजा                              | <sup>©</sup> ⊁⊏રે       |
| 1 }*                                  | (७) • मुसलिम ब्राक्रमणों का पारंभ                     | KER                     |
| , .                                   | (८) कन्नीज के महरवार राजा                             | <b>48</b> 6             |
| %"<br>" G.S.                          | (६) पालवंश का अंत                                     | Ęoo                     |
| क्रमीसवाँ घ                           | <b>म्याय</b> ः <b>बान भौर संस्कृ</b> तिका केंद्र मग्र | F-\$03-632              |
|                                       |                                                       |                         |

| (१) नालंदा महाविद्वार                                        | <b>६</b> 0\$ |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| (२) विक्रमशिला                                               | ६१०          |
| (३) उद्दर्खपुर का महाविहार                                   | ÉŞX          |
| (४) बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार                         | ६१७          |
| (५) बृहत्तर भारत                                             | ६२४          |
| (६) नौद्ध धर्म का हास                                        | ६२८          |
| (७) उपसंहार                                                  | ६३१          |
| <del>। ताइसवाँ अञ्चायः</del> तुर्के, अफगान और <b>गु</b> गलों |              |
| काशासन ६३३-                                                  | <b>–</b> ६६२ |
| (१) लखनौती के खिलजी सरदार                                    | ६३३          |
| (२) द्वगलकों का शासन                                         | ६३६          |
| (३) शकी <sup>°</sup> सुलतानों का शासन                        | <b>53</b> 8  |
| ( v ) शेरलाँ का अप्रयुदय                                     | ६४४          |
| (५) पटना के रूप में पाटलीपुत्र का पुनक्दार                   | -            |
| (६) मुगलों का उत्कर्ष                                        | EXS          |
| (७) व्यापार का केंद्र पटना                                   | ६६२          |
| (७) मराठों का भवेश                                           | 555          |
| द्वाइसका अध्यायः विटिश शासन की स्थापना , ६६६-                |              |
| (१) यूरोप में साम्राज्यवाद की नई लहर                         | 333          |
| (२) विद्वार में ब्रिटिश शासन का सूत्रपात                     |              |
| (३) घोर दुर्भिच                                              | ६⊏३          |
| (४) ब्रिटिश शासन का संगठन                                    | <b>\$</b> 50 |
| (५) पटना का हास                                              | <b>\$</b> £0 |
| (६) सन् ५७ का राजविद्रोह                                     | <b>EE</b>    |
| (७) ईस्ट इ डिया कंपनी का अंत                                 | <b>\$2\$</b> |
| वीसवाँ अभ्यायः वर्तमान और भविष्य ६६५-                        | 46.          |
| (१) राष्ट्रीय दुनबत्यान                                      | <b>585</b>   |
|                                                              | 60%          |
| ्र (३) पठना का अविध्य                                        | S PC         |

### चित्र-सूची

| १—मीयकालीन साँड                     | मुख पृष्ठ | के सा       | पने         |
|-------------------------------------|-----------|-------------|-------------|
| २—गुप्तकालीन बुद्ध                  | प्रु० ८०  | <b>77</b>   | . ,,        |
| ३ अशोकस्तंभ का सिंह-शिखर            | पृ० १२८   | <b>77</b> . | 77          |
| ४—बालयोगी                           | प्र०३०४   | <b>33</b>   | 33          |
| ४—चामरत्राहिसी                      | पृ॰ ३२०   | "           | *           |
| ६राजगृह की दीवार के विशेष अवशेष     | पु० ३६⊏   | "           | 27          |
| ७—पाटलीपुत्र के अवशेष               | 30\$ og   | "           | <b>73</b> Å |
| ८-पाटलीपुत्र के अवशेषों का मानचित्र | দূত ড০ন   | <b>)</b>    | <b>)</b> \$ |

#### प्रकाशकीय वक्तव्य

संसार की प्राचीन सभ्यताओं का संबंध प्रायः प्रसिद्ध निर्देश की धाटियों अथवा विशेष नगरों से रहा है, उदाहरखार्थ मिछ देश की सभ्यता का अर्थ है नील नदी की धाटी में विकसित संस्कृति, तथा मध्यकालीन यूरोप की संस्थता का केंद्र इटली का रोम नगर था। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए यूरोपीय माषाओं में प्रचुर देतिहास्कि लोकप्रिय साहत्य लिखा गया है।

हिंदुस्तानी एकेडेमी के भूतपूर्व समापित स्वर्गीय राय राजेरवरबली साहन की एक योजना इसी दृष्टिकोय से मारतवर्ष के प्रसिद्ध नवरों
तथा निदयों के केंद्रस्तरूप विकसित प्राचीन तथा मध्ययुगीन मारतीय
सम्यता का इतिहास लिखनाने की थी। इस योजना के अंतर्मत सिंखु
तथा गंगा निदयों और दिल्ली, काशी तथा पटना नगरों की क्यार्थ
प्रस्तुत करने का निर्ध्य एकेडेमी ने १६४३ में ही किया था। इस कार्यान्तित करने के लिए रायसाहन की प्ररेखा से संयुक्तप्रातीय कोर्ट आफ वार्य ने स्रजपूर रियासत के कोष से खः हजार व्यय प्रदात किए थे। एकेडेमी ने यह निर्ध्य किया था कि इस रक्तम से पाँचों पुस्तकों के लेखकों को पारिश्रमिक के रूप में बारह-बारह सी व्यव में

अनेक कारणों से इस योजना के अमरार होने में, विश्वास क्षेत्र अब इम सहये इस की प्रथम पुस्तक 'पाटलीपुत्र की क्षेत्र' की क्षेत्र अर रहे हैं, और आशा करते हैं कि इस सोजना की सम्ब दुस भी क्षमधा निकट मनिष्य में प्रकासित कर सकेंगे।

क्षा कोई आफ वार्ड्स तथा स्टब्स् रिवास्त की के किए शादिक इसकता मन्छ करते हैं।

TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE

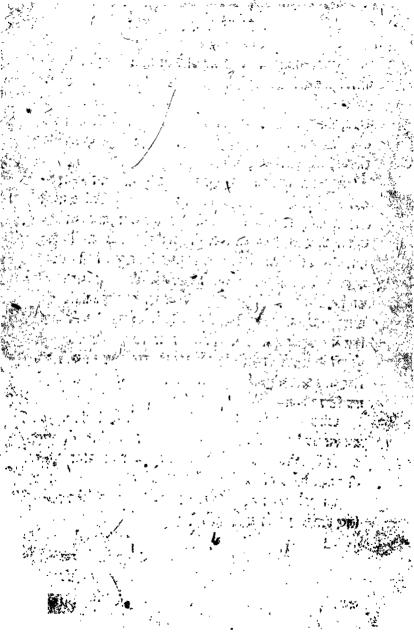

#### पहला अध्याय

#### विषय प्रवेश

#### (१) पाटलीपुऋनगर

पटना का प्राचीन नाम पाटलीपुत्र था। गंगा और सोन निद्यों के संगम पर स्थित इस नगर का भारतीय इतिहास में अदितीय स्थान है। प्राचीन यूरोपीय इतिहास में जो स्थान रोम का है, वही भारत के इतिहास में पाटलीपुत्र का है। लगभग एक हजार वर्ष तक—पांचवीं सदी ईसवी पूर्व से छठी सदी इसवी पश्चान तक—पाटलीपुत्र का इतिहास ही भारतवर्ष का इतिहास है।

इस काल में पाटलीपुत्र के राजाओं ने न केवल मारत में, धापितु भारत के बाहर भी अपने साम्राज्य का विस्तार किया; पूर्व और पश्चिम, सब तरफ अपनी शिक्त का विस्तार कर बृहत्तर बारत की स्थापना की। पाटलीपुत्र के बौद्ध मिक्खुओं ने अफगानिस्तान, लंका, नेपाल, तिब्बत, तुर्किस्तान, चीन, खापान, बर्बा, इन्हो-चायना, जावा, सुमात्रा आदि सुदूर देशों में भारतीय सम्बता, संस्कृति और धर्म का विस्तार किया। हजार वर्ष के इस सुदीर्घ काल में पाटलीपुत्र सम्पूर्ण पशिया का केन्द्र सहा, राजनीतिक केन्द्र भी और धर्म का केन्द्र भी। पाटलीपुत्र सम्पूर्ण पशिया का केन्द्र सहा, राजनीतिक केन्द्र भी और धर्म का केन्द्र भी। पाटलीपुत्र के इसी गौरव को हण्टि में रखते हुए शायद मानवधर्मसाम्ब के सकत्वकर्ताओं ने अभिमान के साथ कहा था—"इसी देश के स्वर्ण के अपने खायार-विचार की शिक्षा महत्व और हैं।"

#### (२) पाटलीपुत्र की स्थापना

पाटलीपुत्र का संस्थापक राजा उदायीभद्र था।

एक बार की बात है, पृश्चिमा की रात थी। चारों श्रोर चाँदनी छिटक रही थी। गरमी का मौसम था। मगध के राजा अजातरात्रु अपने महत्व की छत पर गये श्रीर दरबारियों के साथ बस श्रनुपम हस्य का श्रानन्द लेने लगे। अजातरात्रु ने अपने दरबारियों को सम्बोधन करके कहा—"कैसी सुहावनी रात है। श्रीष्म श्रनु है, पूर्ण चन्द्रमा निकला हुश्रा है, सब श्रोर चांदनी छाई हुई है। इस रात का किस प्रकार सदुपयोग किया जाय ?"

राज-दरबार की एक हो ने उत्तर में कहा-"इस रात के खुक मौज चढ़ानी चाहिये। खुत भानन्द मंगल मनाना चाहिसे।"

एक श्रन्य को ने कहा—'ऐसी रात का श्रानन्द उठाने के लिये पहले सारे राजगृह को सजाना चाहिये।'

पर कुमार उदायीमद्र ने कहा 'इस अनुपम रात की स्मृति

उस शतुपम रात का उपयोग राजा श्रजातसातु ने किस प्रकार किया, यह हम नहीं जानते। पर कुमार उदायीसह के हृदय में बचपन से ही जो उमंगें श्रीर सा शंक्षायें थीं, उनका इससे हमें भली-भाति ज्ञान होजाता है।

यही उदायोगद्र पाटलोपुत्र का संस्थापक था। इसी ने गंगा, शौर सोन नदियों के संगम पर बसे हुए पाटलीत्राम को अपनी राजधानी बनाया श्रीर पाटलीपुत्र के गौरवपूर्ण इतिहास का शारम्भ किया।

महात्मा बुद्ध के समय में पाटल या पाटलीमाम एक झोटा सा कराया था। उस समय समय की राजधानी राजगृह थी। राजगृह से कुशीनगर जाते हुए महामा बुद्ध ने पाटलीमाम में विश्वाम किया था। उन दिनों राजा अजातशत्रु पाटलीमाम की किला-बन्दी करा रहा था। मगध का प्रधान श्रामात्य वस्सकार इस कार्य में सलंग्न था। श्रजातशत्रु ने यहां एक जैत्य का भी निर्माण कराया था। श्रजातशत्रु ने यहां एक जैत्य का भी निर्माण कराया था। श्रदायोगद्र के पाटलीमाम को राजधानी बनाने से पूर्व भी इस नगर का महत्व धीरे धीरे बढ़ रहा था। पर उदायोगद्र ने इसके समीप ही एक विशाल और सम्पन्न नगर का निर्माण किया, और उसे अपनी राजधानी बनाया। इस नगर का नाम पाटलीपुत्र रखा गया। प्रसिद्ध जैन लेखक देश चन्द्र ने लिखा है, कि जिस जगह इस नगर की स्थापना था। वहीं के कारण इसका नाम पाटलीपुत्र पढ़ा, और अस कुछ के सुन्दर फलों के कारण ही तह कुसुमपुर भी कहलाया। (स्थविरा-विल चरित प्र० १६०)

उन दिनों मगध के राजा गंगा के उत्तर में अपनी शक्ति की विस्तार कर रहे थे। गंगा के उत्तर में उस समय प्रसिद्ध बिज-संघ विद्यान था, जिसमें अनेक शिक्तशाली गवराच्य सिम्यालित थे। राजा अजातशत्रु बिज्जसंघ को जीत कर अपनी अधीनता में लाने के लिये अगलशील था। इसीलिये अग्रालि वस्सकार ने गंगा के तट पर श्यित पाटलीपाम की किलाकरी को थी। राजा अजातशत्रु बिज्जयों के। जीत कर अपनी अभीनता में लाने में सफल हुए। सग्ध का साम्राज्य गंगा के उत्तर में हिमालय की उपत्यका तक विस्तृत ही या अपनी अजातशत्रु के बाद उदायीमद्र का पाटलीमाम को अग्राल स्थान स्वाल स्वाल स्वाल की सम्बन्ध स्वाल स्वा

मा। खरायी के समय से पाटलीपुत्र की समृद्धि और स्थिति निरन्तर बढ़ती गई, और घीरे घीरे वह भारत का सर्वप्रधान नगर बन गया।

#### (३) प्राचीन भारत के विविध राज्य

मारत बहुत बड़ा देश है। प्राचीन काल में यहाँ सैकड़ों छोटे-बढ़े राज्य थे। श्राय जाति बहुत से छोटे-छोटे मागों में बँटी हुई थी, खिन्हें 'जन' कहते थे। जन को हम कबीला या ट्राइब समफ सकते हैं। विविध 'जन' विविध प्रदेशों में बस गये थे श्रीर इन प्रदेशों को 'जनपद' कहते थे। प्रत्येक जनपद में प्रायः एक जन का निवास था। जनपदों के नाम जनों के नाम से ही पड़े थे। कुढ, पांचाल, हन्स, श्रूरसेन, श्रांग, यौधेय, मद्र श्रादि श्रायों के बिविध जनों के नाम थे। जब ये जन विविध प्रदेशों में बस गये, तो उन प्रदेशों व जनपदों का नाम भी इन जनों के नाम पर कुढ़, पांचाल, वत्स श्रादि होगया।

इन विविध जनपदों में विविध प्रकार की शासनप्रणालियों का विकास हुआ था। जब तक जन किसी एक प्रदेश में नहीं कसे थे, जनकी शासनप्रणाली प्रायः एक जैसी थी। जन एक बढ़े परिवार के समान थे। जिस प्रकार एक परिवार का शासन, विवार का सम से बुद्ध व्यक्ति, पिता या पितामह करता है, बसी प्रकार जन का शासन भी एक 'बुद्ध', या 'मुख्य' द्वारा होता था, जा है इस शासक या राजा की नियुक्ति जुनाव हारा होता था, किसी परम्परायत रिवाज द्वारा। यह राजा जन का नेवा समम्मा जाता था, और इसकी रिवति परिवार के प्रमुख के सहश ही मानी जाती थी। वह जन की सम्मित को महस्व देवा था, और समिति में वकत्रित 'जन' को राव देते थे, करे स्वीकार करवा था।

पर जब 'जन' किसी प्रदेश में बस कर 'जनपद' बनने लगे,
तो यह स्वामाविक था, कि उनमें अन्य लोग भी शामिल हों।
आयों के विस्तार से पूर्व भारत में अन्य जातियों का निवास था।
आयों ने इन जातियों को परास्त कर अपने अधीन किया।
अनेक जनपदों में ये आयं-भिक्ष जातियाँ बहुत बड़ी संस्था में
निवास करती थीं। योड़े से आयंजन बहुसंख्यक आयं-शिक्ष
जातियों पर शासन करते थे। राज्य आयों का था, आयं-शिक्ष
लोगों की शासन में कोई आवाज नहीं थी। कहीं आयं-शिक्ष
लोगों की संख्या अधिक थी, कहीं कम। कहीं कहीं उनका सर्वना
अभाव भी था। प्रत्येक जनपद की परिस्थिति भिक्ष थीं। वहीं
कारण है, कि विविध जनपदों में विविध प्रकार की शासनअशालियों का विकास प्रारम्भ हुआ।

श्रार्य लोग परिचम की तरफ से भारत में श्रामे पहें से। क्यों-ज्यों वे पूर्व की तरफ बढ़ते गये श्रार्थ-भिन्न जातियों से जिनका सेम्पर्क भी बढ़ता गया । यही कारण है कि पूर्व के जनपदों में श्रार्थ-भिन्न निवासियों की संस्था परिचम के जनपदों की श्रपेक्षा बहुत श्राधिक थी।

भारत के इन प्राचीन जनपदों की शासन-प्रकालियाँ मुख्य-तया दो प्रकार की थीं, गलतन्त्र श्रीर राज्ञतन्त्र। 'गल उन राज्यों को कहते थे, जिनमें वंशकम से आया हुआ कोई राखा नहीं होता था, 'जन' अपना शासन स्वयं करता था। आये परिवासों के मुखिया गणसभा में एकत्र होकर अपने शासन का संचालन करते थे। राजतन्त्र राज्यों में वंशकम से आये हुए राजा साहन करते थे। समय-समय पर जनपदों की शासन-प्रणाली में परि-वर्तन होते रहते थे। महाभारत के समय में कुठ देश में राज्यान्त्र आ। बाद में वहीं गखराज्य होनया। विदेह, पांचाल, जरस आदि में भी यही हुआ। बद्द परिवर्तन इन राज्यों में फिड प्रकार हुआ, इसका बृत्तान्त उपलब्ध नहीं होता । पर प्राचीन साहित्य में कोई काई ऐसे निर्देश मिलते हैं, जिनसे इस परिवर्तन । पर प्रकाश पड़ता है। ऐसे कुछ निर्देशों का यहाँ उल्लेख करना इस उपयोगी सममते हैं।

मिथिला का विदेह राज्य भारतीय इतिहास में बहुत प्राचीन है। इसके राजा 'जनक' कहलाते थे। रामायण की सीता विदेह-राज जनक की ही कन्या थीं। इन जनक राजाओं को श्रध्यात्म विद्या का बढ़ा शौक था। बहुदारययक उपनिषद में विदेहराज जनक की परिषद में श्रध्यात्मविद्या सम्बन्धी विवादों का उल्लेख-सड़े विद्यार के साथ किया गया है। विदेह के ये राजा पर-नोक खोर श्रध्यात्म की चिन्ता में इतने लीन होगये थे, कि राज्य काय की उन्हें जरा भी परवाह नहीं रह गई थी। महाभागत के सामित-पर्व (श्रध्याय के) में कथा श्राती है, कि राजा जनक इतने निर्द्रन्द्र और विमुक्त हो गये थे कि मोल उन्हें नजर सा श्राने त्रगा था। इसी कारण वे कहा करते थे—'जब मेरे पास कोई धन न हो, तभी भेरे पास श्रानन धन होगा। मिथिला यदि श्राग हारा भस्म भी हो जाय, तो भी मेरा क्या बिगड़ता है ?"

जिस राजा के ये विचार हों, वह पारलीकिक हिन्टसे चाहे कितना ही पहुँचा हुआ क्यों न हो, पर अपने राज्यकार्य को वह कभी सकता। पूर्वक नहीं चला सकता। जनक की पत्नी ने उन्हें बहुत सममाया। उन्होंने यहाँ तक कहा कि, तुम उस प्रतिज्ञा के। याद करो, जो तुमने राज्याभिषेक के समय पर की थी। उन्होंने कहा—"तुम्हारी प्रतिज्ञा और थी। पर तुम्हारे कार्य दूसरी तरह के हैं।" आगे चल कर जन्होंने यहाँ तक कह दिया, कि, 'आज राज्यकों की उपेत्ता कर तुम्हारी दशा एक कुत्ते के समान है। तुम्हारी माता बाज पुत्र-विहीन है, और तुम्हारी परनी आज अबि-विहीन है।"

पर इन सब का जनक पर ने इं ग्रसर नहीं पड़ा। उन्हें कोई भी बात समक में नहीं श्राई। इसीलिये महामारतकार ने कहा है — 'इस दुनिया में राजा जनक कितना तत्वज्ञानी प्रसिद्ध है, पर वह भी मूर्खता के जाल में फैस गया था।'

संसार के इतिहास में कितने राजाओं ने प्रजा पर अत्याचार कर व भोग-विलास में फँस कर अपने राजधम की उपेजा की। पर भारतीय इतिहास का यह उदाहरण शायद अहितीय हैं, जब कि एक राजा ने अध्यातम में विलीन होकर अपने राजधम को अला दिया। मिथिला अगर अग्नि हारा मस्म भी हो जाय, तो मेरा क्या बिगदता है। यह मनोवृत्ति एक चीतराम बोनी के लिये चाह कितनी ही प्रशंसनीय क्यों न हो, पर एक राजा के लिये यह मनोवृत्ति ठीक वैसी ही है, जैसी कि रोमन सजाह नीरो की थी, जो कि रोम में आग लग जाने पर स्वयं बांधरी बजाता हुआ उस हरय का आनन्द लेता हुआ खुश हो रहा था।

मालूम नहीं, कि जनक द्वारा राजधर्म की इतनी उपेक्षा करने पर प्रजा ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया या नहीं । कैटलीय अर्थ-शास्त्र में एक निर्देश मिलता है, जिसके अनुसार विदेह का राजा कराल बड़ा कामी था, और एक कुमारी के साथ बलास्कार करने के कारण प्रजा ने उसे मार डाला। सम्मवतः, जनक कराल विदेह का अन्तिम राजा था, और उसकी इत्या के बाद ही वहीं राजतन्त्र का अन्त होकर गणतन्त्र की स्थापना हो गई।

कीटलीय प्रारंशास्त्र में धन्य भी अनेक ऐसे राजाओं का स्ट्लेस है, जिनका प्रजा पर श्रत्याचार करने, धार्याना साम करने व इसी प्रकार के प्रान्य कारकों से जिनाश होगया । हाइक्क साम के मोन राजा का जिना माह्म कन्या पर बलात्कार करने के कारण हुन्ना।
येल राजा ने लोभ के वशीभूत होकर चारी वर्णी पर बहुत
क्याद्मा कर लगाये। सौवीर के राजा श्रजिबन्दु ने भी इसी गलत
नीति का श्रनुसरण कर श्रपना विनाश किया। परिणाम बहु
हुन्ना, कि ऐल श्रौर श्रजबिन्दु दोनों नष्ट हो गये। इसी प्रकार
के श्रन्य श्रनेक राजाश्रों का उल्लेख कर श्राचार्य चाण्य्य ने
लिखा है—'ये श्रीर श्रम्य बहुत से राजा काम, क्रोध, लोभ,
मोह, मद श्रौर हर्ष—इन छः शत्रुश्रों के वशीभूत होने के कारण
श्रपने बन्धु बान्धवों श्रौर राज्य के साथ विनष्ट हो गये। इसके
विपरीत श्रम्बरीश, नामाग श्रादि श्रनेक राजा जितेन्द्रिय होने
के कारण देर तक पृथिवी पर शासन करते रहे।"

कौटलीय अर्थ-शास के इस संदम में उन राज्यकान्तियों का सूत्र-रूप में निर्देश मिलता है, जिनसे भारत के श्रानेक प्राचीन जनपदों में शासन करने वाले राजवंशों का अन्त हुआ और गणतन्त्र शासनों का प्रारम्भ हुआ।

मारत के ये प्राचीन जनपद, चाहे उनमें राजतन्त्र शासन हो चाहे मारत के ये प्राचीन जनपद, चाहे उनमें राजतन्त्र शासन हो चाहे मारत होते थे। प्राचीन प्रीस मीर इटली के नगर-राज्यों (City states) के समान इनका विस्तार प्रायः कुछ सी वर्ग मीलों से अधिक नहीं होता था। महामारत के युद्ध में कीरवों और पारडवों का पच लेकर जो राजा कुरुचेत्र के राण्चेत्र में एकत्र हुए थे, उनकी संख्या सैकड़ों में थी। राजा रामचन्द्र जब बनवास के लिये आयोध्या से चले, तो थोड़ा सा सफर करने के बाद ही वे कोशल देश की सीमा से बाहर हो गये थे।

इन राज्यों में प्रायः एक पुर ( नगर ) धीर शेष सनपुर होते से । राज्य के सब अप्रणी सीगं, व्यापारी, शिल्पी धीर कर्मकर पुर में रहते थे। जनपद में मुख्यतया कृषकों का निवास होता था। श्रनेक जनपदों में जहाँ श्रायं-भिन्न लोगों की संख्या श्रांधक होती थी, खेती का काम दास लोग करते थे। पुर श्रोर जानपद के इसी मेद के कारण श्रागे चल कर 'पीर' श्रोर 'जानपद' समाश्रों का विकास हुआ। इन गणराज्यों का शासन पीर जान-पद दारा ही होता था।

इसमें सन्देह नहीं, कि प्राचीन मारत में भी बहुत से सम्माह हुए। अनेक शिक्तशाली राजाओं ने चकवर्ती साम्राज्यों की स्थापना की। दूर-दूर तक दिग्वजय कर अनेक प्रतापी राजाओं ने अश्वमेध यह किये। एतरेथ ब्राह्मण में लिखा हैं, कि राजा भरत ने सम्पूर्ण पृथिवी का विजय करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस देश का भारत नाम भी राजा भरत के नाम से हो पड़ा। प्राचीन भारतीय साहित्य में ऐसे बहुत से अकवर्ती सम्राटों का उल्लेख मिलता है, जो सदा विश्वविजय में तत्कर रहते थे।

पर भारत के ये प्राचीन सम्राट दिग्विजय करते हुए पराजित राजाओं का मूलोच्छेर नहीं करते थे। वे उनसे केवल अधीनता स्वीकृत करा के ही संतुष्ट हो जाते थे। परास्त नियंत स्वाक्त दिग्विजयी शिक्षशाली स्क्वाट के अधीन रहना मान कर, उसे अलि व कर देते रहना स्वीकार करते और उसके अस्वमेष-वक्त में सिम्मलित होते थे। राजा युधिष्ठर ने दिग्विजय कर जब राजस्य-यह किया, तो उसमें मैकड़ों राजा सिम्मलित हुए के इस प्रकार एक चातुरन्त सम्राट के रहते हुए भी विविध अन्यक्त य राज्यों की स्वतन्त्रता कायम रहती थी। सम्राट जहाँ नियंत हुआ, ये अधीन राजा कर देना बन्द कर देते थे, और प्रवेतका स्वतन्त्र होबाते थे। किर कोई अन्य सहारवाकांकी स्वाह विविध श्राता था श्रीर दिग्विजय कर फिर से चक्रवर्ती साम्राज्य की स्थापना करने का प्रयक्ष करता था।

#### ४-मगध का साम्राज्यवाद

भारत के इन विविध जनपदों में से एक मगध था। बिहार प्रान्त के जो प्रदेश श्राजकल पटना श्रीर गया जिलों में सिम्मिलित है, उन्हीं का प्राचीन नाम मगध था। इसी भगध की पुरानी राजधानी राजगृह थी, श्रीर बाद में उदायीभद्र ने पाटलीपुत्र (पटना) की इसी की राजधानी नियत किया था। मगध के इस श्रायं जनपद में श्रार्थ-भिन्न निवासियों की सख्या बहुत श्रापक थी, श्रीर यही कारण है, कि बहुत पुराने काल से इस मगध में एक नये प्रकार के साम्राज्यवाद का विकास हो रहा था। मगध के राजा श्रापने शत्रुशों को परास्त कर उनसे श्रधीनता स्वीकार करा के ही संतुष्ट नहीं हो जाते थे, वे उनका मूलोच्छेद करके, उनके राज्यों की श्रपन सम्राज्य में सम्मिनत करन के लिये प्रयक्षशील रहते थे।

प्तत्य ब्राह्ण में एक सद्मं श्राता है, जिसमें प्राचीन काल के विविध राज्यों में प्रचलित विविध शासनप्रणालियों का निर्देश किया गया है। इसके श्रनुसार प्रतीची (पश्चिम) देश में जो सुराष्ट्र (गुजरात), कच्छ (काठियावह ) श्रीर सौवीर (सिन्ध) श्राहि देश थे, उनके शासन को 'स्वराज्य' कहते थे, श्रीर वहाँ के शासक 'स्वराट्' कहलाते थे। उदीची (उत्तर) दिशामें, हिमालय के परे उत्तरकुरू, उत्तर मद्र श्राहि जो जनपद थे, उनमें 'वैराज्य' शासनप्रणाली थी। ये राज्य 'विराट्' या राजा से विहीन होते ये। दक्षिण दिशा में सत्वत (यादव) लोगों में 'भोज्य' प्रणाली का शासन था, उन जनपदों के शासक को 'भोज' कहते थे। इसी स्वार कुछ श्रन्य अनपदों के शासन का उसले हुछ श्राही

ब्राह्मण में लिखा है, कि प्राच्य (पूर्व) दिशा के देशों में जो राजा हैं, वे 'सम्राट्' कहाते हैं, उनका साम्राज्य के लिये 'सम्राट्' के रूप में ही श्रमिषेक होता है। प्राच्य जनपदों में मगध श्रीर कलिक्न प्रमुख थे।

बहुत प्राचीन काल से इस मगध में साम्राज्यवाद की प्रकृतिः का विकास हो रहा था। ऐतरैय ब्राह्मण की इस बात की पुष्टि इतिहास द्वारा भी होती है। महाभारत के समय में मगध का गजा जरासन्ध था । उसने चारों तरफ दिग्विजय करके भागने माम्राज्य का बड़ा विस्तार किया । पूर्व में श्रंग बंग कलिक्क श्रीर पुरह को जीतकर जरासन्ध ने श्रपने श्रधीन कर लिया ेथा। पश्चिम में कारुष देश के राजा वक और चेदि के राजा शिञ्जपात उसके अधीनस्थ थे और उससे मित्रता का सम्बन्ध रसते थे। जरासन्य ने अनेक गणतन्त्रराज्यों पर भी आक्रमण किये। उस समय सबसे अधिक शक्तिशाली गए। अन्यक वृध्याओं का था। कृष्ण इसी गण के प्रधान थे। अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए जरासन्वं ने अन्धक वृष्णियों के संध पर श्राक्रमण् किया। पहले पहल उसे सकतता नहीं हुई। परन्तु श्रनेक बार हमले करने के बाद श्रन्त में वह सफत हुआ और श्रंघक वृष्णियों की श्रपना श्रासली जनपद छोड़ कर हारिका के जाकर बसना पड़ा । जरासन्ध द्वारा सताये जाने पर ही अन्धक बृष्णि लोग द्वारिका जाने को विवश हुए थे।

कृष्ण का भारतीय इतिहास में बड़ा महस्व है। खरासम्ब को परास्त करने के लिए उन्होंने इन्द्रमस्य के पायद्ववाजा युविक्टर को सहायता अप्त की। जरासन्य को मार कर उन्होंने मगत के बढ़ते हुए सम्राज्यवाद को रोकने का मगत किया। खरासम्ब का साम्राज्यवाद मारत के आचीन सकदरी राजाकों के साहारक चाद से बहुत मिन था। जरासन्ध पराजित राजाओं का मूलो-च्हेर करने का यत्न करता था। इसी कारण महाभारत में लिखा है, कि उसके कारागार में बहुत से राजा कैंद्र थे और जरासन्ध उनकी बलि देने की तैयारी कर रहा था।

मगध के धन्य भी बहुत से राजाओं ने इसी प्रकार के साम्राज्यवाद का अनुसरण किया। बिन्बिसार, अजातरानु, चदायोभद्र, नागदासक और महापद्मनन्द के नाम इस प्रसंग- में उल्लेखनीय है। पुराणों में महापद्मनन्द के। 'एकराट्' 'एकन्छन्न' 'धतिबल 'और' सर्वक्षत्रान्तक' धादि उपाधियों से विभूषित किया गया है।

मगध के इन्हीं राजाओं ने धीरे-धीरे भारत के धन्य साक, राजतन्त्र व गर्गतन्त्र—जनपदों को परास्त कर सम्पूर्ण देश के ध्यमना एकच्छत्र, 'धनुल्लंधित शासन' स्थापित कर स्वित । पाटलीपुत्र इसी विशाल मागध साम्राज्य की राजधानी

#### (५) मगध् की सैन्यशक्ति

आयं लोग भारत में पश्चिम से पूर्व की तरफ फैले थे। वर्त-मान समय के पंजाब व संयुक्तपान्त में उनके जो जनपद स्थापित हुए, उनके निवासी मुख्यतया आयं लोग ही थे। पर पूर्व के राज्यों में 'आर्थ-भिन्न' लोगों की संख्या अधिक थी। दनमें ओड़े से आर्थ बहुसंख्यक विजातीय लोगों पर शासन करते थे। इन जनपरों में रीजा 'समानों में उपेष्ठ' न होकर 'एकराट' होता या। इन एकराटों की शक्ति का आधार आयंशक्ति उतनी नहीं होती, बी, जितनी के भरती की हुई सेवाओं की शक्ति। उनकी सेवाओं में भी आयंतत्व के आतिरिक 'सुत' (बेतन पर इन्हें किये हुए या मर्शनरी) सेनिकों की प्रचुरता रहती औ। ्कौरूतीय अथेशास्त्र में निम्नतिसित प्रकार की सेनाओं का

उल्लेख है —

(१) मौल- वह जो राजा व शासक आर्यवर्ग की अपनी बिरादरी के लोगों की सेना हो । इसमें शुद्ध आर्य वैनिक ही सम्मिलित होते थे।

- (२) शृत-वेतन के लिये भरती हुए लोगों की सेना। क्योंकि मगध व श्रन्य पूर्वी जनपदों में श्रार्थ भिन्न जातियों के निवासी बहुत श्रधिक थे, श्रतः उन्हें वेतन देकर बड़ी संख्या में सेना में भरती किया जा सकता था। मगध की सेना में शृत सैनिकों को भरती करने की जो सुविधा थी, वह कुर, पांचाल, काशस्म मालव, श्रारट श्रदि पश्चिम के जनपदों में नहीं थी।
- ३) श्रीण—प्राचीन काल में जिस प्रकार शिरिपनों के कारीगरों की श्रीण्यां (Guilds) थीं. उसी प्रकार सैनिकों की श्री थीं। ये श्रीण्यां एक प्रकार के स्वतन्त्र संगठन थे, जिनके अपने कानून व अपने परम्परागत नियम होते थे। आयों ने जिन कार्यनिम्न जातियों को जीत कर अपने अधीन किना था, उनमें बहुत से लोग बड़े थीर होते थे। इन वीर लोगों में से बहुतों का प्राची हो सैनिक का था। इन्होंने अपनी स्वतन्त्र से निक श्रीण्यां सेम्हित करली थीं, और राजा लोग अपनी साम्मक्य सम्बन्धी महत्त्वाकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए इन सैनिक अधियों का मलीमांति उपयोग कर सकते थे। वेतन, एपहार व अपने प्रतीमनों हारा इन सैनिक श्रीण्यों के पेशेयर सैनिक सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सेमिनों हारा इन सैनिक श्रीण्यों के पेशेयर सैनिक सम्बन्ध सम्बन्ध सम्बन्ध सामाने हारा इन सैनिक श्रीण्यों के पेशेयर सैनिक सम्बन्ध समाने के सम्बन्ध हारा हन सैनिक श्रीण्यों के पेशेयर सैनिक समाने के समाने हारा इन सैनिक श्रीण्यों के पेशेयर सैनिक समान के समाने हारा हन सैनिक श्रीण्यों के पेशेयर सैनिक समान के समाने हारा हन सैनिक श्रीण्यों के पेशेयर सैनिक समान के समाने हारा हन सैनिक श्रीण्यों के पेशेयर सैनिक समान के समाने हारा हन सैनिक श्रीण्यों के पेशेयर सैनिक समान के समाने हारा हन सैनिक श्रीण्यों के पेशेयर सैनिक समान के समाने हारा हन सैनिक श्रीण्यों के पेशेयर सैनिक समान के समाने समाने हारा हन सैनिक समान के समाने समाने के समाने हारा हन सैनिक सिक्त स्वाप ति स्वाप ति समाने सिक्त समान के समाने सिक्त समान सिक्त सिक्त समान के समाने सिक्त सिक
- (४) मित्र-जो पढ़ीसी राजा अपने मित्र हो, उनकी सेना को 'मित्रवल' कहते थे । चेदिराज शिशुपाल मानम समाह जरासन्य का मित्र था । वह जरासन्य का प्रधान सेनापित की था। चेदि की सेना मगभ की सहायता के लिये सदा उत्पद्ध रहती थी। इस प्रकार की सेना को मित्रवल कहते थे १

(५) अटिव बल-प्राचीन काल में मारत का बहुत सा माग जंगनों से आच्छन्न था। विशेषतया, पूर्वी मारत में उस समय बहुत घने व विशाल जंगल थे। वतमान समय का छोटा नागपुर व सन्थाल परग्ना के जंगलप्रधान प्रदेश उन्हीं 'महाकान्तारों' के अवशेष हैं। इन अटिवयों (जंगलों) में उस समय बहुत सी योद्धा जातियाँ निवास करती थीं, जिन्हों आर्थ लोग पूरी तरह अपनी अधीनता में लाने में सफल नहीं हुए थे। ये अटिव-निवासी बहुत बीग योद्धा होते थे। मगध के सम्राटों ने इनकी शक्ति का अपने उन्होंने प्रथक रूप से संगठन किया। इसके लिए उन्होंने एक पृथक आमात्य की भी नियुक्ति की, जिसे 'आटिवक' कहते थे। आटिवक के नेतृत्व से यह अटिव सेना भी मागध सेना का एक महत्व पूर्ण अंग होती थी।

बाचार्य कीटन्य वा चासक्य मागध सम्राट् चन्द्रगुप्त मीयें के सित्रपुरोहित (प्रधान समात्य) थे। ईनके अर्थ-शास हार्य मगम के सम्राटों की परम्परागत राजनीति का मली मीति सित्यस मिलता है। उन्हें संगठित करने की जो सुविधा मगम को थी, वह मारत के अन्य राज्यों को नहीं थी। शृत और साटिक सेनाओं के साथ साथ मगम के राजनीतिकों ने साम्राज्य के किस्तार के लिये अद्भुत प्रकार की कृटमीति का भी विकास किया था।

### दूसरा अध्याय

#### मागध साम्राज्य का प्रारम्भ

(१) मगध में श्रायों का पहेला राज्य

श्रायों की श्रनेकों शासायें श्रीर श्रनेक वंश थे। उनका विस्तार भारत में धीरे धीरे हुश्रा था। श्रायंवंशों में सब से मुख्य मानव श्रीर ऐत हैं। इन दोनों वंश-वृक्षों में श्रनेक शासायें श्रीर उपशासायें फूटती गईं, श्रीर धीरे-धीरे सारे उत्तरी भारत में श्रायों के विविध वंश राज्य करने लगे।

ऐलवंश का संस्थापक राजा पुरुरवा था। उसकी राजधानी प्रयाग के समीप में स्थित प्रतिष्ठान नगरी थी। ऐलवंश ने बड़ी उम्रति की त्रीर दूर दूर के प्रदेशों में अपने राज्य स्थापित किये। इसी वंश में आपे चलकर तितिज्ञ हुआ। उसने पूर्वी मारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया। वतमान बिहार प्रान्त में सब से पहला ऐलवंशी आर्थ राज्य तितिज्ञ द्वारा ही स्थापित हुआ था। ऐलवंशी आर्थों के प्रवेश से पूर्व विहार में सीखुन्न जाति का निवास था। आर्थों से परास्त हो कर ये लोग सुदूर पूर्व की जाति का साथ राज्य की तरक चले गये। राजा तितिज्ञ ने सीखुन्नों को सासत कर आर्थ राज्य की नीव डाली, और उसके वंशज देर कर वहीं राज्य करते रहे।

इसी समय कान्यकुट्य में ऐतर्वशी आर्थ राजा कुश जाना कर रहा था। उसका छोटा तदका आर्थ्यक्य था। अस्त्रे सक्के का नाम गय था। गय शास्त्रेश्यस एक प्रवस्त्र अतावी श्राकर राजा हुआ है। प्रवीम सारक में जो बीर पुरुष क्रियो नहे राज्य की स्थापना कर एक नये राजवंश का प्रारम्भ करते थे. चन्हें वंशकर कहा जाता था। गय आमूर्तरयस ने काशी के पूर्व के जंगली प्रदेश में, जिसे प्राचीन समय में धर्मारण्य कहा जाता था, श्रीर जो श्राणे चल कर मगध कहलाया, पहले पहल एक आये राज्य की स्थापना की, श्रीर एक नये वंश का प्रारम्भ किया। वर्तमान समय की गया नगरी का सस्थापक सम्भवतः यही गय आमूर्तरयस था, जिसे राजधानी बना कर इसने मगध का पहले पहल शासन किया था। गय आमूर्तरयस की गिनतीः चक्रवर्ती राजाओं में की जाती है।

प्रतित होता है, कि मगघ में आयों का यह प्रथम राज्य देर तक दिक नहीं सका। धर्मारण्य उस समय में एक विशाल जंगल था, जिसमें शक्तिशाली राक्षस जातियां निवास करती थीं। राचस जातियों के जोर के कारण आर्य लोग वहां देर तक नहीं रह सके। रामायण में ऋषि विश्वामित्र ने जिन राक्षस जातियों की नष्ट करने के लिये अयोध्या के राजा राम की सहायता प्राप्त की बी, वे इसी धर्मारण्य में बसती थीं।

## (२) ऋषि दीर्घतमा की कथा

भारत की प्राचीन अनुसति में ऋषि दीर्घतमा की कथा बढ़े महत्त्व की है। मगघ और पूर्वी भारत के अन्य प्रदेशों में आयों के प्रवेश पर उससे अच्छा प्रकाश पड़ता है। इस इस कथा की संदेष में यहाँ उद्धत करते हैं।

प्राचीन समय मे दो ऋषि हुए, जिनके नाम बृहस्पति और दरिज थे। दरिज की पत्नी का नाम ममता था। दौराज और और ममता के एक पुत्र हुआ, जो जन्म से ही अन्या था। इस बिये उसका नाम दीर्घतमा रक्षा गया। उघर ऋषि बृहस्पति के मो एक पुत्र हुआ, जिसका नाम भारदाज था। अन्या दीर्घतमा श्रापने चचेरे भाई भारद्वाज के श्राश्रम में रहता था। वहाँ उसने श्रापनी भाभी के साथ दुराचार करने का प्रयत्न किया। परि-स्मान यह हुआ, कि कुछ आश्रम-वासियों ने ऋषि दीर्घतमा को बाँध कर, बेड़े पर डाल गंगा में बहा दिया। गंगा में बहते-बहते ऋषे दीर्घतमा श्रानव राजा बिल के राज्य में जा पहुँचे। राजा बिल उस समय गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जह एक वृद्ध व श्रम्धे ऋषि को नदी में बहते हुए देखा, तो उसका उद्धार किया, श्रोर बड़े श्रादर के साथ उसे श्रपने राजमहत्त में ले गये।

राजा बिल के कोई सन्तान नहीं थी। उस समय आयों में नियोग की प्रथा प्रचलित थी। राजा बिल की पत्नी सुरेष्णा ने ऋषि दीषतमा के साथ नियोग करके पाँच पुत्रों को जन्म दिया। इनके नाम श्रंग, बंग, किलंग, युएडू श्रोर सुम्ह थे। इन पाँचों ने श्रङ्ग बंग, श्रादि पाँच पूर्वी राज्यों की स्थापना की। ये पाँचों वंशकर राजा हुए। इन्हें इतिहास में 'बालेय ज्ञत्र' श्रोर 'बालेय ब्राह्मण्' के नाम से कहा गया है। ये पाँचों क्षत्रिय श्रोर ब्राह्मण्' के नाम से कहा गया है। ये पाँचों क्षत्रिय श्रोर ब्राह्मण् दोनों थे। इनकी माता ज्ञत्रिय व पिता ब्राह्मण् ऋषि थे, इसीलिये इन्हें ये नाम दिये अथे हैं। कृतिपय पुराणों के श्रनुसार श्रंग, बंग श्रादि पाँच कुमार रानी सुरेष्णा के पुत्र न होकर उसकी श्रुद्ध दासी के युत्र थे। राजा बिल की श्राह्म से जब रानी सुरेष्णा ऋषि दीश्रेतमा के पास गई, तो उसे बूढ़ा, श्रन्था व विकलांग देसकर ढर गई। श्रोर उसने श्रंपनी जगह पर श्रंपनी दासी को श्र्वि के श्राह्म भेज दिया।

ऋषि दीर्घतमा ने एक अन्य शुद्ध स्त्री श्रीशीनरी से विवाह, भी किया और उससे काशीवान आदि अनेक पुत्रों का सम्म हुआ। • यह राजा बिल तिति जु का वंशज था । तिति जु का उल्लेख हम उपर कर चुके हैं। यद्यपि मगध से गय श्रामूर्तरयस द्वारा स्थापित राज्य इस समय समाप्त हो चुका था, पर श्रीर श्राधिक पूर्व में तिति क्षु के वशज श्रमी तक राज्य कर रहे थे। बिल के बाद उसके श्राय-राज्य की श्रीर श्रिष्ठिक उन्नति हुई। उसकी नियोगज सन्तान ने बगाल की खाड़ी तक श्राय-शासन का विस्तार किया, श्रीर श्रम्ह, बंग, किलंग, पुरुष्ट श्रीर सुम्ह—उन पाँच नये राज्यों की श्रपने नामों से स्थापना की।

यहाँ बह बात ध्यान देने योग्य है, कि बलि के उत्तराधिकारी
अह आयं राजा नहीं थे। प्राचीन अनुश्रति के अनुसार वे
बीचतमा ऋषि की शूद्र स्त्री द्वारा क्रम्त्र हुई सन्तानये। अभिप्राय
यह है, कि पूर्वी भारत में आयं लोग अपनी रक्त-गुद्धता को कायम
नहीं रख सके थे। मगध के, बाद के राजाओं को भी असुर व
शूद्ध कहा गया है। जगसन्ध व महापद्मानन्द जैसे मागध सम्नाट
अद्ध आयं न हो कर असुर व शूद्ध कहे गये हैं। पूर्वी भारत के इन
प्राचीन आयों में बहुत प्राचीन काल से अनाय-रक्त का प्रवेश
हो गया था। पूर्वी भारत में जाकर बसने वाले व अपना प्रथक
राज्य स्थापित करने वाले आर्य ब्राह्मणों व श्वित्रयों ने आर्यात्रक्त
जातियों की स्त्रियों से विवाह किये और इसीलिये इन पूर्वी
राज्यों में अन्तर्थ तत्व की अधिकता रही। इसी कारण 'श्रृत'
सेना को संगठित कर सकना उनके लिए सुगम रहा और इसी
लिखे उनमें प्राचीन आर्थ-परम्परा के विपरीत शक्तिशाली साम्राक्यों के निर्माण की प्रवृत्ति हुई।

मनुस्मृति में जहाँ वर्णसंकरों का परिगणन किया गया है, मागध, अंग आदि उनमें सन्मितित हैं। पूर्व के वे हाजा अब आर्व न होकर वर्षसंकर थे।

### (३) बाईद्रथ वंश का प्रारम्भ

प्राचीन काल में हिस्तिनापुर में प्रीरव वश का राज्य था। इस वंश में कुरु नाम का एक अत्यन्त प्रतापी राजा हुआ। कुरुचेत्र की स्थापना इसी ने की और इसके वंशज आगे चलकर कौरव कहाये।

कुरु के वंश में आगे चल कर राजा वसु हुआ। वसु बड़ा प्रतापी और वंशकर राजा था। उसने चेदि देश को जीत कर अपने अधीन कर लिया, और इसीलिये वह चेंग्रोपरचर (चैद्य + उपरिचर = चैद्यों के अपर चलने वाला) की उपाधि से विश्वित हुआ। उसने पूर्व में चेद्वि से भी आगे बढ़कर मगभ तक के प्रदेश को जीतकर अपने अधीन कर लिया। उसकी राजधानी शुक्तिमती (केन) नहीं के तट पर स्थित शुक्तिमती नगरी थी।

वसु के पाँच लड़के थे—हहद्रथ, प्रत्यप्रह. कुश, बदु और माकेन्त ।
वसु ने अपने प्रताप से जिस विशाल साम्राज्य की स्थापना
थी, उसे उसने पाँच भागों में विभक्त कर उनका शासन करने
के लिये अपने पाँचों पुत्रों को नियुक्त किया । मगम का शासक
बृहद्रथ को नियत किया गया। काशी और अग के बीच
के जंगल-प्रधान (धर्मारप्य) प्रदेश का नाम मगम था। यहीं
पर पहले गय आमूर्तर्यस ने आयं-राज्य की नींव हाली थी।
मगम में पहला स्थायी आयं-राज्य वसु ने स्थापित किया, और
और उसका पहला शासक बृहद्रथ हुआ। वसु की मृत्यु के बाद
उसके पाँचों लड़के अपने-अपने प्रदेश में स्वतन्त्र हो बने और
उसके पाँचों खड़के अपने-अपने प्रदेश में स्वतन्त्र हो बने और
उसके पाँचे प्रथक राजवंशों का प्रारम्भ हुआ। वसु बझ प्रतासी
राजा था। मत्त्य-देश से मगम तक सारा मध्य-आरत उसके
अधीन था। इसीलिए उसे चक्रवर्ती सम्राट कहा जाता था।

वसु के बाद मगध में बृहद्रथ ने स्वतन्त्र राजवंश की स्था-पना की। यह बाहद्रथ वंश के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। बाहद्रथ राजाओं की राजधानी गिरिव्रज थी। पाटलीपुत्र व राजगृह की स्थापना से पूर्व अनेक सिद्यों तक मगध की राजधानी गिरिव्रज रही। राजगृह की स्थापना गिरिव्रज के समीप ही बाद में हुई। वस्तुतः गिरिव्रज के खरडहरों पर ही राजगृह का निर्माण हुआ। था। गिरिव्रज के संस्थापक कौरक सम्राट् वसु और उसका पुत्र बृहद्रथ ही थे।

## (४) बाहेंद्रथ वंश

इस वंश के राजा निम्निखिलित थे—बृहदृश्व, कुशाय, ऋषम, पुष्पवान, सत्यहित, सुधन्या, ऊजे, सम्भव, जरासन्ध, सहदेव, सोमाधि श्रीर श्रुतश्रवा।

महाभारत के युद्ध के समय मगध का बाहेंद्रथ-वंशी राजा सहदेव था, श्रीर महाभारत के युद्ध-काल में ही सोमाधि मगध के सिंहासन पर श्रारूढ़ हो गया था। पुराणों के श्राधार पर बाहेंद्रश्न वंश के राजाशों की जो सूची उत्पर ही गई है, सम्भवतः वह पूर्ण नहीं है। महामारत में मगध के एक गजा दोर्घ का उल्लेख श्राता है, जिसे हित्तनापुर के गजा पायलु ने परास्त किया था। इस प्रसंग में महाभारत में लिखा है-'पू थवी के। विजय करने की इच्छा से राजा पायलु भीवम श्रादि दुर्खों, खुतराष्ट्र श्रीर कुरुशों के श्रम्य श्रेटठ जनों की प्रणाम करके, उनकी श्रनुपति लेकर, मञ्जलाचरण युक्त श्राशीबाद का श्रम्य करता हुशा हाथी-वोड़े श्रीर रथों से मरी हुई बड़ी भारी सेना के साथ विजय के लिये चला। "उन्हें ने बल तका श्रम्य विजय के गिया विजय के राजधानी राज्य श्रम्य विजय के गिया विजय के राजधानी राज्य श्रम्य विजय के गिया विजय हो राजधानी राज्य सिंहा से गवित सगधराज दोर्घ को उसकी राजधानी राज्य

गृह में ही मार डाला। राजगृर से बहुत सा कोष श्रौर विविध प्रकार के वाहन पाण्डु के हाथ लगे।'

इससे प्रतीत होता है, कि पाग्डु के समय में मगध का राजा दीय था। बाह द्रथ-वंशी जरासन्ध कौरवराज दुयेधन व पाग्डव राज युधिष्ठर का समकालीन था। राजा दीर्घ पाग्डु का समकालीन था। इसलिये वह जरासन्ध से कुछ समय पूर्व मगध का राजा था। उसे हम उन्जं श्रीर सम्भव के बाद जरा-सन्ध से पहले रख सकते हैं।

यद्यपि मगघराज दीघे पाग्डु से ही परास्त हो गया था, पर उसके प्रताप व शक्ति में केई सन्देह नहीं किया जासकता। महाभारत में ही खिला है कि. ''दीघे ने बहुत से राजाओं को हानि पहुँचाई हुई थी, बहुत से, महीप उससे नुकसान उठाये हुये थे श्रीर इसी लिये उसे श्रापन बल का बहुत घमंड था।''

दीव के बाद मगध की राजगहो पर जरासन्ध आसीन हुआ। महामारत के अनुसार जरासन्ध ने सब श्लिब राजवंशों की राज्य-श्री का अन्त कर, सर्वत्र अपने तेज से आक्रमण कर, सब राजाओं में प्रधान स्थान प्राप्त किया था, वह सबका स्वामी था। सारा संसार उसके 'एकवंश' मैंबा और सर्वत्र उसका साम्राज्य था।

चेदि का राजा शिशुगान जरासन्थ की श्रधीनता स्वीकार करता था श्रीर मागश्च-साम्राज्य के प्रधान सेनापति-पद पर नियुक्त था। कारूप देश का राजा वक उसका शिष्य सा बना इश्रा था। वक बड़ा प्रतापी राजा था श्रीर माया-युद्ध में बड़ा प्रवीच था। एसे हो, करम का राजमेधवाहन, जिसकी स्वाति एक दिन्य-मणि के कारण सर्वत्र विस्तृत थी, अरासन्य के श्रमीन दो प्रसा था। प्राम्बोतिष का राजा स्वरंत्र, जिसके सर्वीन मुर और नरक नाम के दो राजा थे, और जो अनन्त बल वाला भूपात् था, न क्वल वाणी से श्रंपित कमें से भी जरासन्थ के अवीन था। युधिष्ठिर का मामा पुरुजित भी मगधराज की अधीनता स्वीकृत करता था। बंग, पुरुड और किरात का राजा वासुदेव भी जरासन्थ के श्रधीन था। इसी प्रकार पारुड और अधिकेश का राजा भीष्मक भी मागध सः श्राज्य की श्रधीनता स्वीकार करता था।

उपर के उद्धरण से स्पष्ट है, कि जरासन्ध का साम्राज्य पूर्व में बहाल और आसाम तक फैला हुआ था। पूर्वी भारत के अंग, बंग, पुरुड, किरात व प्राज्योतिष के राजा उसकी अधीनता में बे। दिल्ल में कथकैशिक (बरार व खानदेश) के प्रदेश यो उसके साम्राज्य में सम्मिलित थे। चेदि के पश्चिमोत्तर में शुरसेन प्रदेश (वर्तमान मथुरा व उनके समीपवर्ती प्रदेश) में शम्भक बादवों का राज्य था। वहीं का राजा कंस जराउंध का / दामाद था। जरासंघ की पुत्री व सहदेव की बहन श्रस्ति श्रीर ग्राप्त कंस की पिलायों थीं। जरासंघ की सहायता व संक्षरण के मरोसे कंस श्रपनी प्रजा पर मनमाना श्रत्याचार करता था। इस प्रकार भारत के बहुत बढ़े भाग में उस समथ जरा-सन्ध की तृती बोलती थी।

श्रमेक राज्य ऐसे भी थे. जिन्होंने मगधराज जरासम्ब को श्रधोनता स्वीकार कर लेने के स्थान पर श्रपने प्रदेशों को बोद-कर कहीं सुदूर पश्चिम में बस जाना उचित सममा। ऐसे श्रठारह राज्य तो भोजों के ही थे। उनके श्रतिरिक्त. श्रूर-सेन, मबकार, बोध, शाल्य, पटच्चर, सुस्थल, सुकुट्ट, कुलिन्द, कुन्ति श्रीर शाल्यायन थे सब राजकुल श्रपने जनपदों को बोद कर जरासन्ध के मथ से पश्चिम की श्रीर चले गये थे है इसी प्रकार दिन्न एपंचाल, पूर्व-केशिल और मत्स्यराज्यों के निवासी भी अपने अपने प्रदेशों का छोड़कर दिन्त में जाकर बस गये। पंचाल लोग अपने 'स्वग्रज्य' के। छोड़ कर सब तरक बिखर गये। (महाभारत, सभापव, अ० १४)

उपर जिन राजकुलों व गणों का उल्लेख किया गया है, उन सब प्रदेशों का ठीक-ठीक परिचय हमें नहीं है। पर मगब-राज जरासन्थ के उम साम्राज्यबाद के सम्बन्ध में इस संदर्भ से बहुत महत्त्व पूर्ण बातें हमें झात होती है। बंग, पुगढ, चेहि आहे जिन राज्यों ने जरासन्थ की अधीनता के स्वीकार कर खिया था, जन्हें मागध साम्राज्य में श्रधीनस्थ रूप से काबम रहने दिवा गया था। पर जिन राजकुलों व गण राज्यों ने यह अधीन-स्थित स्वीकार नहीं की थी, उन्हें आपने-अपने जनपद व प्रदेश छोड़ कर सुदूरवर्ती प्रदेशों में जा बसने के लिये विवश होना पड़ा था। मगध की इस उम साम्राज्य-लिप्सा से आर्था-बत के जनपदों में उस समय कितनी भयंकर उथल पुशल मची होगी, इसकी कल्पना सुगमता से की जा सकती है।

जर सन्ध ने बहुत से राजाओं को पकड़ कर कारागार में भी ढलवा दिवा था। महामारत की अनुभृति के अनुसार 'जिस प्रकार सिंह महाहस्तियों को पकड़ कर गिरिराज की कन्दरा में बन्द कर देता है, जसी प्रकार जरासन्थ ने राजाओं को परास्क कर गिरित्रज में कैंद्र कर लिया था। राजाओं के द्वारा ' यह फरने की इच्छा से (राजाओं का यह में बलिक्षान करने 'की इच्छा से) उस जरासन्थ ने अत्वन्त कठोर तप करके उमापति महादेन की सन्बुष्ट किया है, और राजाओं को एक-एक उन्नेपित राजा युधिष्ठिर उन दिनों राजसूय यह करने के लिये उत्सुक थे। मध्य ने उन्हें बताया, कि जब तक जरासन्ध जैसा शक्ति-शाला सम्राट् विद्यमान है, उनकी राजमूय के लिये के शिश करना विद्यमान है। पहले जरासन्ध को मारने का प्रयत्न करना वाहिए। उसे मार्ग से हटाये बिना राजसूय यहा का स्कर्न देखना भी वेकार है। कुष्ण को जरासन्ध से विशेष विरोध व हैष था। वे श्रन्थक वृष्णि संघ के 'संघ मुख्य' व नेता थे। जरासन्ध के श्राक्रमणों से विवश होकर इस श्रन्थक वृष्णि-संघ को श्रपने प्रदेश श्रूरसेन को छोड़कर सुदूर पश्चिम में द्वारिका में जा बसने के लिये विवश होना पड़ा था।

शुरसेन प्रदेश में यादव लोगों के दो राज्य थे-ग्रन्धक श्रीर वृष्णि। श्रम्धक यादवीं का नेता कंस था। कंस जरासन्ध का दामाद था। जरासन्घ मगघ का 'एकराट्' था। पर कस धन्धक यादवों में 'समाना' में ज्येष्ठ' था, एकराट् नहीं, पर पर अपने श्वसुर जरासन्ध का सहारा पाकर कंस ने भी अन्धक यादव कुतों के अध्य 'बृद्धों' व नेताओं को दवाना शुरू किया, श्रीर एकराट् हो मया। पर श्रम्धक यादवी यह बात पसन्द न आई। उन्हों ने अपने पड़ौसी, दूसरे यादव राज्य, वृष्टिणगण से सहायता माँगी। वृष्टिण-यादवी का नेता कुष्ण था। कृष्ण ने कंस को मार डाला। यह सुनते ही जरा-सम्ध का कीप कृष्ण श्रीर यादवी पर उमद पड़ा। उमने सत-रह बार यादवों पर ब्राक्रमण किये। अन्यक-वृष्णियों ने खूक डट कर मगथराज जरासन्य का मुकाबला किया । हंम और डिम्मक नामक दो सेनापति इन युद्धों में काम आये। आखिर श्रठारहवीं बार जरासन्ध ने एक शक्तिशाली सेना लेकर बादवी पर भाकमण किया। इस बार भन्य ह-वृष्णि परास्त हुए, और कुष्ण की सलाह से वे शूरसेन देश को लोद कर दारिका में जा बसे। बहुरी

अप्रन्धक श्रीर वृष्णि गर्णों ने परस्पर मिल कर एक संघ राज्य चना लिया, श्रीर कु॰ए इसके 'सव मुख्य' नियत हुए। द्वारिको मराघ से बहुत दूर थी। वहाँ जर।सन्ध के श्राक्रमणों का कोई भय नहीं था। पर कृष्ण अपने परम शत्रु मगधसम्राट से बरता चतारने के लिये उत्सुक थे। श्रकेला यादव संघ मगध का कुछ -नहीं विगाड् सकता था। इसलिये उन्होंने इन्द्रपस्थ के पार**ड**न -राजा युधि छिर को श्रपना मित्र बनाया। पार**ड**व राजा **बढ़े** महत्वाकांची थे। व राजसूय यज्ञ करके चक्रवर्ती पद प्राप्त करने कं प्रयत्न में थे। कृष्ण ने उन्हें समकाया कि जरासन्ध,को मारे विना वे अपनी आकांक्षाओं की पृति नहीं कर सकते। **उसने कहा—'इस समय एक महान सम्राट्** मगधराज जरासन्ध पहले से विद्यमान है। वह श्रपने बन पराक्रम से सम्राट्पद पर पहुँचा है । ऐन तथा ऐक्ष्वा≉व बंश की इस समय एक सौ शाखायें हैं। शक्ति से चाहे जरासन्ध ने इन्हें अपने श्रधीन कर लिया हो, परन्तु दिल से उसे वे नहीं चाहते। वह-बल से ही उन पर श'सन करता है। ८६ राजा तो उसने कैंद ही कर रखे हैं, श्रीर साथ ही यह घोषणा कर रखी है, कि जब इन कैदी राजाश्रों की संख्या पूरी सी हो जावेगी, तो महादेवजी के आगे इनकी बिल चढ़ा दी जावेगी। यह बिलकुल श्चनहोनी बात है कि, किसी राज्य के विधिपूर्वक श्रमिषिक राजा को कोई सम्राट् पकद रखे। चत्रिय का धर्म लड़ाई से मरना है, पञ्च के समान यह में बिल चढ़ना नहीं। मगधराज का हमें मिल कर मुकाबला करना चाहिए। जो श्रद जरासम्ध के मुकाबते में -सड़ा होगा, वही उडवल कीति प्राप्त कर सकेगा । अरासम्ब को जो परास्त करेगा, वही इस समय सम्राट्यह का अधिकारी होगा।"

कृष्ण की प्रेरणा से पायह व लोग जरासन्य का मुकाबला करने के लिए तैयार हो गये। पर उन्होंने सनमुख युद्ध में जरा-सन्य का सामना करना उचित नहीं सममा। अर्जुन और मीम वेश बदल कर कृष्ण के साथ मगध की राजधानी गिरिवज में बये और वहाँ जरासन्य की इन्द्र युद्ध के लिये ललकारा। कृष्ण ने युद्ध के लिए बाह्मान करते हुए जरासन्य से कहा, "हम तुमें इन्द्र-युद्ध के लिये आह्मान करते हैं। या तो कारागार में डाले हुए सब राजाओं को छोड़ दो, या मृत्यु के लिए तैयार हो जाओ।"

जरासम्य जैसा चद्भर वीर द्वन्द्व-युद्ध से इनकार नहीं कर सकता था। सर्वसाधारण जनता के सामने खुले मैदान में जरासन्य और भीम की लड़ाई हुई। दर्शकों में शूद्ध, स्त्रियों, वृद्ध सब शामिल थे। द्वन्द्व-युद्ध में भीम की विजय हुई। जरासम्य मारा गया। यदि पाएडव सेनायें मगध पर आक्रमण करतीं; तो जरासन्य की सैन्य शिक्त की नष्ट कर सकना शायद उनके लिये सम्मव न होता। कृष्ण ने अपनी नीति कुशलना से पाएडवों को यही सनाह दी, कि वे वेश बदल कर गिरिवज पहुँचें और वहाँ जरासन्य की द्वन्द्व-युद्ध में परास्त करें। कृष्ण सली भौति जानता था, कि जरासन्य के मरते ही मगध में क्रांति हो जायगी क्योंकि मगध का साम्राज्य 'एकराट ' की वैयक्तिक शक्ति पर निर्भर था।

जरासन्य के मारे जाते ही कृष्ण ने पहला कार्य यह किया कि कैर में पड़े हुए राजाओं को मुक्त कर दिया। इन सक राजाओं ने प्रसन्नता पूर्वक पाएडवों की बाधीनता स्वीकार की । ये सब राजा युधिष्ठिर के राजसूत्र यह में सम्मिलित होने के लिये सहर्ष तैयार हो गये। मगध का साम्राज्यबाद इन सब

いかかのかいかってから

राजास्रों का समृत उच्छेर करने में तत्पर था। पर युधिष्ठिर का साम्राज्यबाद प्राचीन स्थार्थ-परम्परा के स्रातुकून था। स्रम्य राजास्रों से स्रधीनता स्वीकृत करना ही उसका उद्देश्य था, मूर्धार्भिषक राजास्रों को कैंद्र करना या मारना प्राचीन स्थार्थ परम्परा के सर्वथा बिपरीत था।

जरासन्ध की मृत्यु के बाद उसका लड़का सहदेव मगध के राजसिंहासन पर श्रारूढ़ हुआ। एकराब्द राजाओं की शिक्त बहुत कुछ उनके व्यक्तित्व पर निर्भर रहती हैं। जरासन्ध के मरते ही उसका शक्तिशाली साम्राज्य छिछ भिष्ठ हो गया। इंन्द्रप्रस्थ के राजा युधिष्ठिर का साहाय्य पाकर विविध धादीन राजा फिर से स्वतन्त्र हो गये। धानेक गर्म राज्य भी निर्भय होकर फिर से श्रापने जनपदों में वापस लौट श्राये। धाद भारत की प्रधान राजनीतिक शक्ति मगध की जगह पर इंन्द्रप्रस्थ हो गई।

राजा युधि ब्लिटर ने राजस्य यह करने से पूर्व दिग्विजयः किया और भारत के विविध जनपदों से अधानता स्वीकृत कराई। पूर्वी भारत को विजय करने का कार्य भीम के सुपूर्व किया गया था। मगध को अधीन करने के निये सीम के युद्ध की आवश्वकता नहीं हुई। सहदेव को सममा-वृक्षा कर शास्त कर दिया गया और उसने पाण्डवों को कर देनां भी स्वीकार कर निया। जिस कृष्ण के पद्धन्त्र से जरासन्ध का बंध हुआ। था, युधि ब्लिटर की राजस्य-सभा में उसी की सहदेव ने अर्थनां की, और विविध उपहार पाण्डवराज की सेवा में में किये।

पर पागडवों का यह उत्कर्ष देर तक कायम नहीं रहा है। इस्तिनापुर के कौरव पागडवों के इस उत्कर्ष की सहन मही कर सकते थे। कौरवों और पागडवों में आगे चल कर जा संपद्ध हुआ, तसी को महाभारत का शुद्ध कहा सासा है।

मगध का राजा सहदेव इस युद्ध में पाएडवों की श्रीर था। द्रोणाचार्य द्वारा वह युद्ध में माग गया। महाभारत में इस प्रसंग में लिखा है— 'जब पाएडवों की सेना का इस प्रकार विनाश होने लगा, तब जरासन्ध-पुत्र हँस कर पराक्रम प्रकार शित करता हुन्ना द्रोणाचार्य की श्रोर दौड़ा। जैसे बादल सूर्व का छिपा देते हैं, वैसे ही उसने श्रपते तीक्षण बाणों की वर्षा से द्रोणाचार्य को छिपा दिया। जरासन्ध-पुत्र सहदेव के ऐसे हस्तलापन की देखकर चित्रयों को नाश करने वाले द्रोणाचार्य 'एक-एक बार में सी-सी श्रीर हजार हजार बाण उसके उप चलाने लगे। सब धनुर्धां ग्यों के सम्मुख ही द्रोणाचार्य ने जरा-सन्ध-पुत्र को श्रपने बाणों से श्रन्छादित कर मार डाला।"

प्रतीत होता है, कि सहदेव का एक अन्य भाई 'जयत्सेन या, वह भी एक अक्षीहिशा सेना लेकर पाएड में की ओर से महाभारत युद्ध में सिम्मिलन हुआ था। जरासन्य का एक पुत्र, सम्भवतः, महाभारत के युद्ध में कौरवों के भीपत्त में था। इसका नाम अहद था। यह दुर्योधन की सेना में सिम्मिलित था। इससे झान होता है कि जरासन्य की मृत्यु के बाद न केवल मगध की गण्य शिक्त ही क्षीय हो गई थी, अपितु उसके राजकुल में भी फूट पड़ गई थी।

सहदेव की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सोमाधि मगध की राजगई। पर वैशा। पुराणों के अनुसार उसने ४८ वर्ष तक राज्य किया। सोमाधि के उत्तराधिकारी निम्नलिखित हुए—सोमाधि के वंश में अनुश्रवा ने ६४ वर्ष राज्य किया। अयुनायु का राज्यकाल २६ वर्ष था। उसके बाद निरमित्र ने ४० वर्ष तक पृथिवी का उपभोग कर स्वर्गरोहण किया, सुच्नत्र ने ५६ वर्ष तक राज्य किया। बहुदुक्कार्य ने ६३ वर्ष तक राज्य किया।

के बाद सेनाजित् राजा बना। उसका शासन काल भी २३ वर्ष था। उसके बाद श्रतञ्जय हुन्ना। पुराणों के श्रनुसार श्रुनञ्जय 'महाबल, महाबाहु श्रोर महाबुद्धिपराक्रम" था। प्रतीत होता है, कि उसके समय में मागध शक्ति का पुनरुद्धार हुन्ना श्रोर उसके बल तथा बुद्धि-पराक्रम की थाद उसके पीछे भी देर तक बनी रही।

श्रुतश्चय के बाद विभु मगध का राजा बना। उसने २८ वर्ष तक राज्य किया। किर, श्रुचि ने ५८ वर्ष तक राज्य किया। उसके बाद राजा होम ने २८ वर्ष तक राज्य का उपमोग किया। होम के बाद वीरबर सुजत ने ६४ वर्ष राज्य किया। फिर सुनेत्रं ने ३५ वर्ष तक शासन किया। फिर, निवृत्तिं ने ५८ वर्ष तक पृथिवी का उपभोग किया। तदनन्तर, त्रिनेत्र ने २८ वर्ष तक राज्य किया। फिर, इंद्रसेन ४८ वर्ष तक राज्य किया। फिर, इंद्रसेन ४८ वर्ष तक राज्य किया। किर, वर्ष तक राज्य रहा। सुचलने ३२ वर्ष राज्य किया। उसके बाद सुनेत्र ने ४० वर्ष तक राज्य का राज्य का शासन किया। विश्वज्ञित ने २५ वर्ष तक राज्य किया। अस्त में राजा रियुजय ने ४० वर्ष तक मगध का शासन किया।

जरासन्ध के बाद सोमाधि से ग्रुरू कर रिपुञ्जय तक कुल २२ राजा मगध में हुए। इनमें से सोमाधि से नृहत्कर्मा तक ६ श्रीर सेनाजित से रिपुंजय तक १६ पृथक -पृथक पुराखों में बिल्निखित किये गए हैं। सोमाधि से निपुंजय तक सब २२ बाइ द्रथ बंशा राजाओं के शासन काल का कुन जोड़ रिप्रू वर्ष है। पुराखों व मारत की अन्य प्राचीन ऐतिहासिक अनुमुखि से इन राजाओं के सम्बन्ध में अन्य कोई बात हमें झाते नहीं होती।

# (५) बाईद्रथ राजाओं का समय

महाभारत युद्ध की घटनाओं के साथ इस वंश के तीन राजाओं का सम्बन्ध है— जरासन्ध, सहदेव और सोमाधि। उन्हें हम महाभारत के सम-कालीन समक सकते हैं। याद के जो राजा हुए, उनके शासन-काल पुराणों में दियें गये हैं, और उनका कल्लेख हम उपर कर चुके हैं।

महाभारत के काल के सम्बन्ध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। जहाँ कुछ विद्वान इस युद्ध का काल खबसे लगभग ५००० वर्ष पूर्व भानते हैं, वहाँ खन्य विद्वान उसे १० या ११ सदी ईस्ती पूर्व (खबसे प्राय: ३००० वर्ष पूर्व) में प्रतिपादित करते हैं। हमें यहाँ इस विवाद में बड़ने की खावश्यकता नहीं। हम बाईद्रथ वंश के राजाओं के काल-क्रम को सुगमता से महामारत-पूर्व व महाभारत-पश्चात् करके प्रदर्शित कर सकते हैं। सोमाधि महाभारत-पृद्ध के समाप्त होने के साथ मगध के राज-सिंहासन पर खारूढ़ हुआ, उसने ४८ वर्ष राज्य किया, अत: उसके उत्ताराधिकारी श्रुतश्रवा का शासन-वर्ष हम महाभारत युद्ध के ५८ वर्ष पश्चात् सुगमता से रख सकते हैं। भारत के प्राचीन इतिहास में तिथिकम का विषय बड़ा विवादमस्त है। इसलिये वाईद्रथ-वंश के इन राजाओं के काल का हम केवल धुंधला सा ही परिचय दे सकते हैं।

## (६) वार्हद्रथ-शासन के विरुद्ध राज्यकांति

बहिंद्रय दंश का श्रम्तिम राखा रिपुंचय था। उसके धमात्वका नाम पुलिक था। पुलिक ने श्रपने स्वामी रिपुंचय के विरुद्ध विद्रोह कर उसे मार डाला, और ध्रपने पुत्र की सामानि पर बिठाया। सम्भवतः, पुलिक जाति से धार्व-

क्षत्रिय नहीं था। इसीलिये पुराणों में लिखा है, कि सब क्षत्रिक देखते के देखते ही रह गये और पुलिक ने अपने पुत्र को राजगही पर बिठा दिया। हम पहले लिख चुके हैं कि सगध में श्रार्थ-भिन्न लोगों की प्रधानता थी। वहाँ की रेना में भत और श्रीग्रबल बड़ी सख्या में थे। प्रतीत होता है, कि पुलिक ने ऐसी ही अनार्य सेना की सहायता से रिपुख्य के विरुद्ध विद्रोह कर वसे मार दिया था। पुराणों में इस पुलिक व इसके पुत्र की प्राणतसामन्त' श्रौर 'नयवर्जित' कहा गया है। जिन सामन्तों के सिर चठाने के कारण पिछले वाईद्रय राजा कमजीर होगये थे, उन्हें उसने भली-भौति अपने काबू में कर लिया था। साम ही वह नयवर्जित भी था। श्रार्थ राजाश्रों की जा पुरानी रीति चली ब्राती थी. उसकी उपेक्षा कर वह अपनी स्वेच्छा से राज्य करता था। पर इस प्रकार के खेच्छाचारी एकराट होने के लिये यह ब्रावश्यक था, कि वह नरब्रेष्ठ हो। पुरासों में उसे 'नरोत्तम' भी कहा गया है। वैयक्तिक गुणों के अभाव में यह कैसे सम्भव था, कि सब क्षत्रिय देखते ही रह जाने, और वह मगध के राज-सिहासन पर श्रपना श्रधिकार कर ले।

पर यह पुलिक था कौन है इस सम्बन्ध में विविध ऐतिहासिकों में जो बहुत सा मतभेद है, उस पर हम यहाँ प्रकाश
नहीं डालेंगे। पुलिक मागध सम्राट वाह्रिय का अमात्य और
आवन्ति का शासक था। प्रतीत होता है, कि पिछले दिनों में
आवन्ति मगध के अधीन होगया था, और वहाँ के स्वतन्त्र
वीतिहोत्र-वंश का अन्त होगया था। महामारत के युद्ध के
बाद अवन्ति में वीतिहोत्र-वंश का राज्य था। पिछले किसी
बाह्रिय राजा ने अवन्ति का जीत कर मागक साम्राक्त के
साम्बादित कर लिया था। पुलिक रिपुंजय की तरफ से अवनित

पर शासन करता था। पुलिक के दो पुत्र थे, बालक और प्रचीत। रिपुंजय को मार कर पुलिक ने बालक के। मगध का राजा बनाया और प्रचीत को श्रवन्ति का। पुलिक की इस राज्य-कांति से मगघ और श्रवन्ति दोनों देशों म बाहद्रथ वंश के शासन का श्रन्त होगया।

### '( ७ ) मगध में फिर राजक्रान्ति

पर मगध में पुलिक के वंश का शासन देंर तक कायम नेहीं: रह सका। भट्टिय नाम के एक वीर महात्वाकांसी व्यक्ति ने पुलिक के पुत्र बालक के विरुद्ध विद्रोह किया, श्रीर उसे मार कर स्वयं मगघ के राजसिंहासन पर अपना अधिकार कर लिया। यह भट्टिय कीन था ? इसे प्राचीन अनुश्रुति में 'श्रेणिय' कहा गया है मगर्च की सैन्य-शक्ति में 'श्रेणिबल' का बड़ा महत्व था। उस काल में सैनिकों की श्रनेक अणियां (Guilds) श्री, जिनका संगठन स्वतन्त्र होता था। श्रीणयों में संगठित इन सैनिकों का पंशा ही युद्ध करना था। राजा लोग इन सैनिक श्रेगियों को श्रपने श्रनकृत बनाने व उनकी सहायता प्राप्त करने के लिये सदा उत्सुक रहते थे। प्रतीत होता है कि, भट्टिय इसी प्रकार की एक शक्तिशाली सैनिक श्रेणि कर नेता था, इसीलिबे उसे श्रेरिय कहा गया है । सम्भवतः, पुलिक द्वाग प्रारम्भ की गई क्रांति से जो भव्यवस्था मगध में उत्पन्न हो गई थी, उससे लाभ उठाकर भट्टिय ने श्रपनी शक्ति को बढ़ा लिया श्रीर अव--सर पाते ही नयवजित राजा बालक की राज्य च्युत कर स्वयं राज्य-शक्ति।को प्राप्त कर लिया । भट्टिय स्वयं राजगद्दी पर नहीं बैठा। पुल्कि द्वारा स्थापित परम्परा का अनुसर्ख करते हुए उसने अपने लड़के बिन्बिसार को राजगरी पर विठाया। उस समय बिम्बिसार की ग्राय केवल पन्द्रह वर्ष की थी। महिन्छ

के बाद बिन्बिसार 'श्रेणिय' बना। उसकी शक्ति का आधार वह सैनिक श्रेणि थी, जिसके बल पर भट्टिय ने मगध-राज बालक के विरुद्ध विद्रोह किया था।

मगध के शासन में इस समय सैनिकों का जोर था।
प्राचीन श्रार्थ-निति को मगध के राजा देर से छोड़ चुके थे।
श्राप्ती साम्राज्य-विस्तार की नीति को सफल बनाने लिये वे
वेतन के लालच से भरती हुये व क्रिंग के तौर पर लड़ने
वाले सैनिकों को निरंतर श्राधकाधिक महत्व देते रहे। इसी
नीति का परिणाम ये दो क्रांतियाँ हुइं। श्राधी सदी से भी कम
समय में मगध के राजसिहासन पर पुराने श्रार्थ-वंश की जगह
दो भिन्न-भिन्न सैनिक नेताश्रों ने श्राधकार किया। ये सैनिक
सम्राट् पूर्णतया स्वेच्छाचार से शासन का सचालन करते थे।
परम्परागत श्रार्थनीति की इन्हें कोई भी चिन्ता नहीं था।
पुलक श्रीर भट्टिय, दोनों ने ही मगध राजाश्रों को राज्यच्युत
कर श्रपने पुत्रों को राजगही पर बिठाया। मगध के शासन
में इस समय कोई भी व्यवस्था शेष नहीं रही थी।

श्रवन्ति के राजा प्रयोत को यह सहन नहीं हुआ, कि मगध का राज्य इस प्रकार अपने कुल के हाथ से निकल जाते । इसी लिए उसने मगध पर धाकमण करने की योजना की। बौद्ध प्रम्थ मांजमानिकाय के अनुसार बिन्यसार के उत्तराधिकारी अजात्तराञ्च ने प्रयोत के धाकमण से मगध की रक्षा करने के लिये अपनी राजधानी राजगृह की किलावन्दी की थी। अवन्ति और मगध के राजाओं में जो घोर संघर्ष इस समय शुक्र हुआ, उसका वर्णन हम आगे चल कर करेंगे। इस संघर्ष में मगध के राजाओं को हो सफलता मिल । भृत और अविद-

कि अन्य राज्य उसके सम्मुख टिक नहीं सकते थे। सौभाग्य से बिन्बिसार के बाद मगध के सिंहासन पर ऐसे शक्तिशाली राजा आसीन रहे, जो कि इस सैनिक शक्ति को भलीभाँति अपने काबू में रख सकते थे, और इसी का परिणाम यह इआ, कि धीरे-धीरे सम्पूर्ण भारत में मगध का साम्राज्य विस्तृत हो गया।

#### तीसरा अध्याय

#### मगघ का उत्कर्ष

#### (१) सोलह महाजनपर

राजा विनिवसार श्रीर उसके बाद मगध की बहुत उन्निति हुई। धीरे-धीरे वह उत्तरी भारत की सब से बड़ी राजनोतिक शक्ति बन गया। मगध के इस उत्कर्ष को भली-भांति सममन के लिये यह श्रावश्यक है कि हम उस समय के श्रन्य विविध राज्यों पर प्रकाश डालें। हम पहले लिख चुके हैं कि प्राचीन भारत में बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे, जिन्हें 'जियद' कहते थे। धीरे-धीरे कुछ जनपद श्रधिक शिक्तशाली होने लगे। उन्होंने समीपवर्ती जनपदों पर श्रधिकार करना शारम्भ कर दिया श्रीर श्रपने मूल जनपद में श्रधिक प्रदेश श्रपने साथ में जोड़ लिया। ये 'महाजनपद' कहलाने लगे।

बौद्ध साहित्य में जगह-जगहं पर सोलह महाजनपरों का उल्लेख श्राता है। प्रतीत होता है. कि महात्मा बुद्ध के समय में सोलह जनपर बहुत महत्वपूर्ण व प्रमुख हो गये थे, श्रौर उन्हें महाजनपर कहा जाता था। इस काल के इतिहास की स्पष्ट करने के लिये इनका संत्रेप से उल्लेख करना श्रावश्यक है। ये सोलह महाजनपर निम्नलिखित थे:—

(१) श्रंग — यह मगध के ठीक पूर्व में था । मगध श्रोर श्रंग के बीच में चम्पा नहीं बहती थी, जो इन दोनों महाजनपदों को एक दूसरे से पृथक करती थी। श्रंग की राज-धानी का नाम भी चम्पा था। बौद्ध काल में चम्पा की सारत

के सबसे बड़े छः नगरों में से एक गिना जाता था। रोष पाँचा नगर राजगृह, श्रावस्ती, साकेत, कीशाम्बी श्रीर वाराणसी थे। चम्पा पूर्वीय व्यापार का बहुत बड़ा केन्द्र थी। चम्पानदी श्रीर गंगा के जल-मार्गों द्वारा बहुत से व्यापारी यहाँ से सुवर्ष भूमि (पेगू श्रीर मालमीन) श्राया जाया करते थे। श्रांग श्रीर मगध में निरन्तर संघर्ष चलता रहता था। महात्मा बुद्ध के समय में श्रंग मगध के श्राधीन हो चुका था।

- '(२) मगध—इसकी राजधानी गिरिज़ज या राजगृह थी हि बाहद्रथ द्यौर पुलक के वंशों का द्यन्त होने पर, बुद्ध के समय में श्रेशिय विन्विसार मगध के राजा थे।
- (३) काशी—इसकी राजधानी वाराणसी (बनारस) थी। अनेक जातक कथाओं से सूचित होता है, कि यह वाराणसी बौद्ध काल में भारत की सबसे बड़ी नगरी थी। एक प्रन्थ के अनुसार इसका विस्तार बारह योजन था।
- (४) कोराल—इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यह अचिरावती (रापती) नदी के तट पर स्थित थी। कोराल देश की दूसरी प्रसिद्ध नगरी साकत (श्रयोध्या) थी। कोराल जनपद के पश्चिम में पंचाल जनपद, पूर्व में सदानीरा (गण्डक) नदी, उत्तर में नैपाल की पर्वतमाला और दक्षिय में स्यन्दिका नदी थी। श्राधुनिक समय का श्रवध प्रान्त प्रायः वही है, जो प्राचीन समय में कोशल था। इसमें ऐक्ष्वाकव वंश के क्षत्रिय राजा राज्य करते थे। इनकी वंशावली पुराणों में श्रविकल रूप से दी गई है। महात्मा बुद्ध के समय में कोशल की राजगढ़ी पर राजा विरुद्ध (विड्डम) विराजमान थे।
- (५) वृज्ञि या विज्जि—यह एक संघ का नाम था, जिसमें आठ गण्राज्य सम्मिलित थे। इन आठ गणों में विदेह,

किच्छिव श्रीर ज्ञातकगण सबसे मुख्य हैं। सारे विज्ञ-संघ की राजधानी वैशाली थी। वर्तमान समय के विहार प्रान्त में गंगा से उत्तर तथा हिमालय के दक्षिण में जो उत्तरीविहार का प्रदेश है, उसे तिरहुत कहते हैं। विज्ञ-संघ की स्थिति वहीं पर थी। विज्ञ-संघ में सम्मिलत श्राठों गण पृथक-पृथक जन-पर थे। विदेह की राजधानी मिथिला थी। ज्ञातकगण की राजधानी कुरडमाम थी। जैनधम के प्रवर्तक वर्धमान महावीर का प्रादुर्भाव यहीं पर हुआ था। लिच्छिव गण की राजधानी वैशाली थी। यह वैशाली सम्पूर्ण विज्ञ-संघ की भी राजधानी थी। महात्मा बुद्ध के समय में यह विज्ञ-संघ श्रत्वन्त शक्ति-शाली श्रीर समृद्ध था। महात्मा बुद्ध ने श्रनेक जगह इसे श्रादर्श के रूप में उपस्थित किया है।

- (६) मल-यह महाजनपद भी एक संघ के रूप में था, जिसमें दो गया सम्मिलित थे-कुशीनारा के मल्ल और पावा के मल्ल। वह संघ विज्जि-संव के ठीक पश्चिम में था। आजकल का गोरखपुर जिला जहाँ है, वहाँ ही प्राचीन काल में मल्ल महाजनपद की स्थिति थी।
- (७) वत्स इसकी राजधानी कोशम्बी थी। इस नगरी के अवशेष इलाहाबार जिले में यमुना के किनारे कोसम गाँव में उपलब्ध हुए हैं। बौद्ध-काल में वत्स बहुत ही शक्तिशाली था। वहाँ का राजा चर्यन अपने समय का सबसे प्रतापी व प्रसिद्ध राजा हुआ है। संस्कृत-साहित्य उसकी कथाओं से परि-पूर्ण है।
- ( प ) चौदे—वर्तमान समय का बुन्देनसंड प्राचीन चेदि राज्य को स्चित करता है। इसकी राजधानी शुक्तिमती नगरी बी, जो शुक्तिमती ( केन ) नदी के तट पर स्थित थी।

- (ह) पंचात—बह कोशल श्रौर वत्स के पश्चिम में तथा चिद्दि के उत्तर में स्थित था। प्राचीन समय में पंचाल दो राज्यों में विभक्त था—उत्तर-पंचाल व दक्षिण-पंचाल। वर्तमान समय का रहेलखण्ड उत्तर पंचाल को तथा कानपुर व फर्र खाबाद के जिले दक्षिण पंचाल को सूचित करते हैं। उत्तर-पंचाल की राजधानी श्रहिच्छत्र श्रौर दक्षिण-पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी।
  - (१०) कुरु इस महाजनपद की राजधानी इन्द्रप्रस्थ थी। यह नगर वर्तमान दिल्ली के समीप यसुना के तट पर स्थित था। हस्तिनापुर, कुरुत्तेत्र श्रीर दिल्ली के प्रदेश इस जनपद के श्रन्तर्गत थे।
  - (११) मत्स्य—इसकी राजधानी विराट नगर या वैराट थी, जो वर्तमान समय की जयपुर रियासत में स्थित है । मत्स्य महाजनपद यमुना के पश्चिम में तथा कुरु के दिल्ला में स्थित था।
- (१२) शूरसेन—इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत के समय में यह प्रसिद्ध श्रम्धक वृष्णि सघ का केन्द्र था। बौद्ध साहित्य में शूरसेन के राजा श्रवन्तिपुत्र का उल्लेख मिलता है, जो महात्मा बुद्ध का समकालीन था।
- ( १३ ) भ्रश्मक—यह राज्य गोदावरी नदी के समीपवर्ती । प्रदेश में था। इसकी राजधानी पोतन या पोतिल थी।
- (१४) श्रवन्ति—चेदि के दक्षिण-पश्चिम में, जहाँ श्रव मालवा का प्रदेश है, प्राचीन समय में श्रवन्ति का महाजनपद था। इसकी राजधानी उज्जैन थी। बौद्धकाल मैं यह राज्य बहुद शक्तिशाली था। महात्मा बुद्ध के समय में श्रवन्ति का राजा चण्ड प्रचीत था, जो वत्सराज उदयन को जीत कर

अपना साम्राज्य बढ़ाने में तत्पर था, और जिसके भय से ही मगधराज अजातशत्र ने राजगृह की किलाबन्दी की थी।

- (१५) गान्धार—इसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो उस समय भारत में विद्या का सबसे बड़ा केन्द्र थी। रावल पिंडी, पेशावर, काश्मीर तथा हिन्दूकुश पर्वतमाला तक फैले हुए पश्चिमीत्तर भारत के प्रदेश इस महाजनपद में सिम्मिलित थे। महात्मा बुद्ध के समय में इनका राजा पुक्कुसारती था, जिसने मगधराज बिम्बिसार के पास एक दूतमण्डल मेजा था।
- (१६) कम्बोज—गान्धार के परे उत्तर में पामीर का प्रदेश तथा उससे भी परे बद्ख्शां का प्रदेश कम्बोज महाजज्ञ-पद कहलाता था। कम्बोज में इस काल में भी गस्राज्य स्था-पित था।

इन सोलह महाजनपरों के श्रौतिरिक्त, उस समय भारत में श्रम्य भी बहत से जनपद स्वतन्त्र रूप से विद्यमान थे। कोशल के उत्तर श्रौर मल्ल के पश्चिमोत्तर में (श्राधुनिक नेपाल की तराई में ) शाक्य जनपद था, जिसकी राजधानी किपलवस्तु थी। यहाँ पर महात्मा बुद्ध का प्रादुर्भाव हुन्ना था। शाक्यगण के पड़ौस में ही कोलिय गण (राजधानी-रामप्राम), मोरियगण राजधानी-पिप्पलिवन), बुल्गिण (राजधानी-श्रद्धकष्प) भगगण (राजधानी-सुंसुमार) श्रौर कालाम गण (राजधानी केसपुत्त) की स्थिति थी।

गान्धार, कुरु तथा मत्स्य के बीच केक्य, मदक, त्रिगर्त श्रौर यौधेय जन पद थे। श्रौर श्रधिक दिल्ला में सिन्धु, शिवि, श्रम्बष्ठ श्रौर सौवीर श्रादि जनपद थे।

पर बौद्ध साहित्य में सोलह महाजनपदों का जिस प्रकार बार-बार उल्लेख खाता है उससे प्रतीत होता है, कि इस समय में ये सब धन्य जनपद अपने पड़ौसी शक्तिशाली महाजन पदों की किसी न किसी रूप में अधीनना स्वीकार करते थे। असलो बात तो यह है कि उस समय में इन सोलह जनपदों में भी मगध, वरस, कोशल और अवन्ति—ये चार सबसे अधिक शिक्तशाली थे। ये जहाँ अपने समीपवर्ती राज्यों को जीतकर अपने अधीन करने की कोशिश में थे, वहाँ आपस में भी इनमें घनपोर संघर्ष का प्रारम्भ हो चुका था।

### (२) श्रेणिय विम्विसार

श्रेणिवल के सेनानी भट्टिय ने राजा बालक के विरुद्ध षड्यन्त्र कर उसे मार डाला और श्रपने लड़के विनिवसार को राजगही पर बिठाया, यह हम ऊपर लिख चुके हैं। सम्भवतः, इसी राजा बालक का दूसरा नाम कुमारसेन भी था। महाकवि बाग्रभट्ट ने हर्षचरित में इस षड्यन्त्र का निर्देश किया है। महाकाली के मेलेमें महामांस की बिक्री के कारण जी मनाड़ा उठ खड़ा हुन्न था. उसकी गड़बड़ से फायदा उठाकर श्रेणिय महिय की प्रेराणा से तालजङ्घ नाम के एक वेताल हैनिक ने इस राजा कुमारसेन पर श्रचानक हमला कर दिया श्रीर उसे मौत के घाट उतार दिया। बाग्एभट्ट ने कुमारसेन को 'जघन्यज' लिखा है। यह स्पष्ट है, कि पुलिक या पनिक के वंशज शुद्ध आर्यकुल के न होकर नीच व आर्थिभिन्न कुल के थे। इस समय मगध में श्रायभित्र सैनिक श्रेणियों की प्रबलता थी, श्रीर उनके साहसी नेता मगध के सिंहासन को गेंद की तरह खब्राल रहे थे। बाह द्रथ रिपु अय को 'जघन्यज' पुलिक, ने मारा श्रीर उसके बेटे बालक व कुमारसेन का मट्टिय ने मरवा दिया।

विनिवसार बहुत शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी राजा था। उसका विवाह कोशल देश की राजकुमारी, महाकोशल की कन्या कोशलदेवी के साथ हुआ था। इसी विवाह में दहेज में

'नहान चुन्न मूल्य' के रूप में काशी जनपद का एक प्रदेश, जिसकी आमदेनी एक लाख वार्षिक थी. बिन्क्सिर को प्राप्त . दुद्र्याथा। कोशल के साथ वैवाहिक सम्बन्ध**ंके स्थापित हो** जाने से मगध को इस पश्चिमी शक्तिशाली राज्य से कोई भय नहीं रह गया था. श्रीर वह निश्चित रूप से पूर्व की तरफ साम्राज्य-विस्तार के लिये प्रयक्ष कर सकता था। राजा बिन्बिसार ने श्रंग महाजनपद के राजा बहादत्त के उपर ब्राक्रमण किया श्रीर उसे जीतकर अपने अधीन कर लिया। इस समय से कुछ पहले वन्स महाजनपद का राजा शतानीक (उद्यन का पिता) श्रंग देश को अपनी अधीनता में लाचका था। ऐसा प्रतीत होता है, कि वत्स त्रंग को देर तक अपने श्रधीन नहीं रख सका श्चवसर पाते ही श्रंग स्वाधीन हो गया। पर उसकी स्वतंत्रता देर तक कायम नहीं रह सकी, और चुन वह मगध के साम्रा-ज्यवाद का शिकार हो गया। राजा बिन्बिसार श्रंगराज से अधीनता स्वीकृत कराके ही संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु वहीं के राजा ब्रह्मदत्त को मार कर श्रंग को पूर्णतया मागध साम्राज्य के श्रेन्तर्गत कर लिया गया। इस प्रकार श्रंग का वह शक्तिशाली महाजनपद, जो किसी समय बहुत बलशाली था श्रीर जो किसी समय मगध को भी श्रपनी श्रधीनता में रख चुका था, श्रव नष्ट हो गया। श्रंग को जीतने से मगध की शक्ति बहुत बढ़ गई। काशी का कुछ प्रदेश उसे पहले ही से प्राप्त हो। गया था, श्रव श्रग को श्रधिगत कर लेने से वह श्रत्यन्त महत्वपूर्ण राज्य बन गया श्रीर साम्राज्य-विस्तार के इस संघर्ष में प्रवृत्ता हुआ, जिसका उपरूप इम श्रजातशत्र के शासने में देखेंगे।

मगध की पुरानी राजधानी गिरिवज थी । पर यह नगर विशा के उत्तर में विद्यमान विजयमं के आक्रमणों से सुरक्षित नहीं था। इस पर निरन्तर विजयों के शाक्षमण होते थे। रहते इन्हों के कारण गिरिव्रज में एक बार भारी द्याग लग गई थी बिन्बिसार ने गिरिव्रज के उत्तर में थोड़ा सा हट कर, एक नये नगर की स्थापना की, जिसका नाम राजगृह था। राज गृह के राजप्रासादों का निर्माण महागोविंद नाम के भवन निर्माणकला के प्रसिद्ध विशेषज्ञ द्वारा किया गया था। राजगृह की एक दुर्ग के रूप में बनाया गया था, ताकि विज्ञयों के आक्रमणों का वहाँ से भली-माँति मुकाबला किया जासके। जिस उद्देश्य से राजगृह की स्थपना की गई थी, वह सफल हुआ। कुछ समय बाद बिज्जियों के आक्रमण बन्द हो गये और विज्ञ-संघ तथा मगध की सन्धि को स्थिर करने के लिये उनमें वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किया गया। विज्जिकुमारी चेल्लना का विवाह विनिवसार के साथ कर दिया गया।

बिम्बिसार बड़ा शिष्णाली राजा था। बौद्ध प्रन्थ महाबग्ग में लिखा है कि उसकी अधीनता में ६०,००० प्राम थे, जिनके प्रामिक उसकी राजसभा में ६कत्र हुन्ना करते थे। ६क प्रन्य स्थान पर बौद्ध-साहित्य में उसके राज्य का विस्तार ३०० योजन लिखा गया है।

बिन्बसार बड़े वैभव के साथ मण्य का शासन करता था। महावरण के श्रनुसार उसकी रानियों की संख्या ५०० थी। इस विषय में बौद्ध लेखक ने यदि श्रितिश्यों कि भी की हो, तो भी इसमें सन्देह नहीं कि उसका श्रन्तःपुर बहुत बड़ा था। उसके बहुत से पृत्रों के नाम प्राचीन ऐतिहासिक श्रनुश्रुति में मिलते हैं। अजातशत्रु, दर्शक, श्रभय, शीलवन्त श्रौर विमल इनमें प्रमुख हैं। महात्मा बुद्ध राजा विन्विसार के समकालीन थे। अपने धर्मचक का प्रवर्तन करते हुये महात्मा बुद्ध कई बार मगध श्राये श्रीर विन्विसार से उनकी मेंट हुई। विन्विसार के हृदय में बुद्ध के लिये बहुत श्रादर था।

प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक भी राजा बिम्बिसार के समय में ही हुआ। यह शालवती नाम की वेश्या का पुत्र था, और पैदा होते ही माता ने इसका परित्याग कर दिया था। कुमार अभय (बिम्बिसार के अन्यतम पुत्र) ने उसे अपना लिया और पाल-पोस कर बड़ा किया। जीवक को अत्यन्त उच्च शिक्षा दी गई और उसे पढ़ने के लिये तक्षशिला भेज दिया गया। तक्षशिला में जीवक ने आयुर्वेद शास्त्र की कौमारभृत्य शासा में विशेष निपुणता प्राप्त की। विद्याध्ययन समाप्त कर जीवक मगध वापिस लौटा और आगे चलकर बहुत प्रसिद्ध वैद्या बना। जीवक के चिकित्सा-सम्बन्धो चमत्कारों का उल्लेख अनेक स्थानों पर बौद्ध-साहित्य में किया गया है।

बिम्बसार १५ वर्ष की श्रायु में मगध का राजा बना था।
६७ वर्ष की श्रायु तक कुल ५२ वर्ष उसने राज्य किया। उसके
बड़े लड़के का नाम दर्शक था। पिता के बृद्ध हो जाने पर सारा
राज्य-काय दर्शक के ही हाथ में श्रा गया था। यही कारण है,
कि श्रनेक प्राचीन प्रन्थों में बिम्बसार का शासन-काल २८-वर्ष श्रीर दशक का २४ वर्ष लिखा गया है। पर दर्शक ने जो
भी राज्य किया, वह श्रापने पिता के जीवन-काल में ही किया बाद
में नहीं; क्योंकि बिम्बसार के बाद मगध के राजसिंहासन पर
श्राजातशत्रु श्रारूढ़ हुआ था श्रीर उसने श्रपने पिता की हत्या

#### (३) अजातशत्रु

राजा बिन्बिसार ने श्रपने शासन के श्रन्तिम वर्षों में श्रजातशत्र की चन्पा (श्रंग जनपर) का शासक नियत किया था। मगध में शासन कार्य श्रजातशत्र के बढ़े भाई दर्शक के हाथ में था। ऐसा प्रतीत होता है, कि बिन्बसार ने श्रपने साम्राज्य के रोनों महाजनपदों (मगध श्रीर श्रग) को श्रपने इन दोनों पुत्रों (दर्शक श्रीर श्रजातशत्र ) के सुपुर्द कर दिया था। पर श्रजातशत्र केवल श्रग से ही सन्तुष्ट नहीं हुआ। वह सपूर्ण मागध साम्राज्य का स्वामी होना चाहता था। इसलिये उसने श्रपने पिता बिन्बिसार को मार कर स्वयं राज्य प्राप्त करने का उद्योग किया। बौद्ध साहित्य में इस घटना का वर्णन इस प्रकार किया गया है:—

देवदत्त ने श्रजातशत्रु के साथ मिलकर यह षड्यंत्र कियां कि राजा बिम्बिसार को मार कर वह राजगद्दी प्राप्त कर ले। देवदत्त ने कुमार श्रजातशत्रु से कहा—कुमार ! पहले मनुष्य दीर्घायु होते थे, श्रव वे श्रल्पायु होते हैं। हो सकता है, कि कुमार कहलाते हुए ही तुम्हारी मृत्यु हो जाय। इसलिये कुमार! तुम श्रपने पिता के। मार कर स्वयं राजा बन जाश्रो।

तब कुमार श्रजातशत्रु जांच से छुरा बाँच कर भीत उद्धिम शंकित, मस्त (की तरह) मध्याह में सहसा श्रंतःपुर में प्रविष्ट हुआ। श्रन्तःपुर के उपचारकर (रच्चक) महामात्यों ने श्रजातशत्रु को श्रम्तःपुर में प्रविष्ट होते देखा। देख कर उसे पकड़ लिया। फिर कुमार से कहा—

'क़ुमार ! तुम क्या करना चाहते थे ?'
'पिता को मारना चाहता था।'
'तुम्हे' इस कार्य के लिये किसने प्रेरणा की थी ?'
'श्रार्य देवरत ने।

तब वे महामात्य श्रजातशत्रु के। ले, जहाँ मागध राजा श्रेलिय बिम्बिसार था, वहाँ गये। जाकर राजा को सब बात सुनाई। तब राजा ने कुमार श्रजातशत्रु से कहा—

'कुमार ! तू मुक्ते किस लिए मारना चाहता था ?' 'देव ! मैं राज्य चाहता हूँ ।'

'कुमार'! यदि तू राज्य चाहता है, तो यह राज्य तेरा है।' बिम्बिसार ने खजातशत्रु के चम्पा का राज्य दे दिया। पर वहाँ देवदत्त के साथ मिलकर खजातशत्रु ने प्रजा पर अत्याचार करना शुरू किया, लोगों की सम्पत्ति लूटनी प्रारम्भ की। जनता ने राजा बिम्बिसार से शिकायत की।

बिन्बिसार ने सोचा कि यदि श्रजातशत्र को अधिक विस्तृत राज्य दे दिया जायगा, तो वह श्रात्याचार करना बन्द कर देगा । इसलिए उसने राजधानी राजगृह को छोड़ कर शेष सम्पूर्ण मागघ जनपद भी श्रजातशत्रु को दे दिया । पर इससे भी उसके भात्याचारों में कमी नहीं आहे। इस पर राजा ने राजगृह भी अज्ञातशत्रु को दे दिया। केवल खजाने पर ही. अपना श्रिविकार शेष रखा। इस पर देवदत्त ने अजातशत्रु की सममाया कि जिसके पास खजाना होता है, वही असली राजा होता है। इसलिये बिन्बिसार को विवश किया गया कि वह सजाना भी बाजातरात्रु के सुपुर्व कर दे। बिन्निसार ने यह मी स्वीकार कर लिया, पर साथ ही अपने पुत्र पर इस बात के लिये जोर दिया कि वह देवदत्त का साथ छोड़ दे। इस बात से कबातरात्र, बहुत नाराज हुआ और अपने पिता को कैर में बाल दिवा। उसने विम्बिसार की भोजन देना बन्द कर दिला ताकि वह भूका से तेदप-तद्दुष कर मर जाने। विन्त्रसार के मिलने के लिए केवल एक व्यक्ति की इचाचत दी जाती थी।

थी उसकी रानी श्रीर श्रजांतरात्रु की माता वैदेही। वह छिप कर बिम्बसार के लिए एक कटोरे में भोजन ले जाती थी। जब यह बात श्रजांतरात्रु को मालूम हुई, तो उसने रानी को मारने की धमकी दे यह करने से रोक दिया। परन्तु वैदेही श्रपने शरीर पर एक ऐसा चूर्ण मल लाती थी, जो पोषक था। इस प्रकार राजा बिम्बसार कुछ समय तक श्रीर जीवित रह ₹का। पर जब श्रजांतरात्रु को यह बात मालूम हुई. तो उसने रानी वैदेही का बिम्बसार स मिलना ही बिलकुल बन्द कर दिया। बिम्बसार महात्मा बुद्ध का श्रद्धालु भक्त था। बुद्ध ने गृद्धकूट पर्वत पर एक ऐसे स्थान पर श्रासन जमाया, जहाँ से बिम्बसार खिड़की के रास्ते बुद्ध का दर्शन करता रह सकता था। बुद्ध के दर्शनमात्र से ही उसका जीवन कायम रहा। पर जब श्रजांतरात्रु को यह बात मालूम हुई, तो उसने उस खिड़की को भी बन्द करा दिया।

इसी समय की बात है, कि अजातशत्र के लड़के उदायीमद्र की उंगली में एक फोड़ा निकल आया। दर्द के मारे वह चिल्लाने लगा। अजातशत्र ने उसे गोदी में उठा लिया और उसे पुचकारने का प्रयत्न करने लगा। किर उसने फोड़े वाली उँगली को मुँह में ले उसे चूमना शुरू किया। इससे वह फोड़ा फट गया और उदायीमद्र को चैन पड़ गई। ठीक इसी समय रानी वैदेही वहाँ आ पहुँची और अजातशत्र को इस दशा में देख उससे कहा—"तेरे पिता ने भी तेरे लिये एक दिन ठीक इसी प्रकार किया था।" यह सुनते ही अजातशत्र की आँखें ख़ुल गई। उसे ख्याल आया कि वह अपने पिता के साथ कितना अन्चित व्यवहार कर रहा है। उसने सीचा, यदि मेरे पिता अब भी जीवित हों, तो कितना उत्तम हो। उसने चिल्ला कर कहा—आह ! यदि कोई आदमी सुभे बता सके कि मेरे ख़ुद्ध पिता अब भी जीवित हैं, तो उसे मैं अपना सारा राज्य देने को तैयार हूँ। यह सुनते ही लोग कारागार की तरफ भाग पड़े। बिन्बिसार बहुत बूढ़ा था, इतने दिनों के अनरान के कारण उसका शरीर मृतपाय हो गया था। जब उसने बाहर शोर सुना, तो समभा कि अजातशत्रु ने उसे कोई नई व्यथा देने की व्यवस्था की है इसे वह नहीं सह सका और उसके प्राण शरीर को छोड़ गये।

इस प्रकार परमप्रतापी श्रंग-विजेता सैनिक श्रेणि के नेता महाराज बिम्बिसार की मृत्यु हुई। श्रजातशत्रु के श्रन्य भाई उसके भय के मारे बौद्ध भिक्षु बैन गये। न केवल शीलवन्तै, विमल श्रादि छोटे भाइयों ने ही भिक्षुवृत्ति स्वीकार की, पर कुमार दर्शक, जो बिम्बिसार के पिछले रे४ वर्षों में राजगृह का शासक रहा था श्रोर श्रजातशत्रु का बड़ा भाई था, श्रपने उद्देश्ड महात्वाकांक्षी भाई के भय स बौद्ध भिक्षु बन गया!

इसमें सहरेह नहीं कि राज्य प्राप्ति-के परचात् आजातरात्रु के। अपने काय पर बहुत परचात्ताप हुआ। बौद्ध प्रन्थों में स्थान-स्थान पर उसके परचात्ताप का उल्लेख है। जैन लेखक हेमचन्द्र ने लिखा है, कि अजातरात्रु के। अपने पिता की मृत्यु पर इतना दुःख हुआ कि वह राजगृह में रह नहीं सका और उसने अपनी राजधानी राजगृह स पारवित्त कर चम्पा बना ली।

राजगही पर धिषकार कर लेने के धनन्तर धजातशत्रु से धन्य राज्यों के साथ युद्धों का प्रारम्भ हुआ। पहला युद्ध केशल महाजनपद के साथ हुआ। यहाँ इस समय राजा प्रसेनजित्रका राज्य था। यह अजातशत्रु का नाना था। अपने नाना के साथ धजातशत्रु के युद्ध का कारण यह था,। कि राजा बिन्बिसार के विदेही कोशल देवी के विवाह के अवसर पर नहान चुक्क मुल्बे

के रूप में काशी का जो प्रदेश दहें ज में दिया गया था, उस पर' अब कोशल के राजा ने फिर अपना अधिकार कर लिया था। अपने पित के वियोग में रानी कोशलदेवी का स्वर्गवास हो जुका था। अतः प्रसेनजिन् चाहता था कि काशी जनपद का वह प्रदेश पितृघाती अजातशत्रु के पास न रहने पावे । इसी अशन पर मगध और कोशल में युद्ध का प्रारम्भ हुआ।

श्रजातरात्रु नश्युवक था श्रीर बड़ा महत्त्वाकांची व उइंड वीर था। दूसरा श्रोर प्रसेनजित् वृद्ध हो चुका था। पहले श्रनेक युद्धों में कोशल की निरन्तर पराजय होती रही । असेनजित् अपनी पराजयों से बहुत चिन्तित था । एक हिन उसने श्रपने दरबारियों के सम्मुख इस समस्या को उपस्थित किया। उन्होंने कहा, बौद्ध भिक्षुयों से इस समस्या का इल पूछना चाहिये। राजा ने कुछ लोगों को भिज्जश्रों की बातें सुनने के लिए नियत कर दिया। दो भिक्खु श्रापस में मगध श्रीर कोशल के युद्ध की चर्चा कर रहे थे। राजा प्रसेनजित् के भेजे हुए दृत इनकी बातीं के। ध्यान से सुनने लगे। बार्ते चलते हुए उन भिक्लु थ्रों में से एक ने कहा, यदि प्रसेनजित् मगध को परास्त करना चाहता है, तो उसे शकटब्यूह बनाकर युद्ध करना चाहिये। दृतींने यह बात प्रसेनजिन् तक पहुँचा दी। उसने यही किया । एक बार फिर सेना एकत्र की गई। सेना को शकटव्यूह की पद्धति से संगठित किया गया। इस बार अजातशत्रु परास्त हो गया। वह केवल परास्त ही नहीं हुन्ना, श्रपितु प्रसेनजित् के हाथ में कैंद्र भी हो गया।

बद्यपि अन्त में प्रसेनिजित् अजातशत्रु की परास्त करने में समर्थ हुआ, पर मगध की शांक का उसे भली-भाँति विद्यान हो गया था। उसने यही उचित सममा कि अजातशत्रु के साथ सिन्ध कर ली जाने और इस सिन्ध को स्थिर रखने के लिये अपनी कन्या निजरा का निनाह अजातशतु के साथ कर दिया आने। जिस प्रकार कोशल देनी के निम्बसार के साथ निनाह के समय काशी का नह एक लाख नाधिक आमदनी का प्रदेश दहेज में 'नहानचुन मूल्य' के रूप में प्रदान किया गया था, नैसे ही अब फिर निजरा के निनाह में नही प्रदेश उसी रूप में फिर दे दिया गया। इस प्रकार काशी का नह प्रदेश मागध साम्राज्य में ही शामिल रहा।

कोराल के साथ सन्धि हो जाने के अनन्तर, अजातरात्र ने गंगा के उत्तर में विद्यमान विज्ञिसीय पर आक्रमण करने की विद्यार किया। विज्ञिसीय बड़ा शिक्तिशाली जनपद था, जिसमें आठ गण सम्मिलित थे। बौद्ध प्रन्थों के अनुसार मगथ और बिज्ञ जनपदों के इस युद्ध का तात्कालिक कारण निम्निलिखत था। विज्ञि और मगथ के बीच में गंगा नदी बहती थी, जो इनके बीच की सीमा का काम देती थी। गङ्गा के तट पर एक वन्दरगाह था, जो एक भील लम्बा था। आधा वन्दरगाह विज्ञियों के अधिकार में था और आधा मगथ के। इस वन्दरगाह के समीप ही एक पवंत था, जिसके आंचल में बहुमूल्य खनिज पदार्थों के एक बात थी। इस खान पर भी दोनों जनपदों का अधिकार सममह बाता था। पर दो वर्धों से वेवल विज्ञ लोग इस खान का उपयों के अजातशत्र इस सहन नहीं कर सका और उसने युद्ध द्वारा विज्ञियों को परास्त करने का निश्चय किया। विज्ञियों पर आक्रमण करने को परास्त करने का निश्चय किया। विज्ञियों पर आक्रमण करने

्विष्ण जनपद को किस प्रकार मगध के साम्राज्यवाद ने अपना शिकार बनाया, इसका वृतान्त बड़ा मनोरंजक व उपयोगी है। इस महापरिनिब्बान सुत्त के श्राघार पर इस वृत्तान्त का यहाँ उल्लेख इस्ते हैं :--

"ऐसा मैंने सुना। एक समय भगवान बुद्ध राजगृह में गृधकूट

बर्वत पर विहार करते थे।

उस समय राजा मागध वैदेहीपुत्र ऋजातरात्रु विज्जि पर पर चढ़ाई करना चाहता था। वह ऐसा कहता था—में इन वैभव-शाली महानुभाव विज्जियों को उच्छित्र कहँगा, विज्जियों का विनाश कहँगा, उन पर आफत ढाऊँगा।

तब अजातरात्र ने मगध के महामन्त्री वर्षकार बाह्य को कहा—आओ बाह्य ! जहाँ भगवान हैं, वहाँ जाओ । जाकर मेरे इन्त से भगवान के पैरों में सिर से वन्दना करो । आरोग्य, अल्प आतंक, लघु उत्थान, सुख विहार पूछो और यह कहो—भगवान ! राजा अजातरात्र विजयों पर चढ़ाई करना चाहता है। वह ऐसा कहता है, भैं इन बिजयों को उच्छित्र कहूँगा'। भगवान तुम्हें जैसा उत्तर दें, उसे समम कर मुमे कहो । तथागत अयथार्थ बात वहीं कह सकते।

'श्रच्छा' कह कर ब्राह्मण वर्षकार बहुत अच्छे यान पर आरूढ़ हो राजगृह से निकला और गृधकूट पर जहाँ भगवान थे, वहाँ ग्रया। जाकर भगवान के साथ संमोदन कर एक ओर बैठा और एक ओर बैठ कर राजा अजातशत्रु का संदेश भगवान को सुना दिया।

, उस समय श्रायुष्मान श्रामन्द भगवान के पीछे खड़े होकर अगवान को पंखा मल रहे थे। तब श्रायुष्मान श्रानन्द को श्रामं-त्रित कर भगवान ने कहा—

'त्रानन्द! क्या तूने सुना है, बिज्ज लोग बराबर सभा में एकत्रित होने वाले हैं ?' 'हाँ, भगवन् ! मैंने सुना है ।'

'श्रानन्द! जब तक विज्ञि एक साथ एकत्र होकर बहुवां अपनी सभायें करते रहेंगे, तब तक श्रानन्द! विज्ञियों की वृद्धि इस सममना, हानि नहीं।

'क्या त्रानन्द ! तूने सुना है, कि बिक्क लोग एक हो बैठक करते हैं, एक हो उत्थान करते हैं श्रीर एक हो राजकीय कार्य की देख भाल करते हैं ?'

'हा', भगवन् ! मैंने सुना है ।'

'आनन्द ! जब तक विज्ञि लोग एक हो बैठक करते रहेंगे, एक हो उत्थान करते रहेंगे, और एक हो राजकीय कार्य की देखभास करते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही सममना, हानि नहीं।'

'क्या आनन्द ! तूने सुना है, कि विज्ञ लोग, जो आपने राज्य में विहित है, उसका उल्लंघन नहीं करते, जो विहित नहीं है, उसका अनुसरण नहीं करते; और पुराने समय से विज्ञयों में जो नियम चले आ रहे हैं, उनका पालन करते हैं ?'

'हाँ, भगवन् ! मैंते सुना है।'

'आनन्द ! जब तक विज्ञि लोग जो अपने राज्य में।विहित है, उसका उल्लंघन नहीं करेंगे, जो पुराने समय से विज्ञियों में नियम चले आ रहे हैं, उनका पालन करते रहेंगे, तब तक उनकी हृद्धि ही होगी, हानि नहीं।'

'क्या त्रानन्द ! तूने सुना है, विज्जियों के वृद्ध (महस्तक ) नेता हैं, उनका वे सत्कार करते हैं, उन्हें वे बढ़ा मान कर उनकी पूजा करते हैं, उनकी बात को सुनने तथा ध्यान देने योग्य सममते हैं ?'

'हाँ, भगवन् । मैंने सुना है !'

'आनन्द ! जब तक विज्ञियों में वृद्ध (महत्लक ) नेता रहेंगे, उनका वे सत्कार करते रहेंगे, उन्हें वे बड़ा मानकर उनकी पूजा करते रहेंगे, उनकी बात का सुनने तथा ध्यान देने योग्य समभते रहेंगे, तब तक उनकी वृद्धि ही होगी, हानि नहीं।'

तब भगवान ने ब्राह्मण वर्षकार की सम्बोधन करके वहा— 'ब्राह्मण ! एक समय में वैशाली के सारदन्द चैत्य में बिहार करताः या। वहाँ मैंने विज्ञियों की ये सात अपरिहाणीय धर्म कहे थे। जब तक, ब्राह्मण ! ये सात अपरिहाणीय धर्म विज्ञियों में रहेंगे, इन सात अपरिहारणीय धर्मा में विज्ञि लोग दिखाई पहेंगे, तब तक ब्राह्मण ! विज्ञियों की वृद्धि ही सममना, हानि नहीं।

ऐसा कहने पर ब्राह्मण वर्षकार भगवान से बोला-हे गौतम ! रक भी अपरिहाणीय धर्म से विज्ञयों की वृद्धि ही सममनी होगी, सात अपरिहाणीय धर्मा की तो बात ही क्या ? हे गौतम ! राजा अजातशत्रु को उपलाय (रिश्वत ) या आपस में फूट डलवा कर युद्ध करना ठीक नहीं। हे गौतम ! अब हम जाते हैं। हमें बहुत काम करने हैं।

्ति तब मगध का महामात्य ब्राह्मण वर्षकार भगवान को अभि-नन्दन कर, अनुसोदन कर स्रासन से उठ कर चला स्राया।

इससे आगे का वृत्तान्त श्रद्धकथा में इस प्रकार लिखा गया।

वर्षकार ब्राह्मण राजा अजातशत्र के पास गया। राजा ने उससे पूजा,—'आचार्य! भगवान ने क्या कहा १' उसने उत्तर दिया, अमण गातम के कथनानुसार तो चैज्जियों का किसी प्रकार भी परास्त नहीं किया जा सकता। हाँ उपलाय (रिश्वत) और आपस में फूट डालने से लिया जा सकता है।'

'तब राजाने कहा—'रिश्वत से हमारे हाथी, घोड़े श्रीर कोष का नाश हा।। भेर का ही प्रयोग करना चाहिये। यह कैसे किया जावेगा ?

वर्षकार ने उत्तर दिया—'तो महाराज! तुम परिषद में विजयों की बात उठाओं। तब मैं कहूँगा, महाराज। तुम्हें उनसे क्या है ? इन राजाओं (विजिगण के राज सभासद) को कृषि श्रीर वाणिज्य करने दो।' तब तुम कहना—'क्यों जी! यह बाह्यण विजयों के सम्बन्ध में की जाने वाली बात में रुकावट डालता है।' उसी दिन मैं उन (बिजयों) के लिये भेट उपहार भेजूँगा। उसे पकड़ इर मुक्त पर दोषारोपण कर, बन्धन, ताड़न श्रादि न कर, छुरे से मुंडन करा मुक्ते नगर से बाहर निकाल देना। तब मैं कहूँगा—मैंके तेरे नगर में प्राकार श्रीर परिषा बनवाई हैं; मैं इनके कमजोर स्थानों को जानता हूँ, श्रव जल्दी तुक्ते सीधा कहँगा। ऐसा सुक कर तुम कहना-बेशक, तुम जाश्रो।

राजा अजातरात्रु ने यही सब किया। बिजियों ने वर्षकार के निकाल जाने की बात सुनकर कहा, 'यह ब्राह्मण मायाबी राठ है, इसे गंगा न उतरने दो।' पर दूसरे बिजियों की सम्मित इससे भिन्न थी। उन्होंने कहा—'इस ब्राह्मण को हमारा पन्न लेने के कारण ही तो मगध से निकाला गया है, अतः इसे आने देना चाहिये।' विजियों ने ब्राह्मण वर्षकार से पूछा—'तुम किस लिये यहाँ आए हा ?' उसने सब हाल सुना दिया। विजियों ने कहा—इस छोटी सी बात के लिये इतना भारी दण्ड देना उपयुक्त नहीं था। किर उन्होंने पूछा-'मगध में तुम्हारा क्या पद था ? वर्षकार ने कहा—'में वहाँ विनिश्चय महामात्र था। बिजियों ने निकास किया, यहाँ भी वर्षकार का यही पद रहे। वर्षकार वैशाली में निवास काने लगा। वह वदी सुन्दर रीति से न्याय कार्य करता बाई राजकार उसके पास विद्याप्रहण करते थे।

धीरे-धीरे ब्राह्मण वर्षकार की वैशाली भर में धाक जम गई। अपने गुर्णों के कारण सब उसकी प्रतिष्ठा करने लगे। अब उसने अपना असली कार्य प्रारम्भ किया। उसने एक लिच्छवि को एकान्त् में ले जाकर पूछा-'आप बहुत गरीव हैं न ?' उसने कहा-'आप से यह बात किसने कही !' 'अमुक लिच्छवि ने !' इसी प्रकार दूसरे लिच्छवि से वर्षकार ने कहा 'तुम कायर हो क्या ?' 'किसने कहा !' 'श्रमुक लिच्छवि ने ।' इसी प्रकार भूठ-मूठ एक दूसरे के नाम से बातें कह कर वर्षकार ने उन लिच्छवि राजाओं में तीन वर्ष के अन्दर ऐसी फूट डाल दी, कि दो लिच्छवि राजा एक रास्ते पर भी नहीं जाते थे। हम पहले लिख चुके हैं कि लिच्छविगण वैज्जि जनपद में सब से अधिक शत्ति शाली था। जब बर्षकार के विश्वास हो गया, कि अब लिच्छवियों में भली माँति फूट पड़ गई है, तब उसने राजा अजातशत्रु के पास जल्दी ही आक्रमण करने के लिये खबर भेजी। अजातशत्रु ने रणभेरी बजाई श्रीर युद्ध के लिये, चल पड़ा । जब वैशाली-निवासियों ने देखा कि अजातरात्रु आक्रमण करने आ रहा है, तो उन्होंने भी रणभेरी बजवाई और कहा—आओ चलें, राजा अगातरात्रु को गंगा के पार न उतरने दें। पर भेरी सुन कर भी लिच्छवि लोग जमा नहीं हुए। तब दुबारा भेरी बजाई गई, कि राजा को नगर में युसने न दें; नगरद्वार बन्द करके अजातशत्र का मुकाबला करें। पर अब भी कोई जमा नहीं हुआ। राजा अजातरात्रु खुले द्वारों से ही घुस कर सब को तवाह करके चला गया।

बौद्ध साहित्य के इस विवरण पर किसी प्रकार की टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। निस्सन्देह, विज्ञ जनपद मगध के उत्तर में गंगा के पार एक बहुत शक्तिशाली संघ था। पर गणतन्त्र-राज्यों की सबसे बड़ी निर्वलता यह होती है, कि उनमें भेद-नीति सुगमता से सफल बनाई जा सकती है। 'भेद' और 'प्रदान' इन दो उपायों से ही गणराज्यों का विनाश शत्रु लोग करते रहे हैं। कौटलीय अर्थशास्त्र में साम्राज्यवादी आचार्य चाण्ड्य ने इन्हीं उपायों का उपदेश अपने विजिगीषु राजा को संघों का नाश करने के लिये दिया है। चाण्ड्य से पूर्व आचार्य वर्षकार ने भी इन्हीं उपायों का उपयोग कर विजिसंघ का नाश किया।

एक जैन प्रनथ के अनुसार, जब राजा अजातसत्तु ने वैशाली पर
चढ़ाई की तो काशी और मल्ल जनपदों ने इस युद्ध में बिजारों
की सहायता की। सम्भवतः विज्ञसंघ के साथ ही काशी और
मल्ल जनपद भी मगघ के साम्राज्यवाद के शिकार होगये। यद्यपि
बौद्ध प्रनथ अहकथा के अनुसार वर्षकार की भेदनीति के कार्स्य
अजातशत्रु ने युद्ध के बिना ही वैशाली पर अपना अधिकार
कर लिया था, पर जैन अनुश्रुति के अनुसार उसे विज्ञसंद्ध को परास्त करने के लिये घोर युद्ध की आवश्यकता हुई थी। इस
युद्ध में अजातशत्रु ने 'महाशिला-कएटक' और 'रथमूसल' जैसे
भयंकर हथियारों का प्रयोग किया था। वर्षकार की भेदनीति
के कारण कमजोर पड़े हुए विज्ञ महाजनपद को युद्ध द्वारों
जीत सकना अजातशत्रु के लिये सम्भव हो गया था, यहीं प्राचीन
चनुश्रुति का निष्कर्ष है।

खंग महाजनपद विम्विसार के समय में मगध साधालय के अन्तर्गत हो गया था; अब अजातरात्र के प्रयत्न से विक्ति, मस्स और काशी, ये तीन महाजनपद मगध साम्राज्य में सम्मितित हो गये। काशी का कुछ भाग पहले ही विम्विसार के समय में भी मगध के अधीन था। अजातरात्र ने सम्पूर्ण काशी महाजनपद को हस्तगत कर लिया। इस अकार अब मगध साम्राज्य की शांकि बहुत बढ़ गई।

अजातरात्रु ने ३२ वर्ष तक राज्य किया । जिस समन महास्म इद का निर्वाण हुआ , उस समय अजातरात्रु को सामग्रहकी हुए आठ वर्ष व्यतीत हो चुके थे। महात्मा बुद्ध का निर्वाण-काल ४८० ईस्वीपूर्व के लगभग है। अतः अजातरात्रु ४८८ ईसवी पूर्व में राजगद्दी पर बैठे, और ४५६ ईसवी पूर्व में उनके सासन का अन्त हुआ।

### ( ४ ) राजा उदायीमद्र

प्रसिद्ध बौद्ध ऐतिहासिक प्रन्थ महावंश के अनुसार उदायी-भद्र ने भी अपने पिता अजातशत्रु को मार कर मगध का राज-सिंहासन प्राप्त किया था। अजातशत्रु ने अपने पिता विन्विसार का घात किया था और उदायी ने अजातशत्रु का। ये एकराट् बनने के इच्छुक मागध सम्राट् सचमुच ही 'नयसर्जित' थे। शायद इन्हीं को हिट में रख कर आचार्य चागुक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है, कि राजपुत्र कर्कट (कैंकड़े) के समान होते हैं, जो अपने पिता को ही खा जाते हैं। चागुक्य ने राजपुत्रों को इस प्रवृत्ति से बचाने के लिये अनेक उपायों का भी प्रतिपादन किया है। राजपुत्र कहीं अपने पिता को मार कर राज्य प्राप्ति के लिये षड्यन्त्र तो नहीं कर रहे हैं, इसकी जानकारी रखने के लिये अनेक प्रकार की व्यवस्थाये की गई हैं।

पाटलीपुत्र की स्थापना उदायी ने ही की। अजातरात्रु के समय में मगध की राजधानी चम्पा और राजगृह थी। काशी, मल्ल और विज महाजनपदों के जीत लेते के बाद मगध साम्राज्य इतना विस्तृत हो गया था, कि राजगृह या चम्पा साम्राज्य के केन्द्र से बहुत दूर पड़ती थीं। शिक्तशाली विज्ञसंघ को मली-भाँति काबू में रखने के लिये भी इस प्रकार की राजधानी की आवश्यकता थी, जो विज्ञजनपद से अधिक दूर न हो। अदिलीपुत्र इसके लिये बहुत ही उपयुक्त नगरी थी।

ंउरायी बहुन ही महचाक्रांची तथा वीर राजा था। पड़ोस के सब राजा उस हे निरन्तर श्राक्रमणों से तंग थे। वे समफते थे, क्रि जब तक उड़ाथी जीवित रहेगा तब तक दूसरे राजा चैन से आज्य-सुख का उपभाग नहीं कर सकते। पर उदायी ने किस-किस राजा को जीत कर अपने अधीन किया, इसका वृत्तान्त भारतः की प्राचीन अनुश्रुति से ज्ञात नहीं होता। पर जैन प्रन्थों में उदायी के वित्रय में एक कथा अत्यन्त उपयोगी पाई जाती है। हेमचन्द्र कृत 'स्थविरावलि चरित्र' के अनुसार उदायी ने किसी सभीपवर्ती राजा पर त्राक्रमण कर उसके राज्य को छीन लिया श्रीरवह राजा भी युद्ध में मारा गया। परन्तु उस राजा के पुत्र ने अवन्ति के राजा के पास जाकर आश्रय लिया और उससे उदायी के विरुद्ध युद्ध करने के लिये सहायता की याचना की ! इस समय भारत में साम्राज्य-विस्तार के लिये जो महाजनपद संघर्ष कर रहे थे, उनमें मगध श्रीर श्रवन्ति ही सब से प्रवत ्ये । मगध ने श्रंग, काशी, विज श्रीर मल्ल महाजनपर्दों को जीत लिया था। इनके विजय के कारण उसकी शक्ति बहुत बहु गई थी। उधर अवन्ति की शक्तिंभी बहुत बढ़ी हुई थी। बत्स श्रीर श्रवन्ति इस समय एक राजवंश के शासन में थे। परिचम के अनेक छोटे-बड़े राज्य इस समय अवन्ति के अधीन हो चुके थे।

अवन्ति के राजा ने इस राजकुमार को सहायता देना स्वीकृत कर लिया। पर उदाधी को युद्ध द्वारा परास्त कर सकता सुगम बात न थी। अत: एक चाल चली गई। उदाधी जैने कर्म में श्रद्धा रखता था। जैन साधु उसके पास आते जाते रहते के कि इस राज्यच्युत राज कुमार ने जैन साधु का वेश बनाया बीर पाटलीपुत्र जा पहुँचा। जो जैन गुरु उदाबी के अजमाता के श्राते जाते थे, उनमें से एक का शिष्य बन कर वह स्वयं भी महलों में श्राने जाने लगा। एक दिन श्रवसर पाकर, जब राजा सो रहा था, इसने उस पर श्राकर्मण किया और सिर धड़ से श्रला कर दिया। इस प्रकार पितृहन्ता तथा पाटलीपुत्र के संस्थापक राजा उदायीभद्र का श्रन्त हुआ। उदायी का शासन- माल कुल १६ वर्ष था।

उदायों के बाद अनुरुद्ध और फिर मुण्ड मगध की राजगही ' पर बैठे। इन दोनों का शासन-काल ८ वर्ष था। इनके साथ सम्बन्ध रखने वाली किसी भी महत्वपूर्ण घटना का ज्ञान हमें नहीं है।

# (५) शिशुनाग नन्दिवर्धन 🌢

मुण्ड के बाद मगध का राजा नागदासक बना। इसका प्रधान अमात्य शिशुनाग था। नागदासक नाम को ही राजा था, असली राज्यशिक शिशुनाग के हाथ में थी। शिशुनाग ने उसी मार्ग का अवजम्बन किया, जिस पर अन्तिम बाई द्रथ राजा रिपुंजय का प्रधानामात्य पुलुक चला था। मगध में फिर एक बार कान्ति हुई। नागदासक को किलासिंहासन से उतार कर उसका अमात्य शिशुनाग सम्राट् बन गया। बौद्ध साहित्य के अनुसार पाटलीपुत्र के पौरों, मन्त्रियों और अमात्यों ने नागदासक को राजगद्दी से च्युत कर "साधुसम्मत अमात्य शिशुनाग" को राजगद्दी से च्युत कर "साधुसम्मत अमात्य शिशुनाग" को राजपद पर अभिषिक्त किया। शिशुनाग वहाँ तक साधुसम्मत था, यह वह सकना सुगम नहीं है, पर इसमें सन्देह नहीं, कि वह बड़ा प्रतापी और महत्त्वाकांची था। उसने कुल ४२ वर्ष तक मगध का नेतृ व किया, २४ वर्ष नागदासक के अमात्यरूप में और १८ वर्ष स्वयं राजा के रूप में। शिशुनाग का ही दूसरा, नाम नन्दिवर्धन था।

शिशुनाग के शासन-काल में मगधु के साम्राज्य का और भी श्रिधिक विस्तार हुआ। इसके समय की सब से बड़ी घटना श्रवन्ति महाजनपद का मागध साम्राज्य में सम्मिलित होना है। पुंलिक के लड़के प्रद्योत ने अवन्ति में जिस नये दंश का प्रारम्भ किया था, श्रव उसका श्रन्त होगया। प्रद्योत बड़ा शक्तिशालीः राजा था, इसीलिये प्राचीन श्रनुश्रुति में उसे 'चएड' विशेषण से स्मरण किया गया है। वत्स राज्य के साथ उसके बहुत से युद्ध हुए, और धीरे धीरे वत्स अवन्ति का वशवर्ती हो गर्यो । प्रचीत ने अपने समय में मगध पर भी आक्रमण करने की तैयारी की। इसीलिये राजा श्रजातशत्रु ने राजगृह की किलाबन्दी कर्राई थी। प्रद्योत के बाद अवन्ति की राजगद्दी के लिये गृह कलाई शुरू हो गया । बाद के राजा प्रचीत के समान वीर तथा शर्लिशाली नहीं थे। शिशुनाग से उन पर आक्रमण किया और अवन्ति के अन्तिम राजा श्रवन्तिवर्धन को मार कर यह शक्तिशाली महा-जनपद् भी मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। अवन्ति के नष्ट होने के साथ ही वत्स देश पर भी शिशुनाय का अधिकार हो गया।

## (६) काकवर्ण महानन्दी

शिशुनाग का पुत्र काकवर्ण महानन्दी था। इस अन्मों में इसे ही कालाशोक के नाम से लिखा गया है। इसने इल २८ वर्ष तक राज्य किया। इस के शासनकाल के दसने वर्ष में महात्मा बुद्ध का निर्वाण हुए १०० वर्ष पूर्ण हो चुके थे। इस अवसर पर बौद्ध धर्म की एक महासभा वैशाली में संगटित की गई। राजा महानन्दी इस महासभा का संरक्षक था। इसका आयोजन वैशाली के इसुमपुरी विधार में किया थया आ अक

बौद्ध संसार के सर्व प्रसिद्ध ७०० भिक्षु एकत्र हुए थे। बौद्ध धर्म के संगठन में इस महासभा ने बड़ा कार्य किया।

महानन्दी के समग्र में मानघ साम्राज्य का ऋौर ऋधिक विस्तार हुआ हो, इस विजय में कोई निर्देश प्राचीन ऋनुश्रुति में, नहीं पाया जाता।

महानन्दी का अन्त भी एक पड्यन्त्र द्वारा हुआ। महाकिष बाण्मट्ट ने हर्भवरित में लिखा है, कि नगर के बाहर गले में छुरी भोंक देने से उसकी मृत्यु हुई। प्राचीन आर्य मर्यादा को छोड़कर मगध के सम्राटों ने जिस भाग का अनुसरण किया था, उसमें यदि राजाओं का अन्त इस प्रकार के पड्यन्त्रों द्वारा हो, तो उसमें आश्चर्य की क्या बात है ?

जिस षड्यन्त्र द्वारा राजा महानन्दी की हत्या हुई, उसका नेता महापद्म नन्द था। यह जाति का शूद्र थां और अपने प्रारम्भिक जीवन में बड़ी किंदिनता से अपना पेट पालता था। परन्तु देखने में वह बड़ा सुन्द्र था। धीरे धीरे महानन्दी की रानी उसके काबू में आगई, और रानी द्वारा राजा भी बहुत कुछ उसके प्रभाव में आगया। अवसर पाकर महापद्म नन्द ने महानन्दी को करल कर दिया और उसके पुत्रों के नाम पर स्वयं राज्य-कार्य का संचालन करने लगा। महानन्दी के दस लड़के थे। प्रतीत होता है, कि पिता की हत्या के समय ये सभी आयु में कम थे। यही कारण है, कि राजमाता का कुपापात्र होने से सारी शासन-शक्ति महापद्मनन्द के हाथ में थी। इस महारद्म ने बाद में महानन्दी के पुत्रों का भी घात करा दिया, और स्वयं मगध का सम्राट् बन गया।

#### (७) महापद्य नन्द्र

वायु पुराण के अनुसार महापद्मनन्द ने २८ वर्ष तक मगध का शासन किया। यह बहुत ही शक्तिशाली राजा था।'एक पौराणिक श्रनुश्रुति के श्रनुसार उसके सैनिकों की संख्या दसर पद्म थी। उसक पास सम्पत्ति भी दस पद्म थी। इसी लिये उसका नाम महापद्म पड़ा था। पौराणिक श्रनुश्रुति की इन संख्यात्रों को खीकृत कर सकना तो सम्भव नहीं है, किन्तु, महापद्म के पास श्रनन्त सेना श्रौर श्रनन्त सम्पत्ति श्रवश्य थी। इसीलिये उसे प्राचीन बौद्ध प्रन्थों में उपसेन भी वहा गया है।

महापद्म नन्द के समय में मागध साम्राज्य का बहुत विस्तार हुआ। एक अनुश्रुति के अनुसार महापद्म ने ऐक्ष्वाक, पाश्चाल, कीरव्य, हैहय, शूरसेन, मैथिल तथा श्रन्य बहुत से राज्यों को जीत कर अपने अयोन किया था। बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदायी, शिशुनाग और नन्दिवर्धन ने मगध के जिस उकर्ष का प्रारम्भ किया था, महापद्मनन्द ने उसे चरमसीमा तक पहुँचा दिया। श्रंग, काशी, विजिज, मल्ल, वत्स श्रौर श्रवन्ति – ये हः महा-जनपद महापदा के पूर्ववर्ती मागध सम्राटों ने अपने अधीन कर लिये थे। अब महापद्म ने ऐस्वाक्व वंश द्वारा शासित कोशल्क पश्चाल, चेदि, शूरसेन् और कुरु-इन महाजनपदों को जीत कर मागघ साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार बौद्ध काल के सोलह महाजनपदों में से बारह महाजनपद मागध साम्राज्य के अन्तर्गत हो गये। महाजनपदों के आतिरिक जिन अन्तर जनपदों को महापद्म नन्द ने अपने अधीन किया था, उनमें कलि। विशेषहप से उन्लेखनीय है। सारवेल के हाथीगुरक शिलालेख से स्वित होता है, कि नन्दराज कलिंग पर आक्रमण कर वहाँ से जिन की एक मृति विजयोपहार के रूप में मार्गकः से गया था। कलिक भी महापद्म के प्रयत्न से मागध सामान्य के अन्तर्गत होगया था। दिचाणी भारत में प्राप्त अनेक शिलालेखी सें कात होता है, कि बाधुनिक बन्बई प्रान्त के भी बनेक महैसी

पर नन्द का शासन था। सम्भवतः, गोदावरी के प्रदेश में स्थित अश्मक महाजनपद भी महापद्मनन्द के साम्राज्य में सम्मिलित था।

नन्द के प्रधान मन्त्री का नाम कल्पक था। प्राचीन अनुश्रुति
में इसकी बुद्धि की बड़ी प्रशंसा की,गइ है। इसी की सूफ और
नीति कुशर्लता का यह परिणाम था, कि महापद्म नन्द ने प्राय:
सारे उत्तरी भारत में मागध साम्राज्य का विस्तार कर लिया था।

महापद्म जाति का शुद्र था। पुराखों ने उसे 'शुद्रागर्भोद्भव' करके लिखा है। उसके सम्बन्ध में पुराणों का कहना है, कि जिस प्रकार प्राचीन समय में परशुराम ने चित्रयों का संहार किया था, वैसे ही अब शुद्र नन्द ने सब चित्रिय राजवंशों का श्रन्त कर दिया था । वह स्वेच्छाचारी एकराट् था, जिसका पृथिवी भर पर एकच्छत्र शासन था, श्रौर उसकी श्राज्ञा को उल्लघंन करने वाला कोई नहीं था। पुराणों में यह भी लिखा है, कि महापद्म नन्द से लगा कर संब राजा 'शूद्रप्राय' और 'अवार्मिक' हुए। यह तो स्पष्ट ही है, कि महापद्म नन्द आर्य-भिन्न जाति का था, और प्राचीन आर्य धर्म का पालन करने वाला नहीं था। प्राचीन आर्य क्षत्रिय राजवंशों और आर्य नीति का अन्त कर उसने विशाल एकच्छत्र, खेच्छाचारी मागध साम्राज्य का विस्तार किया था। महापद्म नन्द की शक्ति का आधार उसकी वैयक्तिक योग्यता और उस भृत सेना का साहास्य था, जिसमें अनार्य सैनिकों की प्रभुता थी, और जो अनार्य, शुद्र मागध सम्राट् के प्रति भक्ति रखती थी।

महापद्म के बाद उसके त्राठ पुत्रों ने शासन किया। महापद्म त्रीर उसके त्राठ पुत्र ही इतिहास में नवनन्द के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनके सम्बन्ध की कोई घटना हमें ज्ञात नहीं है। पर अपनितमं नन्द धननन्द था, जिसे मार कर भौर्य चन्द्रगुप्त ने आवार्य चाणक्य की सहायता से मागध साम्राज्य पर अपना, अधिकार कर लिया था। महापद्म नन्द के पुत्रों का शासन-काल केवल सोलह वर्ष है।

मौर्य चन्द्रगुप्त ने धननन्द का नाश कर एक नये शक्तिशाली खंश का प्रारम्भ किया, पर मागध साम्राज्य पहले ही की तरह कायम रहा। मौर्यों के साथ किसी नये साम्राज्य का प्रारम्भ नहीं होता। मगध का जो साम्राज्य जरासन्ध, बिन्बिसार, धजातशत्र और महापद्मानन्द के प्रयत्नों से निरन्तर उन्ति करता गया था, मौर्यों ने उसे और अधिक विस्तृत किया। चन्द्र-गुप्त, बिन्दुसार और अशाक के प्रयत्नों से मागध साम्राज्य अपने विस्तार की अन्तिम सीमा तक पहुँच गया, और न केवल प्रायः सम्पूर्ण भारत, अपितु भारत के बाहर के भी अनेक प्रदेश उसके अन्तर्गत हो गये।

धननंद का विनाश और चन्द्रगुप्त मौर्य का मागध-सम्राट चनना ठीक वैसी ही घटना है, जैसी कि वार्ड्यथरिपुंजय की इत्सा के बाद पुलिक का शक्ति प्राप्त करना या राजा बालक के विकद षड्यन्त्र करके श्रेणिय भट्टिय का राजसिंद्दासन पर अधिकार करना। राजवंशों और राजाओं में परिवर्तन होता गया, पर मागध साम्राज्य अक्षुएणक्षप से जारी रहा।

# (८) यवनों के आक्रमण

महापद्मनन्द जिस समय बंगाल की खाड़ी से सतलुज तक सम्पूर्ण उत्तरी भारत में 'अवाधित' श्रौर 'अनुलंधित' शासन की स्थापना कर रहा था, उसी समय सुदूर पश्चिम में मैसिडोनिबा का राजा फिलिप सारे यवन देश ( ग्रीस ) को जीत कर अपना एकच्छत्र साम्राज्य बनाने में लगा था। भारत के समान यवन देख में भी उस समय बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे। मैसिडोन के साम्राज्यवाद ने इन सब को जीत कर एक शासन के नीचे ला दिया।

फिलिप का पुत्र सिकन्दर था, जिसने श्राचार्य श्रिरिसोटला की शिक्षा का श्रनुसरण कर यथन देश से बाहर, पूर्व की तरफ अपना साम्राज्य विस्तृत करने का संकल्प किया था। सिकन्दर के विश्वविजय के इस प्रयन्न का वर्णन करने की हमें श्राव-स्यकता नहीं। धीरे धीरे उसने ईजिप्त, एशिया माइनर, ईरान और श्रफ्गानिस्तान को जीत लिया और हिन्दू कुशश पर्यतमाला को पार कर भारत में प्रवेश किया।

हिन्दूकुश और सतलुज के बीच के प्रदेश में उस समया बहुत से जनपद थे, जिनमें प्रधानतया गरातन्त्र शासन थे। इनमें मालब, क्षत्रिय, आर्जु नायन; आरट्ट, आप्रेय, क्षुद्रक और शिवि-गरा सब से प्रसिद्ध हैं। सिकन्दर के इनके साथ धनधोर युद्ध हुए। पश्चिमोत्तर भारत के इन विविध जनपदों से लड़ता हुआ। सिकन्दर जब व्यास नदी के तट पर पहुँचा, तो उसे झात हुआ, कि प्राच्य देश में मगध का जो शिक्तशाली सामाज्य है उसमें राजा नन्द का शासन है, और उसकी शिक्त अज्ञेय है। सिकन्दर की यवन सेनाये पश्चनद प्रदेश के गराराज्यों से लड़ती हुई, ही थक गई थीं। भारत के इस एकराट् का सामना करने का उसे साहम नहीं हुआ। सिकन्दर भारत विजय की अपनी आकांचा को पूर्ण नहीं कर सका। उसे वापस लौटने के लिये बाधित होना. पड़ा।

सुदूर पश्चिम के इस बीर आकान्ता ने मागध सामाज्य के र ' उत्तर-पश्चिमी भारत में विस्तृत होने के लिये मैदान तैयार कर दिया। सिकन्दर के आक्रमणों ने पश्जाब के गणराज्यों की शक्ति को जड़ से हिला दिया था। मागध सम्राट उन्हें किस प्रकार अपने अधीन करने में सफल हुए, इस पर हम आगे चल कर प्रकाश डालेंगे।

#### चौथा ऋध्याय

### जैन और बौद्ध धर्म

### (१) धार्मिक सुधारणा

महत्वाकां ची वीर सैनिक नेताओं के बीच में, जिस समय मगध का राजिसहासन गेंद की तरह उछल रहा था, मगध के पड़ीत में गङ्गा के उत्तर में तभी एक महान धार्मिक सुधारणा का प्रारम्भ हो रहा था। धीरे धीरे थे धार्मिक आन्दोलन सारे भारत में फैल गय। मगध के साम्राट् जैसे दिग्वजय करके अपने चातुरन्त साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रयत्नशील थे, वैसे ही ये धार्मिक नेता धर्मचक द्वारा न केवल सारे भारत में, अपितु सारे भूमण्डल में, धर्मचक्रवर्ती होने के लिये संघर्ष कर रहे थे। जब मगध का राजनीतिक साम्राज्य नष्ट हो गया, तब भी यह धर्मसाम्राज्य भारत और उसके वाहर कायम रहा। भारत के प्राचीन इतिहास में इस धर्मसाम्राज्य और धार्मिक सुधारणा का वहुत अधिक महत्व है।

उत्तरी बिहार में जो अनेक गणराज्य थे, इन नये धार्मिक आन्दोलनों का उनसे प्रारम्भ हुआ। महात्मा बुद्ध शानयगण में उत्पन्न हुए थे, और वर्धनान महावीर झातृकगण में । विक्रासंघ में जो आठ गणराज्य सम्मिलित थे, झातृकगण उनमें से एक था। मगध के साम्राज्यवाद ने उत्तरी बिहार के इन गणराज्यों का अन्त कर दिया गज्ञनीतिक और सैनिक क्षेत्र में गण मगध से प्रास्त हुए। पर धार्मिक क्षेत्र में शाक्य और विज्ञ संघ के मिक्सुओं के

सम्युख मगध ने सिर कुका दिया। जब मगध की राजगही के लिये सैनिक नेता एक दूसरे स दौड़ कर रहे थे, और राजपुत्र कर्कट के समान अपने पिता के विरुद्ध पड्यन्त्र कर रहे थे, ये भिनस्तु सोग शान्ति, प्रोम और सेवा से एक नये प्रकार के चातुरन्त साम्राज्यकी स्थापना में लीन थे

भारत बहुत बड़ा देश हैं। जैसे बिविध जनपदों में आर्य जाति विविध शालाओं में विभक्त होनी गई, ऐसे ही प्राचीन आर्य-धर्म भारत के विभन्न प्रदेशों में विभिन्न रूप धारण करता गया। प्राचीन आर्य एक ईश्वर के उपासक थे, वे प्रकृति की भिन-भिन्न शक्तियों में ईश्वर के भिन्न-भिन्न रूपों की कल्पना कर, उनकी देवताओं के रूप में उपासना करते थे। यह इन देवताओं की पूजा का कियात्मक रूप था। धीरे धीरे यहों का कर्मकाएड श्रुधिका-धिक जटिल होता गया। यह के वास्तविक अभिप्राय की भृत कर आर्य बाह्यणों ने उसे ही स्वर्ग और मोच की प्राप्त का स्वर्म समक लिया। यहां में पशुहिंसा शुरू हुई। एक-एक यहां में हजारों की संख्या में पशुश्रों की विल दी जाने लगी। पशुश्रों की बिल पाकर श्रीन प्रसन्न व सन्सुष्ट होनी है और उससे मुनुष्य स्वर्म-लोक को प्राप्त कर सकता है, यह विश्वास प्रवल हो गया।

उस समय के भारत में समाज में उ च-नीज का भेद भी बहुत बढ़ गया था। श्रार्थभिन्न जातियों के सम्पर्क में श्राने से श्रार्थों ने श्रपनी रक्तगुद्धता को कायम रखने के लिये जो नियम बनाए थे, उनका श्रम बहुत दुरुपयोग होने लगा था। बाक्स श्रीर क्रिय श्रपने को समाज में उ चा समकते थे। बाकी लोग बीच माने जाते थे। श्रूदों श्रीर दासों की एक ऐसी श्रेणी भी इस समय उत्पन्त हो गई थी, जिसे मानवना के साधारण श्रमिकार समय उत्पन्त हो गई थी, जिसे मानवना के साधारण श्रमिकार समज नहीं थे। इस नई धार्मिक सुधारणा ने बनों के स्वद्रवाद

134143

श्राचीन श्रार्यधर्म का पुनरद्धार करने का प्रयत्न किया। (२) वर्धनान महावीर

बिज संघ में जो आठ गए सिमिलित थे, उनमें से एक का नाम था, झातृक। इसकी राजधानी कुएडप्राम थी। यहाँ के गएगुख्य का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का विवाह वैश्वालिक राजकुमारी त्रिशला के साथ हुआ था। त्रिशला लिच्छविगए के अमुख राजा चेटक की बहन थी। लिच्छविगए विज्ञ संघ का सबसे शिक्तशाली गए। झातृक राजा सिद्धार्थ और लिच्छिब, कुमारी त्रिशला के तीन सन्ताने हुई, एक कन्या और दो पुत्र। छोटे लड़के का नाम वर्धमान रखा गया। यही आगे चल कर जैन धर्म का तीर्थंकर महावीर बना।

वर्धमान का बाल्यजीवन राजकुमारों की तरह व्यतीत हुआ। वह एक सग्रह गण्मुख्य का पुत्र था। छोटी आयु में ही उसकी रिक्स प्रारम्भ की गई। शीघ्र ही वह सब विद्याओं और शिल्पों में निपुत्र हो गया। अपने पूर्वजन्म के संस्कारों के कारण उसे विद्यामाण्य में अधिक परिश्रम करना पड़ा। उचित आयु में वर्षमान का विवाह यशोदा नाम की कुमारी के साथ किया गया। उनके एक कन्या भी उत्पन्न हुई। आगे चल कर जमालि नामक क्षिय के साथ इसका विवाह हुआ, जो कि वर्षमान महावीर के प्रधान शिष्यों में से एक था।

यद्यपि वर्षमान का प्रारम्भिक जीवन साधारण गृहस्य के समान व्यतीत हुन्ना, पर उसकी प्रवृत्ति सांसारिक जीवन की तरफ नहीं थी। वह 'भेय' मार्ग को छोड़कर 'श्रेय' मार्ग की न्नार जाना चाहता था। जब वर्धमान की न्नायु तीस वर्ष की थी, उनके पिता की मृत्यु हो गयी। ज्ञातकगण का 'मुख्य' श्रद वर्धमान का वड़ा भाई निन्द्वर्धन बना । वर्धमान की प्रवृत्ति पहले ही वैराग्य की तरफ थी। श्रव पिता की मृत्यु के बाद

खन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग कर मिश्च बनना निरिचत किया। निन्दवर्धन तथा अन्य निकट सम्बन्धियों से अनुमति ले वर्धमान ने घर का परित्याग कर दिया। आतृक लोग पहले ही तीर्थंकर पार्श्व द्वारा प्रतिपादित जिन धर्म के अनुयायी थे, अतः स्वाभाविक रूप से वह जैन भिश्च बना। जैन भिश्चओं की तरह उसने अपने केशरमश्रु का परित्याग कर तपस्या करनी प्रारम्भ की। एक प्राचीन जैन प्रनथ में इस तपस्या का बड़ा सुन्दर वर्षन किया गया है।

वर्धमान ने मिश्लु बनते हुए जो कपड़े पहने थे, व तेरह मास में विलक्कल जर्जरित हो गये और फट कर स्वयं शरीर से उतर गये। फिर उसने बस्तों को धारण नहीं किया। वह होटे बच्चे के समान नम्न ही विचरण करने लगा। जब वह समाधि लगा कर बैठा हुआ था, तो नानाविध जीवजन्तु उसके शरीर पर चलने फिरने लगे। उन्होंने उसे अनेक प्रकार से काटा, पर वर्ध मान ने उनकी जरा भी परवाह नहीं की। जब वह स्वानमा हुआ इधर उधर परिश्रमण करता था, तो लोग उसे चारों और से बेर लेते थे। वे उसको मारते थे, शोर मचाते थे; पर वर्ध मान जनका जरा भी ख्याल नहीं करता था। जब कोई बात पूछता था तो वह जवाब नहीं देता था। जब उसे लोग प्रणाम करते थे, तो वह प्रणाम का भी उत्तर नहीं देता था। इछ दुष्ट लोग उसे हराडों से भी पीटते थे, परन्तु उसे इसकी भी परवाह नहीं थी।

बारह वर्ष तक वह निरन्तर अपने शरीर की उपेशा कर सब अकार के कच्टों को सहता रहा। वह भोजन भी देवेली पर बहुता करता था। उसने संसार के सब बन्धनों का उपनेर कर दिया था। संसार से वह सर्वथा निर्लिप्त था। आकार की तरह उसे किसी आश्रय की आवश्यकता नहीं थी। वायु के समान उसके सम्मुंख काई बाधा नहीं रह गयी थी। शरद काल के जल के समान उसका हृदय शुद्ध था। कमलपत्र के समान वह किसी में लित नहीं था। कछुने के समान उसने अपनी इन्द्रियों को वश में करलिया हुआ था। गेंडे की सींग के समान वह एकाकी हो गया था। पन्नी के समान वह खतनत्र था।

इस प्रकार बारह वर्ष तक घोर तपस्या कर अन्त में तेरह वें वर्ष में वर्ध मान को अपनी तपस्या का फल प्राप्त हुआ। उसे पूर्ष सत्यज्ञान की उपलब्धि हुई। उसे 'केविलम' पद प्राप्त हुआ। एक प्राचीन जैन प्रन्थ के अनुसार ''तेरह वें" वर्ष में, बसन्तऋत के दितीय मास में, वसन्त ऋतु के चौथे पच में, बैशास्त्रमास में, वैशास्त्रमास के दसवें दिन, जब कि वस्तुओं की द्वार्या पूर्व की तरक पड़नी प्रारम्भ हो गई थी, अर्थात् अपराह्न काल में, सुन्नत नामक वार वो और विजय नामक मुहूत में, जम्मिका प्राप्त के बाहर, ऋजुपालिक नदी के नट पर, सामाग नाम के गृह श्र की जानि में स्थित एक पुराने मन्दिर के समीप, शाल-बृक्ष के नीचे वर्ध ना महावीर ने 'केबिलन' पद प्राप्त किया।

जिस समय मनुष्य संसार के संसर्ग से सर्भथा मुक्त हो जाता है, युख्यु: म्व-इन्द से वह उपर उठ जाता है, वह अपने का अन्य सब विज्ञुओं से पृथ्य के 'क्वज़रूप' समम्मने लगता है, तब यह 'केविलन' की दशा प्राप्त होनी है। केवली होकर वर्धमान महावीर वन गया। बारह वर्ष की सुदीर्घ तपस्या के बाद महावीर ने जो सत्यक्षान प्राप्त किया था, अब उसने उसका प्रवार प्रारम्भ किया। महावीर की ख्याति शीच्र ही दूर दूर तक पर्दुंच गई। अनेक लोग उनके शिष्य होने लगे। महावीर ने इस

समय जिस नथे सम्प्रदाय की स्थापना की, उसे 'निर्प्रन्थ' नाम से कहा जाता है। निर्प्रन्थ का ऋषे हैं, बन्धनों से मुक्त। महावीर के शिष्य भिक्ष लाग 'निर्गन्थ' या 'निर्गन्थ' कहाते थे, इन्हें जैन भी क०ते थे, क्योंकि ये 'जिन' (वर्धमान को केवलपद प्राप्त हो जाने के बाद वीर, जिन, महावीर, ऋहत आदि सम्मानस्त्र कर शब्दों से कहा जाता था) वे अनुयाथी होते थे। निरम्ध महावीर के विरोधी इन्हें प्रायः 'निप्रन्थ झातु पुत्र' (निर्मन्थ नाट पुत्त) के नाम से पुकारते थे। झातुपुत्र उन्हें इसलिए कहा जाता था, क्योंकि वे झातुक गए। के कुमार थे।

वर्ष मान महावीर ने जिस प्रकार अपने धर्म का प्रचार किया, इस सम्बन्ध में भी अनेक बातें प्राचीन जैन प्रन्थों के उपलब्ध होती हैं। महाबीर का प्रधान शिष्य गौतम इन्द्रमृति था आगे चलकर इस इन्द्रभूति ने भी 'केवलिन' पर प्राप्त किया आ। महावीर का यह ढंग था, कि वे किसी एक स्थान को केन्द्र वनाकर अपना कार्य नहीं करते थे। पर अपनी शिष्यमण्डली के साथ एक खान से दूसरे खान पर श्रमण करते हुए अपने धर्मसन्देश को जनता तक पहुँचाने का उद्योग करते थे। सब से पूर्व उन्होंने ज्ञातृकीता में ही अपनी शिक्ताओं की प्रसार किया । सब ज्ञातृक शीघ ही उनके अनुसंधी हो गये। उसके बाद लिच्छवि और विदेह में प्रचार किया गुवा । उत्तरी विहार के इन गणराज्यों में प्रचार करते हैं बाह सहावीर ने मगघ की राजधानी राजगृह के लिये प्रसान किया । उस समय मगध में श्रेणिय विम्बिसार का राज्य था । गाम भेखिय ने महावीर का बड़ा आदर किया: भीर आई ंस्त्रागत में विन्विसार की सम्पूर्ण सेमा ( सम्भवतः श्रेशिकतः ) कै भी माग लिया।

दस समय भारत का मुख्य महाजनपद मगध था। भारत के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक जीवन में यही सब का श्रमणी था। इसीलिये उस युग के धार्मिक नेताओं ने भी इसी को श्रमना प्रधान कार्यक्षेत्र बनाया। वर्ध मान महावीर ने भी श्रमने जीवन का बड़ा भाग मगध में ही प्रचारकाय में ज्यतीत किया। राजगृह, चन्पा श्रादि मगध साम्राज्य की नगरियों में वे श्रपने शिष्यों के साथ श्रमण करते रहे। श्रपनी भायु के ७२ वें वर्ष में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु के समय महावीर राजगृह के समीप पावा नाम की नगरी में विराजमान थे। यह खान इस समय भी जैन लोगों का बड़ा तीर्थ है। वर्तमान समय में इसका दूसरा नाम पोरावपुर है, श्रीर यह बिहार रेलवे स्टेशन से ६ मील की द्री पर स्थित है।

## (३) जैन धर्म की शिक्षायें

वर्षमान महावीर ने किसी नये धर्म की स्थापना नहीं की थी। झाइक गण तथा उसके सभीपवर्ती जनपदों में जैन धर्म का पहले ही प्रचार था। महावीर से पूर्व जैन धर्म के २३ आचार्य व ीर्थकर हो चुके थे। महावीर जैनधर्म के २४ वें व अन्तिम तीर्थकर थे। ये जैन लॉग अन्य आयों के समान वेंद को नहीं मानते थे, ईश्वर व प्राकृतिक शक्तियों के रूप में उसके विविध रूपों (देवताओं) में भी उनका विश्वास नहीं था। यहां के कर्मकाएड में भी इनकी निष्ठा नहीं थी। विज्ञमहाजनपद के संकीर्ण क्षेत्र में प्राचीन आर्थ-परम्परा के विपरीत यह धर्म देर से चला आ रहा था। महावीर ने इसी धर्म में सुधार कर उसे ऐसा बल प्रदान किया, कि धीरे धीरे वह सारत के बहुत से प्रदेशों में फैल गया। मगध के अनेक सम्राटों की उसमें भक्ति हुई। जैन प्रन्थों के अनुसार, राजा विन्वसार,

पाटलीपुत्र का संस्थापक उदायीमद्र और महापद्मानन्द् जैन-धर्म के अनुयायी थे। मगध के ये सब राजा शाचीन आर्म चत्रिय वंशों के नहीं थे। मानवधर्मशास्त्र के अनुसार ये वर्णसंकर थे। पुराणों में इनमें से अनेक को शुद्र तक कहा गया है। बाह्यण-प्रधान आर्य-धर्म में इन राजाओं को उचित आदर नहीं मिल सकता था। महावीर द्वारा जिस धर्म का इस समय मगध में प्रसार हो रहा था, उसमें सामाजिक ऊँचनीच का मेद नहीं था। बाह्यणों व चत्रियों को उसमें अन्य मानव समाज से ऊँचा नहीं माना जाता था। इस दशा में मगध के इन वर्ण-संकर व शुद्र राजाओं ने यदि उसे अपनावा हो, तो इसमें आअर्ब की कोई बात नहीं है।

जैन धर्म के अनुसार मानवीय जीवन का उद्देश्य मोच व केवली पद प्राप्त करना है। मोचप्राप्ति के लिये मनुष्य क्या उद्योग करे, इसके लिये साधारण गृहस्थों व मिक्कुओं ( ग्रुनियों ) में भेद किया गया है। जिन नियमों का पालन एक ग्रुनि कर सकता। है, साधारण गृहस्थ ( श्रावक ) उनका पालन नहीं कर सकता। इसीलिये जीवन की इन दोनों स्थितियों में गुगुक्ष के सिये मिक्कि धर्मी का प्रतिपादन किया गया है।

पहले सामान्य गृहस्य (शावक) के धर्म को सीजिये।
गृहस्य के लिये पाँच अगुज़तों का पालन करना आवस्यक है।
गृहस्य के लिये यह सम्भव नहीं, कि वह पाप का पूर्वतका
परित्याग कर सके। संसार के कृत्यों में कुसे रहने से उन्हें इक
च कुछ अनुचित कृत्य करने ही पढ़े गे। जतः उनके सिवे अञ्चल

(१) ब्रहिंसासुत्रत-जैन धर्म के बनुसार यह बावरवड़ है, कि प्रत्येक व्यक्ति ब्रहिंसावत का पातन करे। मन, वचन कीर सगर से किसी भी प्रकार से हिंमा करना उचित नहीं है। पर गृहस्थों के लिये अहिंमा का पूर्णतया पालन कर सकना सम्भव नहीं है। अतः श्राव को के लिय स्थूल अहिंसा का विधान किया गया है। स्थूल अहिंसा का अभिप्राय यह है, कि निरपरा-धियों की हिंसा न की जाने। इमीलिये जैन राजा अपराधियों को सब प्रकार का देख दे सकते हैं, हिंसक जन्तुओं का धात कर सकते हैं, और राजकीय दृष्टि सं युद्धों में भी तत्पर हो सकते हैं।

- (२) सत्याणुष्ठत मनुष्यों में श्रमस्यभाषण की प्रवृत्ति श्रमेक कारणों से होती है। द्वेष, स्नेह तथा मोह का उद्वेग इनमें प्रयान है। इन सब प्रवृत्तियों को दवा कर सर्वदा सत्य बोलने का प्रयत्न सत्याणुत्रत कहाता है।
- (३) अचीर्यागुत्रत या श्रस्तेय— किसी भी प्रकार से दूसरों की चोरी न करना, गिरी हुई, पड़ी हुई, रक्सी हुई या भूली हुई वस्तु को स्वयं ग्रहण नं कर के उसके वास्तविक स्वामी को दे देना श्र ीर्यागुत्रत कहाता है।
- (४) ब्रह्मचर्यागुष्ठत—मन, बचन सथा क्रम द्वारा परस्त्री का समागम न कर अपनी पत्नी में ही सन्तोष रखना तथा स्त्री के लिये मन, बचन व कमे द्वारा परपुरुष का समागम न कर अपने पति में ही सन्तोष रखना ब्रह्मचर्यागुष्ठत वहाता है।
- (५) परिश्रह-परिमाण अगुज्ञत—आवश्यकता के बिना बहुत से धनधान्य को संग्रह न करना परिग्रह-परिमाण अगुज्ञत कहाता है। गृहत्थों के लिये यह तो आवश्यक है कि वे धन उपार्जन करें, पर उसी में लिप्त हो जाना व अर्थसंग्रह के पीछे, मागना पाप है।

इन पाँच अगुप्रवेतों का गृहस्थों को सदा पालन करना चाहिए। पर समय समय पर इनके अतिरिक्त अधिक कठोर त्रतों का प्रहरण करना भी उपयोगी है। सामान्य सांसारिक जीवन व्यतीत करते हुए गृहस्थों को चाहिये, कि कभी कभी वे अधिक कठार त्रतों का पालन करें, ताकि मुनि-जीवन त्र्यतीत करने के लिये मार्ग साफ होता रहे। ये कठोर व्रत जैनधर्म में शीलवत कहाते हैं, श्रीर इनके द्वारा जैन श्रावक समय समय पर यह त्रत लेस हैं', कि वे एक निश्चित प्रदेश में ही रहेंगे, उससे बाहर नहीं जावेंगे। भोजन में कुछ निश्चित क्लुओं से अधिक नहीं खावेंगे। भोजन की गणना भी एक निश्चित तोल से ऋषिक नहीं होगी। कुछ निश्चित तिथियों में मुनियों के सहश जीवन व्यतीत करेंगे श्रीर मुनियों की सेवा में तत्पर रहेंगें। प्रत्येक मनुष्य मुनि नहीं बन सकता, गृहस्थ-जीवन व्यतीत करना ही होता है, पर मुनि बनने की तैयारी में कुछ न कुछ समय तो प्रत्येक मनुष्य लगा ही सकता है। जैन धर्म के अनुसार सांसारिक जीवन श्रीर गृहस्य धर्म हेय नहीं हैं, पर वे अनितम लक्ष्य नहीं हैं। मानव जीवन का उद्देश्य मोक्त है। अतः गृहस्य होते हुए भी मनुष्य को अपना जीवन इस ढंग से बिसाना चाहिंग, कि वह पाप में /लिप्त न होकर मोक्ष-सायत से ज्ञत्पर रहे।

श्रहिंसा, सत्य, श्रस्तेय, श्रपिष्ठह और अक्षानकी होता । पांच बतों का गृहत्य की तो स्थूल रूप से पालन करका होता है, पर जैन मुनि के लिये यह श्रावश्यक है, कि वह इनका सुक्ता रूप से पालन करें। मोक्षपद को प्राप्त करने के लिये जा संग्रा संसार को त्याग कर साधना में तत्पर होते हैं, वे सुनि कहाते हैं। श्रात: उनके लिये श्रावश्यक है, कि वे पापों सह सर्वना त्याग करें श्रीर इसीलिये पाँचों व्रतों का श्रविकल रूप में पाचन करें। जैनधमें में इन महाव्रतों का मुनि लोग किस प्रकार पालन करें, इतका बड़े विस्तार के साथ प्रतिपादन किया गया है। मुनियों के सम्बन्त में जैन धर्म की कल्पना निम्नलि- स्थित है—

• मुनि को चाहिये कि आत्मा के सब बन्धनों को काट दे।
'किसी बन्तु प घृणा न करे। किसी से स्नेह न करे। किसी
प्रकार की मौज मं अपने को न लगावे। जीवन के आनन्दों
पर बिजय प्राप्त करना कित है। निर्वल लोग आसानी से
उनका परित्याग नहीं कर सकते। पर जिस प्रकार साहसी
व्यापारी दुर्गम समुद्र के पार उतर जाते हैं, वैसे ही मुनि जन
संसार-सागर के पार उतर जाते हैं। स्थावर व जंगम, किसी
भी बस्तु को मन, बचन व कर्म से किसी भी प्रकार की ज्ञति नहीं
पहुँचनी चाहिये। मुनि को केवल अपनी जीवनयात्रा के लिये
ही मोजन की भिन्ना माँगनी चाहिये। यदि सारी पृथिवी भी
एक आदमी की हो जावे, तो भी उसे सन्तोष नहीं होता।
जितना ही तुम प्राप्त करोगे, उतनी ही तुम्हारी कामना बढ़ती ज्ञावेगी। तुम्हारी आवश्यकता को पूर्ण करने के लिये तो दो 'माश' भी
काफी है। पर सन्तोष तो, यदि तुम सम्पत्ति के पीछे मागो,
तो करोड़ों से भी नहीं होगा!

जैन धर्म के अनुसार मुनि-जीवन के ये आदर्श हैं। इन आदर्शी तक पहुँचने के लिये मुनि लोग अपने जीवन को किस प्रकार नियमित करें, इस विषय में भी जैन साहित्य में बड़ी सूक्ष्म विवेचना की गई है। यद्यपि जैन मुनि संसार से विरक्ष होकर मोच साधन में तत्पर रहते थे, 'पर'अपने मन्तव्यों की जन-साधारण में फैलाने के कार्य में भी वे बढ़े उत्साह से कार्य करते थे। वर्धमान महावीर अपनी शिष्य-मण्डली के साथ निरन्तर भ्रमण ही करते रहे, और गृहस्थ तथा मुनि, सब को सन्मार्ग का प्रदर्शन करते रहे।

#### (४) महात्मा बुद्धः

गंगा के उत्तर में एक छोटा जनपद था, जिसका नाम शाक्यगण था। इसकी राजधानी किपलवस्तु थी। वहाँ के गणराजा का नाम शुढ़ो रन था। इसकी पत्नी माया थी। इन्हीं के घर कुमार सिद्धार्थ का जनम हुआ, जो आगे चल कर महात्मा बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सिद्धार्थ का दूसरा नाम गौतक था, यह नाम सम्भवतः उनके गौतम गोत्र के कारण था। जन्म के एक सप्ताह बाद ही कुमार सिद्धार्थ की माता का देहान्स हो गया। माता की बहिन महाप्रजावति थी। सिद्धार्थ का उसी ने पालन किया।

कपिलवस्तु का शाक्यगण विज्ञसंघ के समान शाकि शाली नहीं था। पर क्षत्रियों के उचित वीरता की उनमें कर्मी नहीं थी। शाक्य कुमारों की शिक्षा में उस समय भौतिक उन्मित्र की कोर बहुत ध्यान दिया जाता था। सिद्धार्थ को भी हसी प्रकार की शिक्षा दी गई। तीरन्दाजी, घुड़सवारी और मस्ता विशा में बहुत प्रवीण बनाया गया। उस युग में पद्मीस के राजा गणराज्यों पर त्राक्रमण कर उन्हें त्रपने श्रधीन करने के लगे हुए थे। क्रोशल के कई हमले शाक्यों पर हो चुने वे । अतः यह स्वाभाविक ही था, कि शाक्य कुमारों को वीर और ऐस्वर्यशाली बनने के लिये शिचा दी जाय। सिद्धार्थ का बालक काल बड़े सुख और ऐस्वर्थ में ज्यतीत हुआ। सरही, मस्ती और वर्षा-इन तीनों ऋतुओं में उनके निवास के लिये अनग

ì.

महल वने हुए थे। इनमें ऋतु के अनुसार ऐश्वर्य तथा भाग-विलास के सब सामान एकत्र किये गये थे। मिद्धार्थ एक सम्पन्न शाक्य राजा का पुत्र था। उसके पिता की इच्छा थी, कि सिद्धार्थ भी शाक्य गए। में खूब प्रतिष्ठित तथा उन्नत स्थान प्राप्त करें।

युवा होने पर सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की कुमारी के साथ किया गया। विवाह के अनन्तर सिद्धार्थ का जीवन बड़े आनन्द के साथ व्यतीत होने लगा। सुख-रेश्वर्य की उन्हें कभी की क्या थी १ कुछ समय वाद उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका नाम राहुल रखा गया।

एक बार की बात है कि कुमार सिद्धार्थ किपलवस्तु का अवलाकन करने के लिये निकले। उस दिन नगर को खूब सजाया गया था। कुमार सिद्धार्थ नगर की शोभा को देखता हुआ चला जा रहा था, कि उसका ध्यान सड़क के एक और लेट कर अन्तिम श्वास लेते हुए एक बीमार की ओर गया। सारथी ने पूछने पर बताया कि यह एक बीमार है, जो कष्ट के कारण भूमि पर पड़ा हुआ तड़प रहा है, और थोड़ी ही देर में इसका देहान्त हो जायगा। ऐसी घटना सभी आदमी देखते हैं, पर सिद्धार्थ पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इसके बाद उसे अमराः लाठी टेक कर जाता हुआ एक बूरा, रमशान की ओर जाती हुई एक अरथी और एक शान्तमुख सन्यासी दिखाई दिये। पहले तीन दश्यों को देख कर सिद्धार्थ का दबा हुआ बैरास्य एक इम प्रवल हो गया। उसे यह भोगविलासमय जीवन अत्यन्त तुच्छ और क्षाणिक जान पड़ने लगा। संन्यासी को देखकर उसे उमंग आई कि मैं भी इसी प्रकार संसार से विरत्त हो जाऊँ।

सिद्धार्थ को वैरागी सा होना देख कर शुद्धोदन को बड़ी चिन्ता हुई। उसने संसार के तीब विलासों द्वारा सिद्धार्थ का

वैराग्य दवाने का प्रयत्न किया। एक रात को सिद्धार्थ अत्यन्त सुन्दरी वश्थात्रों के बीच में अकेला छोड़ दिया गया। वे नवयु ती वेश्या नाना प्रकार के हावभाव, नाच व गान द्वारा उसे रिफान का प्रयत्न करने लगी। सिद्धार्थ उदासीन भार से स्थिरदृष्टि होकर वहाँ बैठा रहा। कुछ समय में उस नींद आ गई । रंग न जमन के कारण वेश्यात्रों को भी नींद सताने लगी। वे सब वहीं सो गई । जब आधी रात को सिद्धार्थ की नींद अचानक टूटी, तब उसने देखा कि कुछ समय पूर्व जो नवयुवतियां सचमुच सौन्दर्य का अवतार सी प्रतीत हो रही थीं, उनकी श्रोर श्रव श्रांख उठाने से 🔧 भी ग्लानि होती है। किसी के वाल 'श्रम्तव्यस्त हैं, कोई किसी भयंकर स्वप्न को देखने के कारण मुख को विकृत कर रही है। किसी के शरीर से वक्ष उतर गया है। थोड़ी देर तक इस **दरव** को देखकर सिद्धार्थ वहाँ से अपने शयनागार में चला मया। इस दृश्य ने सिद्धार्थ के कोनल हृदय को वैराग्य की तरफ और भी प्रेरित कर दिया। उसने संसार का परित्याग कर संन्यास लं लेने का दृढ़ संकल्प कर लिया।

एक दिन अधेरी रात को कुमार सिद्धार्थ घर से निकल गया।
रायनांगार से बाहर आकर जब वह सदा के लिये अपने ब्रीटे से परिवार में विदा होने लगा, तो उसे अपने प्रिय अबोध वालक राहुल और प्रियुक्तमा यशोधरा की स्मृति सताने लगी। वह चुनः अपने शयनांगार में भ्विष्ट हुआ। यशोधरा मुस्त की नींद सो रही थी। राहुल माता की छाती से सटा सो रहा था। इक्ष देर तक सिद्धार्थ इस अनुपम दृश्य को एकटक देखता रहा। उसके हृद्य पर दुर्वलता प्रभाव करने लगी। पर अगले ही सण अपने हृद्य के निर्वल भावों को एक साथ पर दृक्त कर वह बाहर चला आया। गृह याग के समय इसकी आयु रह की शी।

प्रात काल हो जाने पर सिद्धार्थ ने अपना घोड़ा भी खुला होड़ दिया। घोड़ा स्वयं अपने घर वापस लीड आया। सिद्धार्थ ने अपने राजसी कपड़े एक साधारण किसान के साथ बदल लिये थे। प्रात:काल शुद्धोदन ने सिद्धार्थ को ढूढ़ने के लिये अपने अनुचरों को भेजा, पर साधारण किसान के वस्त्र पहने हुए इमार को वे नहीं पहचान सके। सिद्धार्थ निश्चिन्त होकर अपने मार्ग पर अपसर हुआ।

इसके बाद लगभग सात साल तक सिद्धार्थ झान और सत्य की खोज में इघर उघर भटकता. रहा । शुरू शुरू में उसने दो तपस्वियों को अपना गुरू धारण किया। इन्होंने उसे मोक्षप्राति के लिये खूब तपस्या करबाई । शरीर की सब कियाओं को बन्द कर घोर तपस्या करना ही इनकी दृष्टि में मोच का उपाय था। सिद्धार्थ ने घोर से घोर तपस्यायें की। शरीर को तरह तरह से कष्ट दिये। पर इन साधनों से उसे आत्मिक शान्ति नहीं मिली। उसने यह मार्ग छोड़ दिया।

मगध का परिश्रमण करता हुआ सिद्धार्थ उक्वेल पहुँचा। यहाँ के मनोहर प्राकृतिक दृश्यों ने उसके दृश्य पर बदा प्रभाव ढाला। इस प्रदेश के निसान्ध और सुन्दर जंगलों और मधुर शेन्द्र करने वाले स्वच्छ जल के मरनों को देख कर उसका चित्त वहत प्रसम्ब हुआ। उक्वेल के इन जंगलों में सिद्धार्थ ने फिर तपस्या प्रारम्भ की। यहाँ पांच अन्य तपस्वियों से भी सिद्धार्थ की भेंट हुई। ये भी कठोर तप द्वारा मोक्षप्राप्त में विश्वास रेखते थे। सिद्धार्थ लगातार पद्मासन लगा कर वैठा रहता। भोजन तथा जल का उमने सर्वथा परित्याग कर दिया। इस कठोर तपस्या से उसका शरीर निजीव सा हो गया। पर फिर भी उसे सन्तोष नहीं हुआ।



गुप्तकालीन बुद्ध, सारनाथ सारनाथ संग्रहालय पाँचवीं शती, ई० पू०



उसने अनुभव किया, कि उसकी आत्ना वहां पर है, जहाँ पहले थी। इतनी घोर तपस्या के बाद भी उसे आत्मिक उन्नति के कोई चिह्न दिखाई नहीं दिये। उसे विश्वास हो गया कि शरीर को जान-बूमकर कष्ट देने से मोन प्राप्त नहीं हो सकता। सिद्धार्थ ने तपस्या के मार्ग का परित्याग कर दिया और फिर से अन महण करना प्रारम्भ कर दिया। उसके साथी तपस्वियों ने सममा, कि सिद्धार्थ मार्ग अष्ट हो गया है, और अपने उद्देश्य से च्युत हो गया है। उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया और अब सिद्धार्थ फिर अकेला ही रह गया।

वपस्या के मार्ग से निराश होकर सिद्धार्थ वर्तमान बोधगर्मी के समीप पहुँचा। वहाँ एक विशाल पीपल का हुइ था। यक कर सिद्धार्थ उसकी झाया में बैठ गया। इनने दिनों तक बद्ध सत्य को दुँदमे के लिये अनेक मार्गी का प्रहत कर चुका था । अन उसने अपने अनुभवों पर विचार करना प्रारम्भ किया के सात ं दिस और सात रात वह एक ही जगह पर ज्यानमन देशा में बैठा रहा। अन्त में उसे बोध हुआ। असे अपने रहण में एक प्रकार का प्रकाश सा जात प्रका। उसकी श्रात्या में बढ़ विनव क्वोति का आविश्रांत हुआ। उसकी साधता सफल हुई। वर् अज्ञान से ज्ञान की दशा को प्राप्त हो गया । इस बोच व सत्त-क्कान के कारण वह सिद्धार्थ से 'बुद्ध' वन गया। बौद्धों की स्वी में इस पीपल के दुझ का वहा महत्त्व है। वह बोधिक करलाता है, उसी के कारण समीपवर्ती नगरी गया भी बोचगया करतावी है। इस बुद्ध के नीचे ध्यानमन्त दशा में जो बोध इसार सिदार्य को हुआ था, वही 'बौद्ध धर्म' कहलातक है। महात्मा बुद्ध इसे आर्थमार्ग व मध्यमार्ग कहते थे। इसके नाव सिनार्थ व ने अपना सम्पूर्ण जीवन इसी आर्थमार्ग का प्रचार काने हैं ातमा दिया।

Division &

बौद्ध साहित्य में सिद्धार्थ की इस झानप्राप्ति की दंशा का खड़ा विस्तृत और अतिरंजित वर्णन किया गया है। उसके अनुसार झानप्राप्ति के अवसर पर मार (कामदेव) आदि राच्चसों ने अपनी सेना सहित सिद्धार्थ पर चढ़ाई की। उसके सामने नाना 'प्रकार के प्रलोभन वं कंपा देने वाले मेय उपस्थित किये 'मेंबे। पर सिद्धार्थ ने इन सब पर विजय पाई। सम्भवतः ये वंधन महात्मा बुद्ध के हृदय के अच्छे-बुरे भावों के संघर्ष को चित्रित करने के लिये किये गये थे। बुद्ध ने अपने हृदय में विद्यमान बुरे भावों पर विजय प्राप्त की और सत्यज्ञान द्वारा धर्म के आर्यमार्ग का प्रहंग किया।

महातमा बुद्ध की जो बोध हुआ था, उसके अनुसार मनुष्य-मात्र का कल्यास करना श्रीर सब शिखयों का हित सम्पादन करना उनका परम लक्ष्य था। इसीलिये बुद्ध होकर वे शान्त होकर नहीं बैठ गये। उन्होंने सब जगह घूम घूम कर अपना सन्देश जनता तक पहुँचाना प्रारम्भ किया।

गया से महात्मा बुद्ध काशी की श्रोर चले। काशी के समीप जहाँ श्राजकल सारनाथ है, वहाँ उन्हें वे पांची तपस्वी सिक्की जिनसे उनकी उक्वेल में मेंट हुई थी। जब इन तपस्विकों ने बुद्ध को दूर से श्राते देखा, तब उन्होंने सोचा, यह बही सिद्धार्थ है जिसने श्रपनी तपस्या बीच में ही मंग कर दी थी। यह श्रपने प्रयत्न में श्रसफत हो निराश होकर किर यहाँ श्रा रहा है। हम इसका स्वागत व सन्मान नहीं करेंगे। परन्तु जब महात्मा बुद्ध श्रीर समीप आये, तो उनके चेहरे पर एक अनुपम क्योति देख कर ये तपस्वी श्राश्चर्य में श्रा गये, और खड़े होकर उनका स्वागत किया। बुद्ध ने इन्हें उपदेश हिया। गया में बोधियुद्ध के नीचे ध्यानमग्न होकर जो सत्यक्षान उन्होंने प्राप्त किया था, उसका सब से पहले उपदेश इन तप-

स्वियों को ही दिया गया। ये पांचों बुद्ध के शिष्य हो गये। बौद्ध धर्म में सारनाथ के इस उपदेश का बढ़ा महत्त्व है। इसीके कारण बौद्ध संसार में बोधगया के बाद सारनाथ का तीर्थ-स्थान के कप में सब से अधिक महत्त्व है।

सारनाथ से बुद्ध उठवेल गये। यह स्थान उस समय याहिक कर्मकाएड में व्यस्त ब्राह्मण पुरोहितों का गढ़ था। वहाँ १६ हजार ब्राह्मण इस प्रकार के रहते थे, जो हर समय अप्रिकृष्ट में अग्नि को प्रदीप्त रखकर वेदमन्त्रों द्वारा ब्राह्मलयाँ देने से व्यस्त रहते थे। बुद्ध के उपदेशों से अनेक ब्राह्मण उनके अनुसाम हो गये। कर्यप इनका नेता था, आगे वहां कर बह बुद्ध के प्रधान शिष्यों में गिना जाने लगा।

करयंप के बौद्ध धर्म में दीक्षित हो जाने के आर्थ बुद्ध की ल्यावि दूर दूर तक फैल गई। उहवेल से वह अपने शिल्यों के साथ राजगृह गये। उन्होंने नगर के बाहर एक उपवन में देता लगाया । उन दिनों मगध के राजसिंद्दासन पर भेषाय विक्ति-सार विराजमान थे। उन्होंने बहुत से अनुसरों के आर्थ बुद्ध के दर्शन किये और उनके उपदेशों का अवसा किया । राजपूर में कुर को दो ऐसे शिष्य पाप्त हुए/ जो आगे चल कर बौद पर्स के की स्तम्भ सावित हुए। इनके नाम सादिएत और मोमालान में। वे दोनों प्रविभाशाली श्राह्मणक्रमार एक दूसरे के श्रामिश्व शिक वे भीर सदा एक साथ रहते थे। एक बार जब वे मार्ग पर के हुए किसी विषय की चर्चा कर रहे थे, तो एक बाँद भिक्स निमा अपन हाथ में लिये उस रास्ते से गुजरा । इन मामस्यामारों की हब्दि उस पर पढ़ गई। उसकी बाल, बना, मुनासुद्रा और सान्त तथा वैराग्यपूर्ण दृष्टि से वे दोनों इसने प्रवासित हुए कि जसके सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिये व्याकुल हो करें। जब यह बौद्ध भिद्ध भिद्धाकार्य समाप्त कर वापस कीट रहा

था, तो ये उसके साथ महात्मा बुद्ध के दर्शन के लिये गये। इनको देखते ही बुद्ध समम्भ गये कि ये दोनों ब्राह्मणकुमार उनके प्रधान शिष्य बनने योग्य हैं। बुद्ध का उपदेश सुन कर सारिपुत्त श्रीर मोग्गलान भी भिक्खुवर्ग में सिम्मलित हो गये। बाद में ये दोनों बड़े प्रसिद्ध हुए श्रीर बौद्ध धर्म के मसार के लिये इन्होंने बहुत कार्य किया।

जन मगध के बहुत से कुत्तीन लोग बड़ी संख्या में भिक्खु मनने लगे, तो जनता में असन्तोप बढ़ने लगा। लोगों ने कहना शुरू किया—यह साधु प्रजा की संख्या घटाने, क्षियों को विधवाओं के सहश बनाने और कुजों का नाश करने के लिये आया है। इससे बचो। बुद्ध के शिष्यों ने उनसे आकर कहा, कि आज-कत मगध की जनता इस भाव के गीत बना कर गा रही है—सैर करता हुआ एक साधु मगध की राजधानी में आया है, और पहाड़ की चोटी पर डेरा डाले बैठा है। इसने संजय के सब शिष्यों को अपना चेला बना लिया है, आज न जाने वह किसे अपने पीछे लगायणा। इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया—इस बाद से घवराओं नहीं। यह असन्तोष चिणक है। जब तुमसे लोग पूछते हैं, बुद्ध आज किसे अपने पीछे लगायगा, तो तुम उत्तर दिया करो—बीर और विवेकशाली पुरुष उसके अनुवायो बनोंगे। वह तो सत्य के बन पर ही अपने अनुवायो बनाता है।

महातमा बुद्ध का प्रधान कार्यक्तेत्र मग्ध था। वे कई बार प्रमाध में आये, और सर्वत्र घूम घूम कर अपने धर्म का प्रचार किया। विनिवसार और अजावशत्रु उनके समकातीन थे। इन माग्य सम्राटों के हृद्य में बुद्ध के प्रति अपार अद्धा थी। बुद्ध अपने बहुत से शिष्यों को साथ में लेकर इम्मण किया करते थे। उनकी मण्डली में कई सी भिक्ख एक साथ रहते थे। वे जिस शहर में पहुँचते, शहर के बाहर किसी उपनन में डेरा डाल

हते। लोग बड़ी संख्या में उनके दर्शनों के लिये आते और उनसे उपदेश श्रवण करते। नगर के श्रद्धालु लोग उन्हें भोजन के लिये आमन्त्रित किया करते थे। भोजन के अनन्तर बुद्ध अपने यज-मान को उपदेश भी देते थे। यही उनके प्रचार का ढंगे थी।

मगध से बाहर महात्मा बुद्ध काशी, कोशत और विज जन-पदों में गये थे। अबन्ति जैसे दूरवर्दी जनपदों के लिंगों ने उन्हें अनेक बार आमन्त्रित किया। पर इच्छा होते हुए भी वे स्वयं बहाँ नहीं जा सके। उन्होंने अपने कुछ शिष्ट्यों की टीलों को पहें मेज दिया था, और अवन्ति की जनता ने वहें में किए उत्साह से उनका स्वागत किया था। भिज्ञ औं की इसी प्रकार की टीलियां अन्यत्र भी बहुत से. स्थानों पर आर्यमार्ग का प्रसार करने हैं लिये भेजी गई थीं। इन प्रचारमण्डलियों का ही परिणाम था, कि बुद्ध के जीवनकाल में ही उनका सन्देश प्रार्थः सम्पूर्ण उत्तरी भारत में दूर दूर तक फैल गया था।

महात्या बुद्ध से ४४ वर्ष के लगभग त्रार्थमार्ग का प्रवार किया। जब वे द० वर्ष के हो चुके थे, तो एन्होंने राजगृह से हुशीनगर के लिये एक लम्बी यात्रा का प्रारम्भ किया था। इस यात्रा में वैशाली के समीप बेगुबन में उनका स्वारण्य बहुत गिर गया था। इस दिन वहाँ विश्वाम करके उन्होंने स्वारण्य लीम किया। पर वे बहुत निर्वल हो चुके थे। वैशाली से हुशीनगर माले हुए वे फिर बीमार पड़े। बीमारी की दशा में ही वे हुशीनगर माले हुए वे फिर बीमार पड़े। बीमारी की दशा में ही वे हुशीनगर बहुँ कोर हिरएयवती नदी के तह पर अपना हरा डाला। यहाँ उनकी दशा और भी विगद गई। बुद्ध की बीमारी के खबर हुशीनगर में वायुवेग से फैल गई। नगर के हुलान मरून (हुनी कार में मरूलगृह की दियत थी) चित्रव घड़े करे हुरही बे हिरएयवती के तह पर महात्मा बुद्ध के मन्त्रम दर्श को बिले हिरएयवती के तह पर महात्मा बुद्ध के मन्त्रम दर्श को बिले हिरएयवती के तह पर महात्मा बुद्ध के मन्त्रम दर्श को बिले हिरएयवती के तह पर महात्मा बुद्ध के मन्त्रम दर्श को बिले हिरएयवती के तह पर महात्मा बुद्ध के मन्त्रम दर्श को हिराह हो।

महास्मा बुद्ध की खितिम दशा की कल्पना कर भिक्खु लोग बच्चे बिन्तित थे। उन्हें उद्दास देख कर बुद्ध ने उन्हें कहा—तुम सोचंते होगे, तुम्हारा श्राचार्य तुमसे जुदा हो रहा है। पर ऐसा मत सोचो। जो सिद्धान्त श्रोर नियम मैंने तुम्हें बताये हैं, जिमका मैंने प्रचार किया है, वही तुम्हारे श्राचार्य रहेंगे श्रीर सदा जीबित रहेंगे। किर उन्होंने सब भिज्जश्रों को सम्बोधन करकें कहा—पुत्रो! सुनो, मैं तुमसे कहता हूँ, जो श्रावा है, वह जाता श्री श्रवश्य है। बिना हके प्रयक्ष किये जाश्रो।

महात्मा बुद्ध के ये ही श्रंतिम शब्द थे। इसके बाद उनका देह प्राणश्र्य हो गया। क्रुशीनगर के समीप श्रव भी उस स्थान पर एक विशास मुर्ति विद्यमान है, जहाँ महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ।

## (५) बौद्ध धर्म की श्विसार्थे

महातमा बुद्ध सच्चे अथीं में धर्मसुधारक थे। प्राचीन आर्यभ में जो बहुत सी खराबियां आ गई थीं, डर्न्हें दूर कर उन्होंने सच्चे, आर्यधर्म का पुनरुद्धार करने का प्रथन किया। समाज में जचनीच के भेद के वे वहुर विरोधी थे। जन्म के कारण किसी को जचा व किसी को नीचा मानने के लिये वे तैयार नहीं थे। उनको हिष्ट में कोई अखूत नहीं था। उनके शिष्यों में ब्राह्मण, चित्रय, ब्रेटिंड, शुद्ध, वेश्यायों व नीचा समफी जाने वाली जातियों के मनुष्य—सब एक समान स्थान रखते थे। एक बार की बात है, कि दो ब्राह्मण, वासंत्य और मारद्धाज बुद्ध के पास गये, और उनसे कहा—इम दोनों में इस बात पर विवाद हो गया है, कि कोई व्यक्ति जन्म से ब्राह्मण होता है, या कर्म से। इस पर बुद्ध ने उत्तर दिया—हे वासत्य! मनुष्यों में जो गोएँ चरावा है, उसे हम चरवाहा कहेंगे, ब्राह्मण नहीं।

जो मनुष्य कुला-सम्बन्धी बातीं से अपनी आजीविका चलाता है, उसे हम कलाजीवी कहेंगे, ब्राह्मण नहीं। जो आदमी व्यापाद करता है, उसे हम ज्यापारी कहेंगे बाइए नहीं । बो भादकी दसरों की नौकरी करता है, वह अवुचर कहलावेगा, नाइए नहीं। जो चोरी करता है, वह चोर कहलावेगा, बाह्यस नहीं जो आदमी शस धारण करके अपना निर्वाह करता है, इस इस सैनिक कहेंगे, ब्राह्मए नहीं। किसी विशेष माता के पेट से जन्म बेने के कारण में किसी को ब्राह्मण नहीं कहूँगा। वह अपिक जिसका किसी भी वस्तु पर ममत्व नहीं है, जिसके पास 🐲 भी नहीं है, मैं तो उसी को बाह्यए कहुँगा। जिसने अपने सब बन्धन काट दिये हैं. अपने को सब लगावों से पृथक् करके भी को विचलित नहीं होता, मैं तो उसो को ब्राह्म कहुँगा। की सी व्यक्ति कोधरहित है, अच्छे काम करता है, सत्याभिका है, जिस रे अपनी इच्छाओं का दमन कर लिया है, मैं को उसी को ब्राह्मस कहूँगा। वास्तव में न कोई ब्राह्मस के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण होता है, और न कोई ब्राह्मण के घर में जन्म न लेने से अब्राह्मण होता है। अपने कर्मों से ही एक आकर्मी ब्राह्मण बन जाता है और दूसरा अब्राह्मण । अपने काम से दी कोई किसान है, कोई शिल्पों है, कोई व्यापारी है और कोई सेवक है।

के लिये ब्राह्मण लोग यह का अनुष्ठान करते थे। पर महात्मा बुद्ध का यहाँ में विश्वास नहीं था। एक जगह उन्होंने उपदेश करते हुए कहा है-वांसत्थ ! एक उदाहरख लो । कल्पना करो कि यह अचिरावती नदी किनारे तक भर कर जा रही है। इसके दूसरे किनारे पर एक मनुष्य त्राता है और वह किसी आवर्यक कार्य से इस पार आना चाहता है। वह मनुष्य उसी किनारे पर खड़ा हुआ यह प्रार्थना करना प्रारम्स करे कि औ दूसरे किनारे, इस पार आ जाओ ! क्या उसके इस प्रकार रहाति करने से यह किनारा उसके पास चला जायबा ? है नासंत्य है ठीक इसी प्रकार एकत्रयी विद्या में निष्णात बाह्यण यदि उने गुर्शी को कियारूप में अपने अन्दर नहीं लाता जो किसी मनुष्य की श्राह्मस बनाते हैं, श्रश्नाह्मगों का श्राप्तरण करता है, पर मस से प्रार्थना करता है—मैं इन्द्र को बुलाता हूँ, मैं वहुए को बुलाता हूँ, मैं प्रजापित, ब्रह्मा, महेश और यम की बुबाता हूँ, वो क्या र्थे उसके पास चले आवेंगे ? क्या इनकी प्रार्थना से ही कोई लाम हो जायगा ?

यहां में विविध देवताओं का श्राह्वान कर ब्राह्मए लोग जो उनकी स्तुति करते थे, महात्मा बुद्ध उसे निरर्थक सममते थे। उनका विचार था, कि सद्भाचरण श्रीर सद्गुणों से ही मनुष्य श्रपनी उन्नति कर सकता है। व्यर्थ के कर्मकाएड से कोई लाभ नहीं। बुद्ध श्रीर वासत्थ का एक श्रन्य संवाद इस विषय पर बड़ा उत्तम प्रकाश डालता है।

"क्या ईरवर के पाम धन व स्त्रियाँ हैं ?"

"नहीं।"

<sup>&</sup>quot;वह क्रोधपूर्ण है या क्रोधरहित 9"

<sup>&</sup>quot;कोधरहिव ।"

<sup>&#</sup>x27; उसका अन्तःकरण मलिन है या पवित्र ?"

≉ पवित्र ।"

' बह स्वयं श्रयना स्वामी है या नहीं ?''

"अव्हा वासत्य ! क्या इन जाहाणों के पास धन और

-स्त्रियाँ नहीं हैं !"

"管"

"वे क्रोघी हैं वा क्रोधरहित ?" 🔻 📑

"क्रोधी हैं।"

भि ईच्बील हैं वा ईर्घारहित.?" के लिए कि कि कि 'वि देखील हैं एक कार्य के किया है कि कार्य के किया

"उनका अन्तः करण क्या पवित्र है ?"

भनहीं, अपवित्र है।" **"वे स्वयं अपने स्वामी हैं या नहीं ?**"

"नहीं ."

े ं बच्छा वासत्यः! तुम स्वयं ही ईरवर और अवसी हैं इतना स्वभाववेषम्य वक्ता रहे हो । अव वताओ, इनवें और एकता और साम्य भी हो सकता है ?"

"कोई नहीं।"

्रदसका श्राभित्राय यह हुआ कि ये शाहक मलिन हरेंक हैं, वासनाओं से शून्य नहीं है और वह बड़ा पवित्र और बस्तान रहित है, अतः ये ब्राह्मण मृत्यु के अनन्तर उसके साम नहीं मिल सकते । जब ये आचारहीन महास बैठ कर बेदपाठ करते हैं या उसके अनुसार कोई कर्मकारड करते हैं, सब उनके इनक में तो यह होता है कि इस बेदपाठ से या कर्मकायह से मोस की प्राप्ति हो जावेगी। पर यह उनका अक्षान है। वनी किया के उस पश्चितों की बात बस्तुतः बलरहित मदभूमि के, मार्गरहित बोर्डक बन के समान है। उससे उन्हें कोई साम नहीं हो सकवा।

• श्रामित्राय यह है, कि महात्मा बुद्ध केवल वेदपाठ व यज्ञों के श्रानुष्ठानों को सर्वथा लामहीन सममते थे। उनका बिचर था, कि अब तक चरित्र शुद्ध नहीं होगा, धन की इच्छा दूर नहीं होगी, कोध, काम, मोइ श्रादि पर विजय नहीं की जावेगी, तब तक यज्ञों के श्रमुष्ठान मात्र से कोई लाम नहीं होगा।

जीवन को पवित्र बनाने के लिये महात्मा बुद्ध ने अक्षा कि मार्ग का उपदेश किया था। इस मार्ग के ये आठ आंग हैं—(१) सत्य-चिन्तन (२) सत्य-संकला (३) सत्य-भाषण (४) सत्य-आचरण (४) सत्य-प्यान जार (६) सत्य-प्रयान (७) सत्य-प्रयान और (६) सत्य आनन्द। इसमें सन्देह नहीं कि आठ बातों को पूर्णतया आचरण कर मनुष्य अपने जीवन को आदर्श व कल्याण-मय बना सकता है।

बुद्ध के अनुसार जीवन का लक्ष्य निर्वाख्यद को प्राप्त करना है। निर्वाख किसी पृथक लेकि का नाम नहीं है; न ही निर्वाख कोई ऐसा पद है, जिसे मनुष्य सत्यु के बाद प्राप्त करवा है। बुद्ध के अनुसार निर्वाख उस अवस्था का नाम है, जिसमें जान हारा अविद्याल्पी अन्धकार दूर हो जाता है। यह अबस्था इसी जन्म में, इसी लोक में प्राप्त की जा सकती है। सत्यबीध के अनन्तर महात्मा बुद्ध ने निर्वाख की यह दशा इसी जन्म में प्राप्त कर ली थी। एक जगह पर बुद्ध ने कहा—जो धर्मात्मा लोग किसी की हिंसा नहीं करते, शरीर की वृत्तियों का संयम कर पापों से बचे रहते हैं, उस अञ्युत निर्वाखपद को प्राप्त करते हैं, जहाँ शोक और संवाय का नाम भी नहीं।

महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेशों में सूक्ष्म और जटिल दार्श-निक विचारों को अधिक स्थान नहीं दिया। इन विवादों की उन्होंने उपेद्धा को। जीव का क्या स्वरूप है, सृष्टिः की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है व किसी अन्य पदार्थ से, अनादि तस्व कितने श्रीर कीन से हैं, सृष्टि का कर्ता कोई ईरबर है या नहीं इस श्रकार के दार्शनिक विवादों से वे सदा बचते रहें। उनका विवाद था, कि जीवन की पवित्रता और आत्मकत्वास के लिये इन सब प्रश्नों पर विचार करना विशेष लाधकरी नहीं है। पर मनुष्यों में इन-प्रश्नों के लिये एक स्वामाविक विश्वासा होती है। यही कारण है, कि आगे चल कर बौदों में बहुत से दार्श-निक सम्प्रदायों का विकास हुआ। इन सम्प्रदायों के सिद्धान्त एक द्सरे से बहुत भिन्न हैं। पर बुद्ध के उपदेशों व संवादों में इन दार्शनिक तत्त्वों पर विशेष प्रकाश नहीं हाला गया।

# ू(६) बौद संघ

महात्मा बुद्ध ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिये संघ की स्थापना की। जी लोग सामान्य गृहस्य जीवन का परित्याम कर धर्मप्रचार और मनुष्यमात्र की सेवा में ही अपना जीवन सपा देना चाहते, वे मिखुनत लेकर संघ में सिम्मलित होते थे।

बुद्ध ने उपदेश किया था वैसे ही साव अपरिहारणीय धर्म बौद्ध संघ के लिये उपदिष्ट किये गये थे—

- (१) एक साथ एकत्र होकर बहुधा अपनी सभायें करते रहना।
- (२) एक हो चैठक करना, एक हो उत्थान करना और एक हो संघ के सब कार्यों को सम्पादित करना।
- (३) जो संघ द्वारा बिहित है, उसका कभी उस्लंबन नहीं करना। जो संघ में विहित नहीं है, उसका अनुस-रख नहीं करना। जो भिचुओं के पुराने नियम चले आ रहे हैं, उनका सदा पालन करना।
- (४) जो अपने में बड़े; धर्मानुरागी, चिरप्रव्रजित संघ के विता, संघ के नायक स्थितर मिन्नु हैं, उनका सत्कार करना, उन्हें बड़ा सान कर उनकी पूजा करना, उनकी बात को सुनने तथा स्थान देने योग्य समस्ता।
- (४) पुनः पुनः उत्पन्न होने वाली तृष्णा के वश नहीं स्थानाः।
- (६) वन की कुटियों में निवास करना।
- (७) सदा यह स्मरण रहना कि मविष्य में केवल बहा-चारी ही संघ में सम्मिलित हों, और सम्मिलित हुए जोग पूर्ण बहाचर्य के साथ रहें।

संय-सभा में जब भिन्न लोग एकत्र होते थे,तो प्रत्येक भिन्न के बैटने के लिये आसन नियत होते थे। आसनों की क्ष्युक्ता करने के लिये एक प्रयुक्त कर्मचारी होता था, जिसे आसन-प्रज्ञापक कहते थे। संघ में जिस विषय पर विचार होता होता था, उसे पहले प्रस्तावृह्ण में पेश किया जाता था। प्रत्येक प्रस्ताव तीन व'र दोहराया जाता था, उस पर वहस होती थी, श्रीर निर्णिय के लिये मत ( वोट ) लिये जाते थे। संब के लिये कोरम का भी नियम था। संघ की वैठक के लिये कमें क्रिकें बीस भिद्धश्रीं की उपस्थिति श्रावश्यक होती थी। बहि बोर्ड निर्णिय पूरे कोरम के श्रमाव में किया जाता, तो उसे मान्य नहीं समका जाता था।

प्रत्येक भिद्ध के लिये आवर्यक था, कि वह संघ के सन नियमों का पालन करे, संघ के प्रति भक्ति एसे। इसीकिये भिद्ध प्रनते समय जो तीन प्रतिकार्ये लेनी होती थीं, उनके अनुसार प्रत्येक भिद्ध को बुद्ध, धर्म और संघ की शरण में आने का क्यन लेना होता था। संघ में शामिल हुए भिद्ध कठोर संयम का जीवन व्यतीत करते थे। मनुष्यमात्र के कल्याण के किये और सब प्राणियों के हित के लिये ही भिद्धसंघ की स्थादना हुई थी। यह कार्य सम्पादित करने के लिये शिक्षमां से बैंग-क्रिक जीवन की पित्रता और त्याग की भावना की पूरी आहा। स्था आवी थी।

बौद्ध संघ के अपूर्व संघटन ने बुद्ध के आयंगान के सर्वज प्रवारित होने में बड़ी सहायता ही। जिस समय मगद के सामाद्यवाद ने प्राचीन संघराच्यों का अन्त कर दिया, तब मी बौद्ध संघा के रूप में भारत की प्राचीन जनतन्त्र प्रयाली जीवित रही। राजनीतिक शक्ति यदि मागध संघाटों के हाथ में बी, तो धार्मिक और सामाजिक राक्ति इन संघी में निहित थी। संघों में एकत्र होकर हजारों लाखों भिक्ख लोग पुरातन ग्रेसप्रयाली से उन दिवयों का निर्माण किया करते थे, जिनका नहच्यों के देनिक जीवन से अधिक धार्मिक संदर्भ थे। बौद्ध संघ की इस विशेष स्थिति का बंद बीरेलान था, कि मारत में समानावार रूप से हो प्रयस्थ शक्ति का विशेष का मान्य स्थाप का सिर्मिक प्राचित का स्थाप का सिर्मिक स्थाप का स्थाप का सिर्मिक स्थाप सिर्मिक सिर्मिक सिर्मिक स्थाप सिर्मिक स्थाप सिर्मिक सिर्मिक स्थाप सिर्मिक स्थाप सिर्मिक स्थाप सिर्मिक स्थाप सिर्मिक स्थाप सिर्मिक स्थाप सिर्मिक सिर्मिक स्थाप सिर्मिक सिर्मिक स्थाप सिर्मिक सिर्मिक सिर्मिक सिर्मिक सिर्मिक सिर्मिक सिर्मिक स

8,3

क्षांत प्राप्त संप्र । १६० समय ऐसा भी आया, जब इन

### ं( ७ ) भाजीयक सम्प्रदाय

भारतीय इतिहास में वर्धमान महावीर श्रीर गीतम बुद्ध का समय एक महत्त्वपूर्ण धार्मिक सुधारणा का काल था। इस समय में अनेक नवीन घार्मिक सम्प्रदायों का प्रादुर्भाव हुआ था। इनमें बौद्ध और जैन धर्मों के नाम तो सब कोई जानते हैं, पर जो अन्य सम्प्रदाय भी इस समय में प्रारम्भ हुए थे, उनका परिचय त्रायः लोगों को नहीं है। इसी प्रकार का एक सम्प्रदाय ब्राजी-बके था। इसका प्रवृतक मंक्सलिपुत्त मोसाल था। आजीवकों के कोई अपने अन्य इसे समय उपलब्ध नहीं होते ! उनके सम्बन्ध में जो कुछ भी परिचय मिलता है, वह सब वीद और बैन साहित्य से ही है। मंन्सलियुश गोसाल झटी आयु से ही मिन्सु हो गया। शीच्र ही वर्धमान महाबीर से उसका परिवय हुआ, जो 'केवलिन' पद पाकर इस समय अपने विचारों का जनता में प्रसार करने में संलग्न थे। महावीर श्रीर गोसाल साथ साथ रहते लगे। पर इन दोनों की विवयत, स्वभाव, आचार-विचार और चरित्र एक दूसरे से इतने भिन्न थे, कि इः साल बाद उनका साथ दूट गया और गोसाल ने महाबोर से अलग होकर अपने पृथक् सम्प्रदाय की स्थापना की, जो आगे चल कर त्राजीवक नाम से बिख्यात हुआ। गीसाल ने भारते कार्य का मुख्य केन्द्र श्रावस्ती को बचाया । श्रावस्ती से बाहर एक हुन्थ-कार स्त्री का अविथि होकर उसने निवास प्रारम्भ किया, और धीरे धीरे बहुत से लोग इसके अनुयायी हो गये।

आजीवक सम्प्रदाय के मन्तरुयों के सम्बन्ध में जो इस भी हमें ज्ञात होता है, उसका आधार उसका विरोधी साहित्य है। पर उसके कुछ मन्तन्यों के विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है। आजीवक लोग मानते थे, कि संसार में सब कार्त पहले से ही नियत हैं। "जो नहीं होना है, वह नहीं होगा के जो होना है, वह कोशिश के विना भी हो आयगा। अगर मान्य न हो, तो हाथ में आई हुई चीज भी नष्ट हो जाती है। नियकि के जल से जो कुछ होना है, वह चाहे शुम हो या अशुम, अवस्य हैं कर रहेगा। मनुष्य चाहे कितना ही बरन करे, मेर जो होन हार है असे वह बदले नहीं सकता।" इसीहित आजीवक कोग प्रेक्ष, कर्म और उत्थान की अपेका भाग्य सा निवति की अशिक वलवान मानते थे। आजीवकों के अनुसार वस्तुओं में जो विकार व परिवर्तन होते हैं, उनका कोई कारण नहीं होता। अस्तुक में कार्य कारण भाग होता है वह सब नियत है। मनुष्य अपने पुरुषार्थ से उसे बदल सके, यह सम्भव नहीं।

आजीवक सम्प्रदाय का भी काफी विस्तार हुआ। सम्राट करोक के रितालेकों में उन्लेख आता है, कि उसने अनेक गुहा-निवास आजीवकों की प्रदान किये थे। अशोक के पौत्र सम्राट दशरथ ने भी गया के स्मीप नागार्जुनी पहाड़ियों में अनेक गुहायें आजीवकों के मिवास के लिये दान में दी थीं और इस दान के स्वित करने वाले शिलालेख अब तक उपलब्ध होते हैं। अशोक ने विविध धार्मिक सम्प्रदायों में अविरोध उत्पन्न करने के लिये जो 'धर्ममहामान्न' नियत किये थे, उन्हें जिन सम्प्रदायों के नामलों पर दृष्टि रखने का आदेश दिया गया है, उनमें मौद्ध, ब्राह्मण और, निर्मन्य (जैन) सम्प्रदायों के साथ आजीवकों का भी उन्लेख है। इससे प्रतीत होता है, कि धीरे धीरे आजीवकों ने भी प्रयोग महस्य प्राप्त कर लिया था, और यह सम्प्रदाय कई सदियों तक जीवित रहा था। इस समय इसके कोई अनुवायी शेष वहीं हैं।

## (८) धार्मिक सुवारका का मभाव

वर्धमान महाबीर और गौतम बुद्ध के नेतृत्व में प्राचीन भारत की इस धार्मिक मुधारणा ने जनता के हृद्य और दैनिक जीवन पर बढ़ा प्रभाव ढाला। लोगों ने अपने प्राचीन धार्मिक विश्वासों को छोड़ कर किसी नये धर्म की दीखा ले ली हो, वह नहीं हुआ। पहले धर्म का नेतृत्व ब्राह्मणों के हाथ में था, बो कर्मकाएड, विधि-विधान और विविध अनुष्ठानों द्वारा जनता को धर्म-मार्ग का प्रदर्शन करते थे। सर्वसाधारण गृहस्थ जनता सांसारिक धन्धों में संतम्न थी, कृषि, शिल्प, व्यापार आदि द्वारा धन उपार्जन करती थी, और ब्राह्मणों द्वारा बताये धर्म-मार्ग पर चल कर इहलोक और परलोक में सुक शांस करने का प्रयत्न करती थी। अब ब्राह्मणों का स्थान श्रमणों, मुनियों श्रीर भिक्खुओं ने ले लिया। इन अमरों में बाहरों, क्रिया वैश्य, श्रूष्ट्र – सभी वर्षों और जातियों के क्षेत्र सिकासित के ते अपने गुर्खों के कारण समाज में इनकी व्रक्तिका थी क्षेत्र के नेतृत्व एक ब्राह्मण जाति के इश्य से निकास कर अब ऐसे बोसी के समाज के हाथ में आ गया था, जो घर-गृहत्ती को बोक्कर महास्थानत्र की सेवा का अब अब्रुख करते थे कि करेड़ की

भारत के सर्वसाधारण गृहस्य सदा से अपने उनकमाहा गत धर्म का पालन करते रहे हैं। अत्येक क्रम के अपने नेपान अपने रीति-रिवाल और अपनी प्रस्पातने थीं, जिनमा नेतु-सर्ख सब क्षोग मर्थाहा के साब करते है। अक्षयों का बे भावर करते थे, जनका उपदेश सुनने थे, और एनके नताने क्रकारड का अमुच्छान करते से। ब्राह्मण एक ऐसी शेखि सी। जो सांसारिक धंधों से प्रथक् रह कर धर्मचिन्तम में संस्कारकी थी। पर समय की गाँक से इस समय वहुत से आक्रय कपने त्यान, तपाचा और निरीह जीवन का त्यान कर चुके थे। चन उनके मुकावने में अक्षणों की जो तह श्रीत संगठित हो नई की सद स्थाम और तपस्मा से जीवन स्वतीक करती थी। महाम का करवाण करने में उत्पर हरती थी। इसता ने गणा की जात अब इनको ऋदर देना चौट इनके स्परेशों है अतुसार जीवन व्यवीत करना शुरू किया । सीव, प्रम के प्रभार का बही काश्रियाय है। जनता ने पुराई पर्म का कर्वना परि त्याग कर कोई विलक्कत तथा वर्ग ज्याना विका है. स भारत के इतिहास में नहीं, हुई।

विश्वसार, पाजाक्यल, वराकि, यद्यापकांव की वंदस्य मीर्च क्रेस सम्बद्ध केन्द्रस्ति, बीट, विक्रा और कार्यों की समानका से कार्य करते हैं। जैस साहित्व के प्रश्नसर है की ये, इन्होंने जैन मुनियों का आदर किया और उन्हें बहुत सा दान दिया। बौद्ध अंथों के अनुसार ये बौद्ध थे, भिक्सुओं का ये बढ़ा आदर करते ये और इनकी सहायता पाकर बौद्ध संघ ने बड़ी उन्नित की थी। बौद्ध और जैन साहित्य इन सम्राटों के साथ संबंध रखने वाली कथाओं से भरे पड़े हैं और इन सम्राटों का उन्हों खा उसी प्रसंग में किया गया है, जब इन्होंने जैन या बौद्ध भर्म का आदर किया, उनसे शिचा प्रहम्म की। पौरासिक साहित्य में इनका अनेक ब्राह्मणों के संपर्क में उन्होंस किया गया है। बात्विक बात यह है, कि इन राजाओं ने किसी एक धर्म को निश्चित्रक्य से स्वीकार कर किया हो, किसी का विशेष कप से पन्न लिया हो, यह बात नहीं। थी। प्राचीन मारतीय परंपरा के अनुसार ये ब्राह्मणों, अम्यों और मुनियों का समानरूप से आंवर करते थे; क्योंकि इस कात में भिक्सु होग अविक अनित की शिक्स की कियाशील थे। इसलिये उनका सहस्व अधिक आंवित और कियाशील थे। इसलिये उनका सहस्व अधिक आंवित की शिक्स की की वित्त राजाओं की थी।

इस धार्मिक सुधारणा का एक अन्य महस्वपूर्ण परिकास वह हुआ, कि भारत में यहां के कर्मकाएड का जोर कम हो गया। यहां के बंद होने के साथ-साथ पशुनिल की प्रधा कम होने लगी। यहां द्वारा स्वर्गप्राप्ति की आकांचा निर्वल हो जाने से राजा और गृहस्थ लोग श्रावक या उपासक के रूप में भिज्ञ औं द्वारा वताये मार्ग का अनुसरण करने लगे, और उनमें को अविक अद्वालु थे, वे मुनियों और श्रमणों का सा सादा तपस्यांमय जीवन व्यतीत करने के लिये तत्पर हुए।

बीद और जैन संप्रदायों से भारत में एक नई व्यामिक नेतना उत्पन्न हो गई थी। शक्तिशाली संघों में संगठित होने के कारण इनके पास धन, मनुष्य व अन्य साधन प्रचुर परिमास में विद्यमान थे। परिणाम यह हुआ, कि मगध के साम्राज्य- विस्तार के साथ-साथ संघ की चातुरंत सत्ता की स्थापना का विचार भी वल पक इने लगा। इसीलिये आगे चल कर भारतीय धर्म व संस्कृतिका न केवल भारत के सुदूर प्रदेशों में, अपितु भारत से बाहर भी दूर-दूर तक विस्तार हुआ।

HOLDER TO THE PERSON OF THE PE

A THE PARTY

the state of the second

1100 100

The Paris of Authorities and A

राष्ट्रिक प्राप्ति याच्याय

# सम्राट् चंद्रगुप्त मीर्थ

".g" 3#1

#### (१) मोरियगए का कुमार चंद्रगुप्त

बौद्धकाल में सोलह महाजनपदों के अविरिक्त जो अन्य अनेक जनपद थे, उनमें पिप्पलिवन का मोरियगण भी एक था। इस का प्रदेश उतरी विहार में, नेपाल की तराई के समीप, विज महाजनपद के पढ़ोस में था। राजा अजातरात्रु ने विज्ञासंघ को जीत कर अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। उसी युग के किसी मागध सम्राद ने पिप्पलिवन के मोरियगण को भी जीत कर अपने अधीन कर लिया था। मगध के उम साम्राज्य-वाद ने जहाँ उत्तरी विहार के अन्य गसराज्यों की स्वतंत्रता का अंत किया, वहाँ मोरियगण भी उनकी महत्त्वाकां का शिकार होने से न वच सका। निद्वंशी राजा धननंद के समय में यह गण भी मगध के अधीन था।

मोरियगण के राजकुल की एक रानी इस समय पाटलीपुत्र में छिपकर अपना जीवन विवा रही थी। उसके भाई-बंध भी उसके साथ में ही पाटलीपुत्र में रहते थे। मागघ सम्राद् के कोप से बंचने के लिये इन सब ने पाटलीपुत्र के विशाल नगर में छिप कर रहते में ही अपना कल्याण समभा था। इसी दशा में इमार चंद्रगुप्त का जन्म हुआ। उसकी मावा को मगध के राजकर्म-चारियों का भय था। कहीं चंद्रगुप्त उनके हाथ में न पड़ खावे, इसलिये उसने अपने नवजाव शिशु को एक ग्वाले के सुपुर्द कुर दिया। अपनी उमर के ग्वालबालकों के साथ मोरियगण के राजकुमार चंद्रगुप्त का भी पाजनपोषण होने लगा।

एक बार की बात है, चंद्रगुप्त अन्य लक्ष्मी के साम पशु चरा रहा था। अवसर पाकर वे एक सेत सेतन में तर्ग भवें। चंद्रगुप्त राजा बना, अन्य बालकी को अपराक्षा, ज्योकियारा, राजकर्मचारी, चोर, डाकू आदि वनाया गया । राजी के आसेन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने अपराधिकी को पेश किये जाने की जाता दी । अपराधी पेश हुए । उनके पंच-विषय में युक्तिमाँ सुनी नहैं। न्यायाधीशों के निर्धय के अनुसार । खंद्रशुप्त ने अवना के सका सुना दिया। फैसला यह था, कि श्रामियुक्ती के हाथ वैर कार दिये जावें। इस पर राजकर्मचारियों ने कहा देव ! इसिर पास कल्हाड़े नहीं हैं। इस पर चंद्रगुप्त में आहा है। देव राजा चंद्रगुप्त की आज्ञा है, कि इमें अपराधियों के हाक के कार दिये जार्थे। यदि तुम्हारे पास कुल्हाई नहीं हैं, दी लगही का डंडा बनाओं, और उसके साथ वकरी का शांग बोब कर कुरहाड़ी बनो लो। राजी चंद्रगुप्त की आझी का पासन किया गया। इल्हाड़ा बनाया गया और अपराधियों के हाब पर दिये गये । चंद्रगुप्त ने फिर आहा दी—अब हार्थ पर श्रीकृष्टि आयें ने के बीड़ दिये गये के अब अब महा में की के एक का

वंत्रमान में गत्रव में बच्चों के इस कर की चार्यक नोते को एक माध्यम करों हैं दह था। जिसे मिंदार मिंदि की की मिंदार में कि की की मिंदार में कि की कि मिंदार में कि कि कि मिंदार में कि कि कि मिंदार में कि कि मिंदार में कि मिंदार में कि मिंदार में में मिंदार में में मिंदार में मिंद मिंदार में मिंदार में मिंदार में मिंदार में मिंदार में मिंदार मिंदार में मिंदार में मिंदार में मिंदार में मिंदार में मिंदार मेंदीर मिंदार में मिंदार में मिंदार में मिंदार में मिंदार में मिंद मिंदार में मिंदार में मिंदार में मिंदार में मिंदार मेंदीर मेंदीर मेंदीर मेंदीर मिंदार मेंदीर मिंदीर मिंदार मेंदीर मि

मसा, स्रोक चायक्य जंद्रग्रेस को अपने साथ ले गया। चाय-क्त से संद्रश्रह से सब विद्याओं का भलीभांति अध्ययन किया। ्रमाण्ड्य क्यारिया का रहने बाला एक प्रसिद्ध आचार्य था। वह साजनीविशास्त्र का अपने समय का सब से बढ़ा पंडित आ । राजनीविशास के श्रविरिक्त वह वीनों वेदों का ज्ञावा, सब सामां में परंपत और मंत्रविद्या में निपुण था। वह एक बार सम्बद्धिता से पाटलीपुत्र आयो, क्योंकि इस नगरी के वैभव की इस समय सारे भारत में धूम थी। उस समय के राजा कोग विद्वानों का आहर करते थे। चायाक्य की आहा थी, कि मगध का प्रवाशी सुम्राद धननंद भी उसका मलीभांति सम्मान करेगा। राजा धनकुर की एक अकिशाला थी, जिसमें वह विद्वानों का सादर कर उन्हें द्रानदिस्मा से संतुष्ट करता था। पाटलीपुत्र पहुँचकर इस मुक्तिशाला में गया, और संघनाद्यम के आसन पर बैठ गया। वचिशिला का वह प्रमुख आचार्य था, और दुसे भारा। थी, कि पाटलीपुत्र में भी प्रधान आचार के सप में उसे सम्मात् निसेगा ।

चाराक्य देखीन में बड़ा कुरूप था। उसके सामने के दाँव इटे हुए थे। जब राजा धननंद ने ऐसे ट्यक्ति को प्रधान माझा के आसन पर बैठे देखा, तो उसने सोचा, तिस्वय ही यह व्यक्ति सुक्य आसन पर बा बैठे हो र उपर से पुना—उम कीन हो, जो इस सुक्य आसन पर बा बैठे हो र उपर से उत्तर मिला—यह मैं हूँ। यह उत्तर सुनकर धननंद कोव में आपे से बाहर हो गया। उसने आहा ही, इस नीच आक्रम को यहाँ न बैठने दो, इसे धक्के देकर बाहर विकास हो। राजपुत्रवाँ ने उसे बहुत समस्त्रा — देव ! ऐसा मत की जिले ! पर धननंद ने एक न मानी। इस पर राजपुत्रव चाएक्य के पास नये और नोले—आवार्य! इस राजाहा से आपको यहां से उठाने के

लिये आये हैं, परन्तु हम यह कहने का साहस नहीं कर समावे कि आचार्य आप यहाँ से उठ जाइवे। इस लिजन होकर सामावे सम्मुख खड़े हैं। चाएक्य सब इड़ समाव गया। दसने अपने कमंद्रल को इंद्रकील पर पटक कर क्रोध से कहा राजा कहा हो गया है, समुद्र से घरी हुई प्रविद्धी नंद का नांस देखा है। यह कह कर वह भुक्तिशाला से बाहर हो माना है राजपुर्वों है जब यह बात नंद से कही, तो उसने आजा ही प्रविद्धी करा है। समाव हुआ चायक्य राजमाता में कर गुप्त स्थान पर छिप गया और राजपुर्व उसे निरक्तर मही कर सके। चायक्य ने जो प्रतिक्षा सबके सामने की बी, बसे पूरी करने में वह पूरी शक्ति के साथ लग समा

वस समय में राजकुमार पर्यंत्र के लिये सुगमता में तैयार हो जाते थे। 'राजपुत्रों की दशा कें के समान होती कें को अपने पिता को ही मार देते हैं' यह उस युग का मणिता सिद्धान्त था। मगध के अनेक समाटों के विकट इसी प्रकार कें पर्यंत्र हो जुके थे। चासक्य ने भी ऐसे एक राजकुमार कें परिचय किया, जो नंद के विकट पर्यंत्र में स्विमितित होने के लिये तैयार हो गया। इसका नाम प्रवंत्र था। जह मायान नहीं, कि नंद के साथ इसका क्या संगंध था। पर्यंत्र शासन मासाद में ही रहता था, और राजवंश के साथ संगंध स्वका था। पर्यंत्र को लेकर जासक्य जिल्ह्याचान के अमहीं में पता गया, जीर वहाँ अकने पर्यंत्र की रचना की अमहीं। में विक्र वना कर ६० करोड़ कार्यंत्र हो। रचना की अस्ती।

इसी चावसर पर चायमध की जंद्रगुप्त से मेंट हुई अ विश्व कैय हुशल नीविज्ञ था, पर उसे एक ऐसे स्वर्धि की सामान कवा बी; वो सैन्यसंचालन में कुशर्स हो, जिस में यह द्विसार

सामाज्य के स्वामी होने के संब गुए विद्यमान हों, और जो बाइक्य का पूरा सहयोगी बन सके। पर्वतक में ये गुरा नहीं बै। वार्यक्षय को अब चंद्रगुप्त और पर्वतक में से एक को कुमा बा; द्वी कुमारों को वह नंद के बाद मागध साम्राज्य के गरी पर नहीं बिठा सकता था। उसने दोनी कुमारों के गले में एक एक सुवर्षसूत्र वाँध दिया। एक बार अब चंद्रगुप्त सो रहा का, उसने पर्वतक से कहा-ऐसे ढंग से सुवर्णसूत्र को वार्यात के गले से निकाल लाओ, कि न गाँठ खुलें और न क्ष टूटे। पर्वतक को कोई स्पाय नहीं स्पा, वह असफल हो कर लीट आया। ऐसे ही एक दूसरे दिन अब पर्वतक सी रहा या, नासक्य ने चंद्रगुप्त को भी बही आदेश दिया। चंद्रगुप्त में सोन्या, इसका केवल एक उपाय है, पर्वतक का सिर काट कर ही खुक्कंसूत्र को इस प्रकार प्राप्त किया जा संवर्ता है, कि न बागा दृटे और न गाँठ खुले। उसने यही किया और पर्यक का सिर कोट कर सुवर्णसूत्र की चासक्य के सम्मुख जाकर रस विवा।

इससे चासक्य बहुत प्रसम हुआ। पर्वतक उसके रास्ते से हट मया और चंद्रगुप्त के रूप में उसे ऐसा व्यक्ति मिल गया, को न केवल बीर और साहसी था, पर अपने कार्य की सिद्धि के लिये वीमत्स से वीमत्स रपाय का आश्रय से सकता था। अब चंद्रगुप्त सेना के संचालन में समर्थ हो गवा, सो उसने चासक्य के निरीच्या में मागक सामाज्य के विकद्ध विद्रोह का मंडा सदा किया। अनेक आयों और नगरों पर आक्रमण किये, पर उन्हें सफलता नहीं हुई। मागम सेनाओं से में सुरी वर्ष परास्त हुए, और फिर जंगल में छिप वह अपनी जान वचाने लगे।

एक बार की बात है, कि जब चाखक्य और चंद्रगुप्त देश

बदल कर फिर रहे थे, वो वे एक गाँव में पहुँचे, जहाँ एक सी पूर्व बना कर अपने लड़के को खिला रही थी। लड़का चारों श्रीर के किनारों को छोड़ता जाता था, श्रीर बीच का भाग सा लेता था। यह देखकर माता ने कहा, इस लड़के का व्यवहार तो चंद्रगुप्त जैसा है, जिसने कि राज्य तेने का प्रयक्त किया था। यह सुनकर बालक ने पूछा भां, मैं क्या कर रहा हूँ, और चंद्रगुप्ते ने क्या किया था १ माता ने उत्तर दिया-मेरे प्यारे पुत्र ! तुम पूर्व की चारों श्रोर का किनारा छोड़कर केवल वीव का भाग सा रहे हो। चंद्रगुप्त सम्राद् वनने की महत्त्वामीचा रखता था, उसने सीमात्रांतों की पहले अधीन किये विना है राज्य के मध्य में प्रामी और नगरी पर हमला करना हाल कर दिया। इसीतियें स्रोम उसके विकट उठ सारे हुए भीर सीसा की तरफ से आक्रमण कर उसकी सेना को नष्ट कर दिया। यह चंद्रगुप्त की मूर्खता का ही परिखाम था। यह सुनकर चंद्रगुप्त और चालक्य की आँखें खुल गई, वे सीमाप्रदेश 🕏 वरफ गये, और वहाँ सेना एकत्र कर मागव साम्राज्य पर कार्क मण करने के लिये प्रवृत्त हुए।

मागध साम्राज्य के उत्तरपश्चिम में इस समय भारी हवा पृथल मची हुई थी। सिकंदर के हमलों से गाँधार और पंजाब के विविध जनपद आकृति हो रहे थे। चेंद्रपुत ने इस परिस्थिति का लाभ उठाया। एक बार वह सिकंदर से भी मिला। उसे आशा थी, कि विश्वविजयी सिकंदर की सर्वाधा से वह मागध साम्राज्य को परास्त कर सकेगा। पर विकासित हो सिकंदर के साथ उसका मेल नहीं हुआ। सिकंदर और जैंद्र गुप्त दोनों ही खेंच्छाचारी और महात्त्वांकांकी थे। चेंद्रपुत के सरी-सरी वार्ते सुनकर सिकंदर ने उसे मार अध्य की भार वह साम्राह के साथ समाद कन-

नंद के काबू में नहीं आया था, वैसे ही सिकंदर भी इसे मार सकने में सफल नहीं हुआ। ज्यास नदी तक हमला कर चुकने के बाद अब सिकंदर वापस लौटा, तो चंद्रगुष्त ने उत्तर-परिचमी मारत की अञ्यवस्था और उथल-पुथल से लाभ उठाया। बद्द इस बद्रोह की प्रवृत्ति का नता बन गया, जो सिकंदर से पराजित जनपदों में स्वामाविक रूप से विद्यमान थी। सिकंदर के शासन से उत्तरपरिचमी भारत को स्वतंत्र कर चंद्रमुख ने मागध साम्राज्य पर भाक्रमण किया। इस सब कार्य में उसका परम सहायक आचार्य चारणन्य था, जो तन्तरिक्ता का निवासी होने के कारण गांधार और पंजाब के जनपदों व उनके निवा-सियों से भलीभाँति परिचित था।

## (२) सिकंदर के विकद्ध पंजाब में विद्रोह

मैसी होनिया के राजा सिकंदर ने किस प्रकार प्रीस के बिबिध गण्डराज्यों को जीवकर विश्वविजय के बिबेध एशिया की खोर प्रस्थान किया, इसका उल्लेख इम पहले कर चुके हैं। इंजिस (मिश्र), एशिया माइनर के विविध यूनानी उपनिवेश, तथा इरान को जीतकर सिकंदर ने हिंदू कुश पर्वत पार कर भारत में प्रवेश किया। वच्चशिला (गांधार जनपद की राजधानी) के राजा आमिम ने बिना लड़े ही उसकी अधीनता स्वीकृत कर ली। उसके दूत हिंदू कुश के पश्चिम में हो सिकंदर की सेवा में अधीनतास्वक भेंट-उपहार लेकर उपस्थित हुए थे। हिंदू कुश की उपस्थकाओं में रहने बाली विविध जातियों ने बड़ी बीरता के साथ सिकंदर का सामना किया। उन्हें परास्त करने में उसे छः मास के लगभग लग गये। इन्हें जीवकर सिकंदर भारत में आगे बढ़ा। गांधार का राजा आमिम पहले ही उसकी अधीनता स्वीकार फर चुका था, पर जेंद्दलम के पूर्व में

केकय देश का राजा पोक बड़ा स्वात्माभिमानी और बीर था। उसने सिकंदर का मुकाबला करने का निश्चय किया। जेइलम के तट पर दोनों में भयंकर लड़ाई हुई। केकय का छोटा सा जनपद दिग्विजेवा सिकंदर की परास्त नहीं कर सका। पोक केंद्र हो गया। जब उसे सिकंदर के सम्मुख उपश्चित किया गया। वो उसने उसका बड़े आदर से स्वागत किया। सिकंदर बीरता की कदर करवा था, और पोक जैसे सच्चे बीर के लिए उसके हदय में सम्मान का भाव था। उसने पोक से पूछा कि दुर्ह्म साथ कैसा बर्ताब किया जाय। पोक ने इसर दिया जैसा राजा राजाओं के साथ करते हैं। इस उसमि सिकंदर बहुव प्रसन्न हुआ। केकय राज्य का शासनभार पोक के दी सुपूर्व कर दिया गया। पोक के दी सुपूर्व कर दिया गया। पोक के दी सुपूर्व कर दिया गया। पोक के स्वार्थ कर दिया गया।

ह्वास नदी को पार कर इनको भी विजय करे। पर उसकी सेना हिष्मव हार चुकी थी। मध्य-पंजाब के गण्याज्य जिस श्रदम्य साहस के साथ सिकंदर से लड़े थे, उसके कारण उसको सेनाओं ने व्यास नदी पार कर यीधेयगण और मागध साम्रा-ज्य के साथ लड़ने की हिस्मव नहीं की।

लौटते हुए सिकंदर के शिवि, खुद्रक और आग्नेय गएों के लाथ युद्ध हुए। फिर सिंघ के प्रदेश में मुचिक एं, पावन व कुन्न अन्य जनवदों के साथ युद्ध करवा हुआ वह भारत से वापस लौट गया। उत्तरपश्चिमी भारत के जिन प्रदेशों पर उसने विजय की थी उनका शासन कर्म के लिये वह फिलिएस नामक एक सेना-पित की अधीनता में प्रीक सेना छोड़ गया था। अपने साम्राज्य के भारती प्रदेशों में उसने अनेक स्त्रंप (प्रांतीय शासक) नियत किये थे, जो फिलिएस के निरीस्त्य में शासनकार्य करते थे। पोठ और आन्मि भी इसी प्रकार के स्त्रंप थे।

मैसीडोनिया लौटने के पूर्व ही ३२३ ई० पूर्व में बैंबिलोम, नगरी में सिकंदर की मृत्यू हो गई। विशाल यूनांनी साम्राज्य का अधिपित कौन हो, इस विषय को लेकर सिकंदर के सेना-पित्यों में गृहकलह प्रारम हो गया। विविध सेनापित अपने-अपने प्रदेशों में स्वतंत्र हो गये। मैसीडोनिया, थू स, ईजिप्त, और सीरिया में चार भिन्न-भिन्न सेनापितयों ने चार प्रथक् राजवंशों को स्थापना की। इस परिस्थिति का परिणाम यह हुआ कि सिकंदर के साम्राज्य के मारतीय प्रदेशों में विद्रीह की माप्त महक उठी। वहां सिकंदर एक आँधी की चरह आया था, जिसके वेग के सामने अनेक पुराने राजवंश और मक्र-राज्य खड़े नहीं रह सकते थे। पर इस आँधी के मारत से जाते ही फिर यहाँ के निवासियों ने अपनी स्वतंत्रता की प्राप्त का उद्योग प्रारंभ कर दिया। फिलिप्स का घात करा दिया गया।

मसुरावशें ने फिर अपनी खोई हुई शकि को प्राप्त किया।
पुराना राजवंश फिर मैदान में आ गया। किविप्स के उत्तरधिकारी यूडीमोस नियुक्त हुआ था, जो कि सिंध नदीं के वट
पर स्थित एक शक्तिशाली श्रीक सेना का अध्यस था। पर यूडीमीठ इस विद्रीह की प्रचंड अप्रि की बुमाने में सर्वथा अससर्थ रहा।

्रामीक सासन के विरुद्ध पंजाब में जो यह विद्रोह हुना, उसका नेट्ट जंद्रसुप्त मीर्च स्त्रीर आनार्य नास्त्रक्य कर रहे है। इस समय की अञ्चवस्था और राजनीविक उथल-पुथल का लाम बद्धा कर इन्होंने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया, और पंजान को विदेशी साम्राज्य को अधीनता से मुक्त कराके अपने श्रधीन कर लिया। एक मीक लेखक ने क्या ठीक लिखा है मिलंदर के बौदने पर चंद्रगुप्त ने भारत को स्वदंत्रता दिवार परंतु कृतकार्य होने के अनंतर शीज ही स्वतंत्रता के नाम दासवा में परिवर्तित कर दिया। जिन्हें उसने विदेशियाँ जुए से स्वतंत्र किया था, उन्हें अपने अधीन कर किया। पत्नाव, के विविध छोटे-छोटे राज्य एक शक्तिशाली विदेशी शासन से वब तक स्वाधीन नहीं हो सकते थे, जब तक कि उन्हें एक सूत्र में संगठित करने वाला कोई बोग्य नेता न हो। का योग्य नेता चंद्रशुप्त मीर्थ था। यह बिलकुल स्वामाधिक शा कि जिस शक्तिशाली बीर के नेतृत्व में उन्होंने अपनी सीई हैं स्वतंत्रता को फिर प्राप्त किया हो. उसे वे अपना नेता और स्वामी स्वीकार करते रहें। यह निश्चित है. कि सिक्दर के शासन से पंजाब को स्वतंत्र कर चंद्रगुप्त ने वहाँ बास्ता प्रभाव

中国意义各面

इस मकार सीमापांत को अपने आयोग कर, वहाँ की और सेनाओं को साथ से जासकर और चंडगुप्त पूर्व की ओर करी गये। जो नगर श्रीर माम रास्ते में श्राये उन्हें जीतते हुए वे पाटलीपुत्र जा पहुँचे। वहाँ धननंद को परास्त कर उन्होंने मगभ साम्राज्य पर श्रपना श्राधकार कर लिया।

### (३) गागघ साम्राज्य की विजय

चंद्रगुप्त भौर चाएक्य ने मागध राजा धननंद को मार कर क्सि प्रकार पाटलीपुत्र पर अपना अधिकार स्थापित किया, इसी कथानक को लेकर कवि विशासदत्त ने मुद्राराचस नाटक बिसा था। इस नाटक के अनुसार चास्त्रक और चंद्रगुप्त की जिन सेनाओं ने पाटलीपुत्र पर आक्रमण किया था, उनमें राक, यवन, किरात, काम्बोज, पारसीक, वाह्नीक आदि की बड़ी भारी सेनायें सन्मिलित थीं, जिन्हें चाखक्य ने बुद्धि से अपने वश में कर रक्ता था। जिस प्रकार प्रतय के सबुद्र से पृथिवी बिर जाती है, वैसे ही इन सेनाओं से पाटलीपुत्र विर गया था। मुद्राराइस में इंद्र थेसे राजाओं के नाम भी दिये हैं, जो इस श्राकमण में चंद्रगुप्त के साथ थे। इनके नाम थे हैं - इत्तर (कुल्लू) का राजा चित्रवर्मा, मलय (सम्भवतः मालवगरा) का राजा सिंहनाद, काश्मीर का राजा पुष्कराच, सिंधु (सिंध) का राजा सिंघषेस और पारसीक राजा मेघाचा । ये सब राजा उत्तरपश्चिमी भारत के उन्हीं प्रदेशों के शासक थे, जिन्हें चंद्रगुप्त ने सिकंदर के साम्राज्य से स्वतंत्र कराया या।

मुद्दारात्त्वस की कथा के अनुसार चार्युक्य ने पर्वतक नाम के एक शक्तिशाली राजा को मगध का आधा राज्य देने का बचन देकर उसकी भी सहायता प्राप्त की थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार पर्वतक मगध के ही राजकुल का था, यह इम ऊपर लिख बुके हैं। धननंद इस विशाल सेना का मुकाबला नहीं कर सका, पुत्रों सहित युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई और पाटलीपुत्र पर चंद्र- गुप्त का कञ्जा हो गया । पर नंद का नाश कर देने से ही चाएक्य के कार्य की इतिश्री नहीं हो गई।

राजा नंद के अनेक मंत्री थे। इनमें प्रधान का नाम राष्ट्रस् था। वह जाति से ब्राह्मण और नीतिशास्त्र का प्रकांड पंडित था। इसने नंद के मरने पर उसके माई सर्वार्थसिक्ष को सिंहासन पर बैठा कर मागध साम्राज्य का संचालन प्रारंभ कर दिवा। पाटलीपुत्र चंद्रगुप्त के हाथ में था, पर मगध की प्रजा नंदर्श में अनुरक्त थी। अभी मगध की सेना पूरी तरह परास्त भी नहीं हुई थी। चाणक्य वड़ी मुश्किल में पड़ा। अब नीतिशास के इन दो आचार्यों में संघर्ष प्रारंभ हुआ। मुद्राराच्य में इसी का बड़े सुंदर रूप में वर्णन है। चाणक्य ने अपने सहाव्या मित्र विष्णुशर्मा को जीवसिद्ध चप्रणक के वेश में राच्ये मित्र विष्णुशर्मा को जीवसिद्ध चप्रणक के वेश में राच्ये में गया। राजा सर्वार्थसिद्ध के साथ रहने लगा। इसी जीवसिद्ध की प्ररंग हो प्रारंग हो जीवसिद्ध की प्ररंग से सर्वार्थसिद्ध के साथ रहने लगा। इसी जीवसिद्ध की प्ररंग से सर्वार्थसिद्ध वेरागी हो कर बन में चक्षा नवा अपने सर्वार्थ से विमुख हो गया।

इस समाचार से अमात्य राज्ञस को बढ़ा सेद हुआ। चंद्रनदास नाम के एक धनी वैश्य के पास अपने इंट्रन्य की छोड़कर और शंकटदास आदि विविध नागरिकी की अनेक में कीर के कार्य सुपूर्व कर अमात्य राज्ञस राजा सर्वाधिकि की समित से लौटा लाने के लिये गया। यह सुनकर चायक के राज्ञस के पहुँचने से पहले ही अपने गुप्तचरों हार्यु स्थानि सिद्धि की मरवा डाला। इस प्रकार नंदड़स का सर्वाधिक की सिद्धि की मरवा डाला। इस प्रकार नंदड़स का सर्वाधिक की बिद्धान ने अपनी प्रविद्धा पूरी की। पर वह जावता का की बिद्धान की सिद्धान की स्थान की सिद्धान की सिद्धान

कूडनीकि हारा राज्यस को परास्त कर इसे चंद्रगुप्त की सेवा करते के लिये विषश करे।

, उधर राज्यस ने विचार किया, कि जब तक चंद्रगुप्त की सेनाओं में फूट नहीं डाली जावेगी, उसे परास्त नहीं किया जा सकेमा क्षारीपश्चिमी प्रदेशों से जित्र सेनात्रों ने पाटलीपुत्र पर क्रांच्या किया था, उनका नेवा पर्वतक था । वह आधे माग्ध साम्राज्य का दावेदार भी था। राज्य ने उसे पूरे मागध साम्राज्य का राजा बनाने का लालच दिया श्रीर अपने पन्न में कर लिया। जीवसिद्धि द्वारा राचस की चालों का सब हाल जानकर चाणुक्य ने बहुत सावधानी से चलना शुरू किया। अनेक भाषाएँ जानने वाले वहुत से गुप्तचरों को वेष बदल कर भेद बेने के लिये सब जगह नियुक्त कर दिया गया। राज्यस का कोई गुप्तचर चंद्रगुष्त को घोसे से किसी प्रकार की हानि न पहुँचा सके, इसका चासक्य ने पका प्रबंध किया। क्योंकि पर्वतक राज्ञस के पन्न में हो गया था, श्रदः उसका यथ करा दिया गया। पर्वतक का पुत्र मसमकेतु था, उस पर निगाह रसने के लिये भागुरायम् की नियुक्त की गई। यह भागुरायम् मलय-केतु और राज्य के मैत्रीरूप दृत में घुन की तरह लग गया,।

वाग्यक्य ने निषुणक नाम के एक गुप्तचर को जनता का दिल परसने और अमात्य राष्ट्रस के पचपातियों का पता लगाने के सिये भेजा था। वह यमराज के चित्रपट को फैलाकर साधु के बैंव में बूमला था और लोगों का भेद लेता था। उसने पता लगाया कि राचस अपना परिवार पाटलीपुत्र में ही सेठ चंदत-दास के पास होड़ गया है, और शकटदास कायाथ तथा जीव-सिद्धि चप्पाक राचस के पचपाती और चंद्रगुष्त के विरोधी हैं। चंद्रनदास के घर में यमपट को फैला कर शीक माँगते हुए उसे राचस की पत्नी की अगुली से गिरी हुई 'राचस' नाम से

त्रांकित एक मुद्रा भी मिली। इस मुद्रा श्रीर श्रम्य रहश्यों कों उसने चाएक्य के सुपुर्व कर दिया। राज्यस की मुद्रा का चार्यक्या के हाथ में पड़ जाना बड़े महत्त्व की बात सिद्ध हुई। इसी से उसने नीतियुद्ध में राज्यस को परास्त किया।

चाएक्य ने एक ऐसा जाली पत्र तैयार किया, जिसका कीई सरनामा आदि नहीं था। अपने गुप्तचर सिद्धार्थकं से इसकी प्रतिलिपि शकटदास के हाथ से कराई और इस पत्र की राष्ट्रस की मुद्रा से मुद्रित कर दिया। सिद्धार्थंक को सब बात सममा कर मलयकेतु के शिविर में रवाना कर दिया गया। एक चाल श्रीर चली गई। शकटदास को फाँसी की श्राह्म दे दी गई श्रीर सिद्धार्थक से कह दिया कि जब चांडाल लोग शकटदास की शूली पर चढ़ाने के लिये ले जाते हों, तो दाँई आँख दबा कर इशारा कर देना। चांडाल अलग हट जावेंगे और शंकटंदास है को साथ लेकर राज्ञस के पास चले जाना। मित्र के प्रास्ती की रचा करने के कारण राचस तुमसे बहुत प्रसन्न होगा भौर तुम पर पूर्ण विश्वास करने लगेगा। सब बात समक करें सिद्धार्थक उस पत्र को साथ ले रवाता हो गया। उधर चार्सक्य ने चंदनदास को गिरक्तार कर लिया। उस पर सब वरह से जोर डाला गया कि वह राज्ञस के परिवार को चास्वस्य के सुपुर्द कर दे, पर स्वामिश्रक चंदनदास किसी भी प्रकार इस विश्वासघात के लिये तैयार नहीं हुआ।

उधर अमात्य राइस भी चुपचाप नहीं बैठा की । बड़े धेर्य और बुद्धिकीशल से वह अपना नीतिजास की । रहा था। उसके गुप्तचर भी नानाविध वेषों में अनेक प्रकार से अपना कार्य करने में लगे थे। मलयकेतु की वह अपने सार्थ मिला ही चुका था, चंद्रगुप्त की सेना के बहुत से सेनापित अपने अनुवायियों के साथ राइसके पढ़ में हो गवे थे। धीर बीर

उस सेना का संगठन हुंद होता जाता था, जो पाटलीपुत्र पर आक्रमण कर चंद्रगुप्त को राज्यच्युत करने के लिये तैयार हो रही थी। राज्ञस ने चंद्रगुष्त का घात करने के लिये भी बहुत से उपाय किये। पहले विषकन्या भेजी गई। फिर पाटली-पुत्र में नगरप्रवेश के समय चंद्रगुष्त का स्वागत करने के लिये जो बड़ा द्वार सैयार किया गया था, उसके शिल्पियों को अपने साथ में मिलाकर यह प्रबंध किया गया कि जब चंद्रगुप्त द्वार के नीचे से गुजरे, तो तोरण उस पर गिरा दिया जावे और वह वहीं मर जावे। एक वर्बरक को गुप्तद्धिरका देकर तैनात किया गया कि वह जल्स में चंद्रगुप्त पर हमला करे। एक वैदा को चंद्रगुष्त का वैयक्तिक चिकित्सक नियत किया, जो वस्तुतः राचस का गुप्तचर था। उसने यन किया कि भोजन में विष् देकर चंद्रगुष्त को मार दे। जिस महल में चंद्रगुष्त रहता था, उसके नीचे सुरंग स्रोद कर बाह्द भरवा दिया गया । राज्यस ने यह सब कुंड किया, पर चाणक्य की जागरूकवा के सामने उसकी एक न चली। उसके सब प्रयत्न व्यर्थ गये श्रीर चंद्रगुप्त का बाल भी बाँका न हुआ।

पर अब भी रावस निराश नहीं हुआ। उसने यत्न किया कि चंद्रगुष्त और चासक्य में विरोध हो जावे। अनेक गुष्त-चर इस कार्य के लिये नियुक्त किये गूये। पूर इस कार्य में भी राचस सफल नहीं हुआ। उधर चासक्य का गुप्तचर भागु-रायस मलयकेतु को राचस के विरुद्ध भड़काने में लगा था। छोटी-छोटी वार्तों को लेकर वह मलयकेतु के मन में राज्य के प्रति विरोधमावना को प्रदीप्त करता रहता था। रांचस ने पाटलीपुत्र पर आक्रमण करने के लिये जो भारी सेना संगठिव की थी, वह उत्तर से द्विए की तरफ प्रस्थान कर रही थी। पाटलीपुत्र समीप श्रा गया था। इसलिये श्राह्मापत्र लिये विना

किसी का भी सैन्यशिविर से बाहर त्राना-जाना सर्वथा निषिद्ध था। आज्ञापत्र देने का काम भागुरायण के सुपुर्द था। एक दिन जब मलयकेतु और मागुरायण साथ बैठे थे, चाएक्य ने अपनी नीति का अंतिम बागा चलाया। एक कर्मचारी श्राया और उसने , सूचना दी कि सैन्य शिविर के रचाधिकारी, दीर्घचन्नु ने निवेदन किया है कि आझापत्र के बिना शिविर में प्रवेश करता हुआ एक अदिमी पकड़ा गया है, जिसके पास कुत्र जरूरी पत्र मी हैं। यह व्यक्ति सिद्धार्थक ही था, जिसे राज्ञस की मुद्रा से अंकित एक जाली पत्र देकर 'कार्यसिद्धि' के लिये मेजा गया था। पत्र के साथ सिद्धार्थक को मलयकेतु श्रीर भागुरायण के सम्मुख रे पेश किया गया। पत्र पर राज्ञस की मोहर थी ही। नकती वीर पर बहुत नतु-नच करके अंत में सिद्धार्थक ने यह गुप्त रहें ब प्रगट किया, कि इस पत्र को उसे राज्ञस ने दिया था और चंद्रे गुप्त के पास पहुँचाने का कार्य उसके सुपुर्द किया गया था। उसने यह भी कहा कि मुक्ते राज्यस ने कुछ मौस्तिक संदेश भी दिया था। यह मौखिक संदेश यह था कि मलयराज सिंहमाद काश्मीर के राजा पुष्करात्त, सिंधु के महाराज सिंधुसेन और पारसीक राजा मेधाच के साथ पहले ही गुलक्ष्य से संधि हो चुकी है। इन्हें अपनी गुप्त सहायता के बदले में पूरी तरह पुरस्कार आदि द्वारा संतुष्ट करना चाहिये।

बस, कार्यसिद्धि हो गई। भागुरायण के सममाने से मलयकेत को विश्वास हो गया कि रास्त गुप्तरूप से चंद्रगुष्त से मिला हुआ है और उसकी सेना में सम्मितित मलें काश्मीर, सिंध और पारस के राजा भी गुप्तरूप से चंद्रगुष्त से सममीता कर चुके हैं। मलयकेत और रास्त में फूट एड गई। उसकी सेना के आधारस्तम्भ नित्रवर्मा आदि रास्ता की का मलयकेत के साम करा दिया। इन सब बाती से

राज्ञस की कमर दूद गई। उसने अवस्था को संभालने का बहुत बस्त किया। तरह-तरह से मलयकेतु को समकाया। पर क्सका सब प्रयत विफल हुआ। निराश होकर वह अपने मित्र चंदनदास की सुध लेने के लिये भेष बदल कर पाटलीएन की श्रोर चल पड़ा। पर चाखक्य के गुष्तचरों ने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे छाया की तरह उसके साथ-साथ थे। उन्होंने पहले ही राज्ञस को खबर कर दी, कि आज चंदनदास को फाँसी दी जाने वाली है। उसकी फाँसी का कारस यही है कि वह राज्ञस के परिवार का पता चाग्यक्य को बताने से इनकार करता है। राज्ञस अपने प्रयत्नों से निराश हो चुका था। अपने श्रंबरंग मित्र की इस दुर्दशा को वह नहीं सह सका। उसने निश्च्य किया कि जिस वरह भी होगा, चंदनदास के प्राणों की रज्ञा करूँगा। वह तीर की तरह तेजी से गया श्रीर श्रात्म-समर्पण कर त्रपने मित्र की रज्ञा की । चाण्क्य इसी त्रवसर की प्रतीक्षा में था। वह प्रगृट हुआ और इन दो नीति कुशल श्राचार्यों में परस्पर मेल हो गया। श्रमात्य राज्ञस ने सम्राद् चंद्रमुप्त का मंत्रिपद स्वीकार किया और इस प्रकार साणक्य के प्रयत्न से चंद्रगुप्त का मार्ग सर्वथा कण्टकहीन हो गया। श्रव वह पाटलीपुत्र के विशाल मागध साम्राज्य का स्वामी हो गया। इस समय मागध साम्राज्य में बंगाल की खाड़ी से गंगा तक का प्रदेश ही शामिल नहीं था, अपितु हिंदुकुश पर्वत तक के सब प्रदेश भी उसके अंवर्गत थे। चंद्रगुष्त ने इन्हीं प्रदेशों. को अपने अधीन कर मागध साम्राज्य पर आक्रमण किया था।

### (४) सैस्युक्त का माक्रमण

चाएक्य की चाल में आकर मलयकेतु ने जिन राजाओं को व मरवा दिया था, वे कुल्लू, मध्य-पंजाब, काश्मीर, सिंध और पारसीक देशों के शासक थे। पश्चिमी भारत के वे सब प्रदेश अब मागध सम्राट् चंद्रगुष्त के सीधे शासन में आ गये थे। धननंद के नाश और मोरिय (मौर्य) कुमार चंद्रगुष्त के सम्राट्ट हो जाने से पाटलीपुत्र में जो राज्यकांति हुई थी, उससे मागध साम्राज्य की शक्ति और भी बढ़ गई थी।

जिस समय चंद्रगुप्त अपने नये प्राप्त किये हुए साम्राज्य की हद् करने में लगाथा, उसी समय सिकंदर का अन्यतम सेना-पति सैल्यूकस मैसीडोनियन साम्राज्य के पशियाई प्रदेशों में अपने शासन की नींव को सुदृढ़ करने में व्यस्त था। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसका विशाल साम्राज्य किस प्रकार अनेक दुकड़ों में विभक्त हो गया, इसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। मैसिडोनियन साम्राज्य के एशियाई प्रदेशों पर अपना अधि-कार क्रायम करने के लिये सिकंदर के दो सेनापित संघर्ष कर रहे थे। इन के नाम हैं—सैल्यूकस और एंटिगोनस। ये दोनों ही सिकंदर के उच्च सेनापित थे। कई वर्षी तक इनमें परस्पर लड़ाई जारी रही। कभी सैल्यूकस की विजय होती और कभी प्रंटिगोनस की। शुरू में विजयश्री ने एंटिगोनस का साथ दिया। उसने सैल्यूकस को परास्त करके मगा दिया। पर ३२१ ई० पू० में सैल्यूकस ने वैशीलोन जीव लिया। अत्र से युद्ध की गवि बदल गई । धीरे धीरे सैल्यूकस ने एंटिगोनस को पूर्वस्प से परास्त कर ईजिप्त भागने के लिये विवश किया, और स्वयं सम्राद् हो गया। उसकी राजधानी सीरिया में बी, इसीसिय उसे सीरियन सम्राद्ध कहा जाता है। पर वह एशिया माइनर से हिंदू कुश तक एक विशास साम्र हय का अधिपति वा विश्व ई० पूर्व में उसका राज्यामिषेक बड़ी भूम-घाम के साम सीहिया में हुआ।

परिचमी और मध्य एशिया में अपने साम्राज्य को सुद्दर

कर उसने में सहोनियन साम्राज्य के खोये हुए भारतीय प्रांतों को फिर से अपने साम्राज्य में मिलाना चाहा। ३०x ई० पू० में एक शक्तिशाली बड़ी सेना साथ लेकर उसने भारत पर आक्रमण किया और सिंध नदी तक बिना किसी विष्नवाधा के बढ़ आया। इधर चंद्र गुप्त भी सावधान और जागरूक था। सिंध के तट एर दोनों सेनाओं में धनधोर युद्ध हुआ। कई विद्वानों का मत है, कि सैल्यूकस अपने इस आक्रमण में गंगा के किनारे किन्रे पाटलीपुत्र तक बढ़ आया भा। पर यह बात प्रमाणों से पुष्ट नहीं होती। अधिक ऐतिहासिक यही मानते हैं, कि चंद्रगुप्त की सेनाओं ने सिंध नदी के पूर्वीय तट पर उसका मुकाबला किया था, और वह भारत में इससे आगे नहीं बढ़ सका था। युद्ध के बाद जो संधि हुई, उसकी शर्वें निम्नलिखित थीं—

(१) चंद्रगुप्त सैल्यूक्स को ४०० हाथी दे।

(२) बद्ते में सैल्यूकस निम्निलिखित चार प्रदेश चंद्रगुष्त को दे:—१ परोपनिसदी, २ आर्कीसिया, ३. आरिया और ४. गद्रोसिया।

(३) इस संधि को स्थिर मैत्री के रूप में परिवर्तित करने के लिये सैल्यूकस ने अपनी कन्या का विवाह चंद्र-गुप्त के साथ कर दिया।

यह संघि मागध साम्राज्य के लिये बहुत ही श्रत्कृल थी। इससे उसकी परिचमी सोमा हिंदूकुश के पश्चिम में भी कुछ दूर तक फैल गई थी। सीरियन साम्राज्य के चार बड़े प्रदेश मागध साम्राज्य के श्रंतर्गत हो गवे थे। इन चार प्रांतों में परोपनिसदी का श्रमिश्राय श्रफ्तानिस्तान के उस पहाड़ी प्रदेश से है, जिसका पूर्वी सिरा हिंदूकुश पर्वतमाला है। श्राक्तींसिया श्राजकल के कंदहार को कहते थे। श्रारिया हेरात का पुराना नाम था। गद्रोसिया से वर्तमान समय के कलात प्रदेश का बोध होता

था। इस प्रकार सैल्यूकस के युद्ध से कलात, कंद्हार, हेरात और काबुल के प्रदेश मागध साम्राज्य में शामिल हो गए थें। प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्रीयुत बी० ए० स्मिय ने इस संबंध में लिखा है, कि दो हजार साल से भी श्रीधक हुए, जब भारत के प्रयम सम्राद् ने उस 'वैज्ञानिक सीमा' को प्राप्त किया, जिसके लिये उसके ब्रिटिश उत्तराधिकारी व्यर्थ में ही आहें भरते रहे हैं और जिसकी सोलहबी और सन्नहवीं सदियों के सुगल सम्राटी ने भी कभी पूर्णता के साथ प्राप्त नहीं किया था।

मगध के मौर्य सम्राटों की पश्चिमी सीमा हिंद्कुश तक ही सीमित नहीं रही। कुछ ही समय बाद कम्बोज (बद्खशां) जीर पामीर के प्रदेश भी उनकी अधीनता में जा गये। अशोक मौर्य के लेखों से सूचित होता है, कि ये प्रदेश भी उसके विशास साम्राह्य के जांतर्गत थे।

३०३ ई० पू॰ में यह संधि हुई। इस के शीष्र बाद ही सैल्यूक्स ने अपने राजकर्मचारियों में से अन्यतम मैगस्थनीज को राजदूत बनाकर चंद्रगुप्त की राजसभा में भेजा। मैगस्थनीज चिरकाल तक मागध साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र में रहा। उसने अपना रिक्त समय भारत की मौगोलिक स्थिति, उपज, जानियीं और राजनीतिक दशा को लेखबद्ध करने में व्यतीत किया। मैगस्थनीज के इस विवर्ध के जो श्रंश इस समय उपलब्ध होते हैं, वे निसंदेह मौर्यकाल के भारत के संबंध में बहुत प्रामासिक हैं, और उससे बहुत सी महत्त्व की बार्य हात

इस प्रकार अपने विशाल साझाज्य की स्थापना कर चहुमूच मौर्य ने उसका टढ़वापूर्वक शासन किया। इतने युद्धी के बीच जूद भी उसे प्रजा की भलाई का पूरा-पूरा ध्यान रहेता था। बही कारण है, कि पाटलीपुत्र से लगभग १००० मील की देरी पर विश्व पिरनार के प्रश्नहों में उसने एक विशाल इतिम मील का निर्मास कराया था। इन दिनों सुराष्ट्र (काठियावाड़) का शासक के सम्मुख एक बाँध लगाकर उसे पक मील के रूप में परिव-विश्व कर दें, और उससे अनेक नहरें निकाल कर उस प्रदेश में सिवाई का प्रबंध किया जाय। इस मील का नाम 'सुदर्शन' रक्षा गया। अशोक के समय तक इसमें कार्य जारी रहा, और वाद में महात्तत्रप कद्रदामा तथा गुष्त सम्भाटों ने इसका जीसीं-दार कराया।

सम्राद चन्द्रगुप्त मौर्य के समय की एक और घटना भी उल्बेखनीय है। आचार्य पतंत्रिल ने अपने महाभाष्य में एक जगह लिखा है, कि धन की इच्छा रखने वाले मौर्यों ने पूजा के लिये मूर्वियां बनवा कर सुवर्ण एकत्र किया। सम्भवतः, यह बात चंद्रगुप्त मौर्य के ही समय में हुई। निरंतर युद्धों के कारण चंद्रगुप्त को यदि धन की कमी हो गई हो और उसने अपने कोम की वृद्धि के लिये इस उपाय का आश्रय लिया हो, तो आश्चर्य की क्या बात है ? अपने शुरू के संघर्षकाल में भी चाएक्य की प्ररेखा से उसने ऐसे ही तरीकों से ८० करोड़ कार्याय एकत्र किये थे।

## ै( ५ ) सम्राट् विदुसार व्यापत्रवातः

चंद्रगुष्त मौर्य ने ३२२ ई० पू० से २६८ ई० पू० तक शासन किया। चौबीस वर्ष के अपने राज्यकाल में उसने मागध साम्राज्य को सारे उत्तरी भारत में विस्तीर्फ् कर दिया। चंद्रगुष्त के बाद उसका पुत्र बिंदुसार मगध का सम्राट् बना। भीक लेखकों ने इसे अमित्रधात लिखा है, बहुत से शत्रभों (अमित्रों) के विनाश के कारण ही उसने यह उपाधि प्राप्त की थी। विकासी सामा वारानाथ ने बौद्धधर्म का जो इतिहास लिखा था, उसके अनुसार आवार्य चाएक व विदुसार के समय में भी विषयान था, और उसके राज्य का भी पूर्व बत् संचालन कर रहा था। चंद्र गुप्त के समय में चाएक व के पौरोहित्य में जिस चातुरंत सामाज्य के विस्तार का प्रारंग हुआ था, वह विदुसार के समय में भी जारी रहा। वारानाथ के अनुसार उसने सोलहं राजधानियों के राजाओं और अमात्यों को उसाह डाला और एक लम्बे युद्ध के बाद पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के बीच स्पूर्ण भूमि को राजा विदुसार को अधीनता में ला दिया। निःसंदेह, आचार्य चाएक्य केवल भारत के इतिहास में ही नहीं, अपितु संसार के इतिहास में एक अदितीय महापुरुष हुआ है। यह उसी को महत्वाकांचा और अदम्य साहस का परिसाम था, कि हिंदूकुश से आसाम तक और काश्मीर से महुरा तक सारा भारत एक शक्तिशाली साम्राज्य के सूत्र में संगठित हो। गया था। भ

विदुसार के समय में जिन सोलह राज्यों को जीवकर
मागाय साम्राज्य में सम्मिलित किया गया था, ने सभी दिल्ली
भारत में पूर्वी और पश्चिमी समुद्रों के नीच में स्थित थे।
विदुसार के उत्तराधिकरी भ्रशोक के समय में उसके शिलालेकों
से यह भलीमाँ ति सूचित हो जाता है, कि मागध साम्राज्य का
विस्तार भारत में कहाँ कहाँ तक हो चुका था। अशोक ने स्वयं
केवल किलंग को विजय किया था। बाकी सब प्रदेश बिंदुसार
के समय तक मागध साम्राज्य में शामिल किने जा चुके के।
अशोक के शिलालेकों के श्रमुसार चोड़, पांड्य, केरस और
सावियपुत्र, ये चार सुदूर दिज्ञ में रिश्व राज्य मागण समाद के सीधे शासन में नहीं थे। शेष सारा दिख्या भारत की
के साम्राज्य में सम्मिलित था। निःसंदेह,, दिख्या भारत की

विजय का श्रेय बिंदुसार को ही है, जिसने श्राचार्य चाणक्य के नेतृस्व में यह सुदुस्तर कार्य भी संपन्न किया था।

मौर्यसम्राटों की दिवस विजय के कुछ निर्देश प्राचीन वामिल साहित्य में भी उपलब्ध होते हैं। एक प्राचीन वामिल कि मामुलनार के अनुसार मौर्यों ने दिल्ला पर बारंबार श्चाक्रमण किये थे। एक श्चन्य ग्रंथ के अनुसार मौर्यों की सेनाएँ कोंक्ण से कर्नाटक तट के साथ-साथ उसके दिन्तण अंश, तुलु प्रदेश से होती हुई कोयंबदूर की तरफ वढ़ीं, श्रीर वहाँ से श्रीर भी दिश्वण में जाकर मदुरा के नीचे तक पहुँच गई। ये मीर्य अनेक पहाड़ों में से रास्ते काटते हुए श्रीर चट्टानों पर अपने रथ दौड़ाते हुए इतनी दूर दिल्ला में पहुँच गये थे तामिल कवियों के इन वर्णनों से प्रतीत होता है, कि चोड श्रीर पांड्य राज्यों के भी कुछ हिस्सों को बिदुसार मौर्य की सेनाओं ने अपने अधीन कर लिया था। संभवतः, ये सुदूर दिचाण के प्रदेश स्थिरहूप से मौर्यसाम्राज्य में नहीं रह सके। बाद में इन वामिल राज्यों ने परस्पर मिलकर, एक संघात (संघ) बना लिया, और मौर्यों से स्वतंत्रता प्राप्त की। श्रशोक के समय में तामिल राज्य उसके धर्मविजय के प्रभाव में तो थे, पर राजनीविक दृष्टि से वे मागध साम्राज्य की अधीनवा में नहीं थे। मौर्यवंश के पवनकाल में किलंगराज खारवेल ने अपने शिलालेख में तामिल देशों के इस संघात का उल्लेख किया है, श्रीर उसे ११३ वर्ष पुराना बताया है। वह संघात ठीक बिंदु-सार के समय में बना था।

बिंदुसार के समय की कुछ और घटनायें भी उल्लेखनीय हैं। उसके शास नकाल में तत्त्रशिला में दो बार विद्रोह हुआ। तत्त्रशिला मागध साम्राज्य के पश्चिमोत्तर प्रदेश (उत्तरापथ) की राज्ञधानी थी। वहाँ की परिस्थितियाँ ही ऐसी थीं, कि बार-

्वार वहाँ विद्रोह हो सकते थे। अशोक के शासनेकाल में भी वहाँ अनेक बार विद्रोह हुए। उत्तरपश्चिमी भारत का बह प्रदेश नया-चया ही मागध साम्राज्य के ऋधीन हुआ था। वहाँ के निवासियों में अपने पुराने जनपदों वा 'गणराव्यों की स्व-तंत्र सत्ता की स्मृति अभी नष्ट नहीं हुई थी। इसीलिये अव सर पाते ही वे लोग विद्रोह कर मगड़ा खड़ा कर हेरे ही। बौद्धवंथ दिञ्यावदान में लिखा है- राजा विदुसार के वत्रशिला नगर ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को सांव करने के लिये बिंदुसार ने कुमार अशोक को भेजा। उसने कहा — कुमार जायो और वत्तशिला नगर के विद्रोह को शांव करों। उसने उसके लिये चतुरंग सेना तो दे दी, परंतु यान और हथियार नहीं दिये। जब तन्नशिला के पौरों ने धुना 🌬 कुमार अशोक स्वयं बिद्रोह को शांत करने के लिये आ रहे हैं, वो उन्हों त रेई योजन चक वज्ञशिला की सड़क को और प्रक शिला नगर को अच्छी तरह सजाया और पूर्ख मट लेकर महले ही अशोक के स्वागत के लिये चल पड़े। कुमार अशोक का रवागत करके 'पौर' ने कहा- न हम कुमार के विरुद्ध हैं, और नु राजा बिंदुसार के । परंतु दुष्ट अमात्य इसारा परिभव अन्ते हैं। इस हे बाद वे बड़े सत्कार के साथ अशोक को बदासिला में ले गरे।

इसके बाद फिर एक बार वचिशिला में विद्रोह हुआ। इसका वखन भी दिव्यावदान में उपलब्ध होता है। इस विद्रोह की शांत करने के लिये राजा बिंदुसार ने कुमार सुसीस भी सेना था। संभवतः अशोंक उस समय उज्जैनी के शासक थे। इन्हर्स सुसीस भी सेना सुसीस भी भी किए सम्भाव को शांत वहीं कर सका और फिर अशोंक को बहाँ सेजने की व्यवस्था को गई। समाद चंद्रगुष्ठ के समान बिंदुसार के समय में भी कारक

का विदेशों के साथ घनिष्ट संबंध था। बिंदुसार के समय में सीरियम साम्राज्य का स्वामी एंटियोकस सोटर था, जो सैल्यू-कस का ही उत्तराधिकारी था। उसने मैगस्थनीज की जगह पर बायमेज्स को अपना राजदूत बनाकर पाटलीपुत्र में भेजा था। प्राचीन यूनानी लेखकों ने एंटियोकस और बिंदुसार के संबंध में धनेक कथायें लिखी हैं। एक कथा के अनुसार एक बार बिंदुसार ने एंटियोकस को लिखा, कि कृपया मेरे लिये कुछ अंजीर, कुछ अंगूरी शराब और एक यूनानी अध्यापक खरीद कर भेज दीजिये। इसके उत्तर में एंटियोकस ने अंजीर और शराब तो खरीद कर भेज दी, पर अध्यापक के संबंध में कहला भेजा कि यूनानी प्रथा के अनुसार अध्यापक का कय-विकय नहीं हो सकता।

बिंदुसार के समय में मिश्र का राजा ट ल्मी फिलेडेल्फस
था। इसने डायोनीसियस नाम का एक राजदूत पाटलीपुत्र की
राज्सभा में भेजा था। डायोनीसियस चिरकाल तक बिंदुसार
के दरबार में रहा और मैगस्थनीज के समान ही भारत का एक
बिवरण भी लिखा। यह विवरण ईसा की पहली सदी तक
अवस्य ही उपलब्ध था, इसीलिये ऐतिहासिक सिनी ने इसका
उपयोग अपने ग्रंथ में किया था। खेद है, कि डाकोनीसियस
का विवरण अब उपलब्ध नहीं होता।

चास्वय के समय में ही सुबंधु नाम का एक अन्य अमात्य बिंदुसार की सेवा में नियुक्त था। चास्वय ने ही इसकी नियुक्ति की थी। पर यह हृदय से चास्वय का बिरोधी था। इसने यत्न किया, कि बिंदुसार के हृदय में मौस्वंश के प्रविश्ववा चास्वय के विरुद्ध भावना उत्पन्न करे। पर उसे अपने प्रयन्न में सफलता नहीं हुई। आचार्य चास्वय ने अपने जीवन का अंतिम भाग प्राचीन आर्यमर्यादा के अनुसार त्रोवन में व्यतीत किया। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करते समय चाण्क्य ने मौर्य साम्राज्य के संचालन का भार संभवतः स्रमात्य राधगुष्त के हाथ में सुपुर्द किया था। चाण्क्य का एक अन्य नाम विष्णु-गुष्त था। इस राधगुष्त का यशस्त्री विष्णुगुष्त के साथ कोई संबंध था या नहीं, यह हम नहीं जानते। पर राधगुष्त बिंदुसार का प्रधानामात्य था और अपने कार्य में सर्वथा निपुण था।

इस ऋश्याय को समाप्त करने से पूर्व यह लिखना भी आब-रयक है, कि मौर्यवंश की स्थापना के साथ एक नये संबन्त की भी स्थापना हुई थी, जिसे कलिंगराज खारवेल ने अपने शिलालेख में 'मोरिय संवत्' के नाम से लिखा है है

२६ वर्ष तक शासन करने के बाद २७२ ई० पू॰ में सम्बद्ध बिंदुसार की मृत्यु हुई।

## **ब्र**ठवाँ ऋच्याय

### ं प्रियदर्शी राजा अश्वोक

#### (१) अशोक का राज्यारोहण

बिंदुसार का उत्तराधिकारी उसका पुत्र द्यशोक था, जो दिन्योवदान के अनुसार चंपा की परमसुंदरी ब्राह्मणकन्या से उत्पन्न हुआ था। मागध सम्राटों की पुरानी परम्परा के अनुसार बिंदुसार के विविध पुत्रों में राजिसहासन के लिये युद्ध हुए और यह संघर्ष चार वर्ष तक निरंतर जारी रहा। महावंश के अनुसार राजा बिंदुसार की सोलह रानियां और एक सौ एक पुत्र थे। इन पुत्रों में सुमन (दिञ्यावदान का सुसीम) सब से बड़ा और तिष्य सब से छोटा था। अशोक न विमाताओं से उत्पन्न सब भाइयों को मार कर स्वयं राजगई। पर अधिकार कर लिया। दिञ्यावदान में इस सारे घटनाचक का बड़े मनोरंजक रूप में वर्णन किता है। हम उसे यहां उद्धृत करते हैं।

राजा बिंदुसार के एक पुत्र हुआ जिसका नाम सुसीम रसा गया। इसी समय चंपा नगरी में एक ब्राह्मण निवास करता था, उसकी कन्या बहुत ही सुंदर 'दर्शनीया, प्रासादिका और जनपदकल्याणी' थी। उसके भित्रष्ट्य के विषय में ज्योतिषियों से पूछा गया। उन्होंने बताया—इस लड़की का पित राजा होगा और इसके दो पुत्ररत्न होंगे। एक पुत्र तो चक्रवर्ती सम्राट्बनेगा और दूसरा वैरागी होकर 'सिद्धवर्त' हो जायगा। यह भिविष्याणी सुनकर ब्राह्मण को बड़ी प्रसन्नता हुई। दुनिया कपये के पीछे चलती है। यह ब्रह्मण लड़की को लेकर पाटली-

पत्र चला आया और उसे अच्छे वस तथा आभूवलों से अलं-कृत कर राजा बिंदुसार की पत्नी बनाने के लिये उपहाररूप से दे दिया। जब वह राजा के श्रंतःपुर में प्रविष्ट हुई, तो श्रंतःपुर में रहने वाली क्षियों के दिल में आया कि यह कन्या बहुत सुंदर है, ऋत्यंत प्रासादिका और जनपदकल्याणी है। यदि कहीं राजा ने इसके साथ संभोग कर लिया, शे इसारी वो बात भी न पूछेगा और हमारी तरफ आँख उठाकर भी न देखेगा । यह सोचकर उन रानियों ने ब्राह्मणकन्या को नाइन का काम सिखा दिया। जत्र वह अपने कर्म में खूब निपुस हो गई तो राजा के बाल श्रीर मुँछ श्रादि सँवारने लगी। जन राजा सोता था, तो वह उसके बात सँव रती थी। एक बार प्रसन्न होकर राजा ने उसे वर माँगने को कहा। उस कन्या ने 🖟 उत्तर दिया - मैं देव के साथ समागम करना चाहती हूँ। यह सुनकर राजा बोजा-तू नाइन है, मैं चत्रिय राजा हूँ, तेरा और मेरा समागम किस प्रकार हो सकता है ? कन्या ने उत्तर दिया—में नाइन नहीं हूँ, श्रपितु ब्राह्मसकन्या हूँ, मेरे पिता ने मुक्ते आपकी पत्नी होने के लिये ही उपहाररूप से दिया था। यह सुनकर राजा ने पूछा-फिर तुमे नायन का कार्य किस ने सिखाया है ? ब्राह्मणकन्या ने उत्तर दिया—अन्तःपुर की रामियों ने।

इसके बाद इस परम सुंदरी कन्या को नाइन का कार्य करने की और अधिक आवश्यकता नहीं रह गई। राजा बिंदु-सार ने उसे अपनी पर्रानी बना बिया और उसके साथ कीड़ा, रसण आदि करने लगा। उसके गर्भ रह गया और मी मास प्रधात एक पुत्र उत्पन्न हुआ। राजा ने अपनी पर्रानी से पृक्षा-इसका क्या नाम रक्खा जाय ? उसने उत्र दिया—वस् वच्चे के उत्पन्न होने से मैं अशोका' हो गई हैं, अतः इसका नाम श्ररोक रखा जाना चाहिये। कुछ समय वाद रानी के एक और पुत्र उत्पन्न हुआ, उसका नाम 'विगवशोक' रखा गया।

भरोक का शरीर ऐसा नहीं था, कि उसके स्पर्श से सुख प्राप्त होता हो, वह 'दुःस्पर्शगात्र' था, इसिलये राजा विदुसार उससे प्रेम नहीं करता था। पर वह यह जानना चाहता था, कि उसके पुत्रों में कौन सबसे योग्य है। खतः उसने परिव्राजक पिंगलवत्साजीव के साथ सलाह की। राजा ने कहा—उपाध्याय! इमारों की परीचा लेते हैं, देखते हैं, कौन उनमें सबसे योग्य है और मेरे बाद राज्यकार्य को संभाल सकेगा। पिंगलवत्साजीव ने कहा—बहुत अञ्झी बात है, कुमारों को लेकर उद्यान में सुवर्खमंडप में चिलये, वहाँ उनकी परीचा लेंगे। इस परीचा के परिकामस्वरूप पिंगलवत्साजीव यह जान गया कि राजा अशोक ही बनेगा, क्योंकि बही सब में योग्य था। पर क्योंकि विदुसार को वह पसंद गहीं था, खतः अपने विचार को पिंगलवद्साजीव ने स्पष्ट शब्दों में प्रकट नहीं किया।

जब तक्षशिला में दुबारा बिद्रोह हुआ, तो उसे शांत करने के लिये कुमार सुसीम को भेजा गया था। दिन्यावदान के अनुसार अशोक जान बुक्क ६र, कोशिश करके, वहाँ जाने से बचा था। संभवतः बिंदुसार तब तब बुद्ध हो चुका था और वीमार था। उसे मरणासन्न जानकर राजा बनने के लिये उत्सुक अशोक पाटलीपुत्र से बाहर नहीं जाना चाहता था। इसी बीच में राजा बिंदुसार की मृत्यु हो गई और अशोक ने पाटः लीपुत्र पर अपना कब्जा कर लिया। जब यह समाचार सुसीम ने सुना वो वह बड़ा कुद्ध हुआ। उसने तुरंत पाटलीपुत्र की ओर प्रस्थान किया। पर इस बीच में अशोक पूरी तैयारी कर चुका था। पाटलीपुत्र के सब दरवाजों पर सैनिक नियत कर दिये गये। राजधानी को आक्रमण से बचाने के लिये पूरी



श्रशोकस्तंभ का सिंहशिखर, सारनाथ सारनाथ संप्रहालय तीसरी शती ईं० पू०



तैयारी कर ली गई। जब सुसीम पाटलीपुत्र के समीप पहुँचा, तो अग्र-अमास्य राधागुप्त ने उसे संदेश भेजा, कि यदि दुम अरोक को मारने में समर्थ होगे तभी राज्य प्राप्त कर सकीसे। होगों भाइयों में घनघोर युद्ध हुआ, जिस्में सुसीम मारा गया। पर वहीं पर मामले का फ़ैसला नहीं हो गया। अशोक के अमेह भी भाई थे। वे भी राजगही के उम्मीद्वार थे। चार खाल तक यह लड़ाई चलती रही। अंत में अशोक की विजय हुई। अपने भाइयों को परास्त कर अशोक ने अपने मार्ग को निष्कंटक बना लिया।

म्योक के कितने माई थे और कितनों, को उसने युद्ध में मारा, यह निमित कर से नहीं कहा जा सकता। उसके एक सी एक भाइयों की बात कुछ श्रतिशयोक्ति प्रतीत होती है। सब भाई भी उसके द्वारा नहीं मारे गये। श्रशोक के शिलालेखों में उसके कुछ भाइयों का उल्लेख श्राता है, जिनके साथ वह बड़ा श्रव्छा मर्ताच करता था। संभव है, कि सब भाई उसके विषद्ध नहीं उठ खड़े हुए थे। पर चार वर्ष तक गृहकलह श्रीर आएयुद्ध रहना इस बात को सूचित करता है, कि श्रशोक को राजनाई पर श्रविकार प्राप्त करने के लिये घोर संघर्ष करना पड़ा था, और उसमें कई भाइयों की हत्या भी हुई थी।

जब राजा बिंदुसार की मृत्यु हुई, वो अशोक पाटलीपुत्र में ही था, पर उन दिनों वह उज्जैनी का शासक था। दिस्सिए की शिक्तशाली सेनाएँ उसी के अधीन थीं। इनकी सहायता उसे इस गृहयुद्ध में प्राप्त थी। कुमार सुसीम वचिशिला के बिहीह को शांत करने में सफल नहीं हुआ था, अवः उत्तर-पिर्विधी आरत की सेनाओं को वह स्वयं राजगदी प्राप्त करने के लिये प्रमुख नहीं कर सका था।

कींद्र प्रंथों में जो विवरश मिलते हैं, उनके अनुसार सुरू

में अशोक पहुत कूर और अत्याचारी था। प्रजा प्रर उसने घोर अत्याचार किये। पर बाद में बौद्ध धर्म का अनुसरण करने से उसकी दृत्ति बिलकुल बदल गई। बह बड़ा द्यालु और धर्मात्मा बन गया। प्रारंभिक जीवन में अत्याचारी होने की जो चात पुरानी ऐतिहासिक अनुश्रुति में पाई जाती है, उसका आधार शायद सचाई पर आश्रित है। उसने राजगही पर अपना अधिकार युद्ध द्वारा प्राप्त किया था। संभवतः, अपने बिरोधियों को नष्ट करने के लिये उसे बहुत सख्ती से काम लेना पड़ा हो। गृहकलह के कारण जो अन्यवस्था और उथल-पुथल उत्यन हो गई होगी, उस पर काबू पाने के लिये भी अशोक को यदि जनता के कुछ अंग पर कठोर अत्याचार करने पड़े हों, तो यह सर्वथा स्वाभाविक है।

### (.२) राज्यविस्तार

सम्राद्ध बिंदुसार की मृत्यु के बाद गृहकलह में सफल होकर अशोक एक बहुत बड़े साम्राज्य का अधिपति बन गया था। यह पूर्व में बंगाल की खाड़ी से शुरू हो कर पश्चिम में हिंदू कुशा पर्वतमाला से भी परे तक फैला हुआ था। दिल्ल में भी तामिल देशों तक मगध का साम्राज्य विस्तृत था। पर किलंग का राज्य इन साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था। जब अशोक के राज्याभिषेक कि साठ साल व्यतीत हो चुके, अर्थात् २६१ ई० पू० में, किलंग पर आक्रमस किया गया। उस समय किलंग अत्यंत शक्तिशाली और वैभवपूर्ध देश था। मैगस्थनीज के अनुसार वहाँ की सेना में साठ हजार पदाति, एक हजार घुड़सबार और सात सी हाबी थे। इस शक्तिशाली राज्य पर बड़ी तैयारी के साथ हमला किया गया। मगध की विश्वविजयिनी सेनाओं का मुक्ताबला कर सक्ना किलंग की सेना के लिये भी संभव नहीं था। अंत में उसकी

हार हुई। इस युद्ध में किता के एक लाख आदमी मारे गये, डेढ़ लाख केंद्र किये गये और इनसे कई गुना आदमी युद्ध के बाद आने वाली स्वामाविक विपत्तियों से काल के प्रास हो गये। इस विजय का उल्लेख अशोक ने अपने 'चतुर्दश शिला-लेखों' में निम्नलिखित शब्दों में किया है:—

राज्याभिषेक के आठ वर्ष बाद देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने कलिंग देश को विजय किया। वहाँ डेढ़ लाख मनुष्य क़ैद किये गये, एक लाख मनुष्य मारे गये और उससे कई गुना आदमी (महामारी आदि से) मरे। इसके बाद कलिंग देश विजय होने पर देववाओं के प्रिय का धर्मपालन, धर्म-कर्म श्रीर धर्मातुशासन श्रच्छी तरह से हुत्रा । क्लिंग के जीवने पर देववाओं के 🍙 को बड़ा पश्चात्ताप हुआ, क्योंकि जिस देश की पहले विजय नहीं हुई है, उसकी विजय होने पर लोगों की हत्या व मृत्यु अवश्य होती है और न जाने कितने आदमी कैद किये जाते हैं। देवताओं के प्रिय को इससे बहुत दुःस और खेद हुआ। देवताओं के प्रिय को इससे और भी दुःख हुआ कि वहाँ ब्राह्मस, श्रमण तथा अन्य समुदाय के मनुष्य और गृहस्य रहते हैं, जिनमें ब्राह्मणों की सेवा, माता-पिवा की सेवा, गुरुओं की सेवा, मित्र, परिचिव, सहायक जावि, दास और सेवकों के प्रविश्वच्छा व्यवहार किया जाता है, और जो दृद अक होते हैं। ऐसे लोगों का वहाँ वघ, विनाश या प्रियजनों से बलात् वियोग होता है। अथवा जो स्वयं तो सुरद्भित होते हैं, पर जिनके मित्र, परिचित, सहायक और संबंधी बिपत्ति में पढ़ जाते हैं, उन्हें भी अत्यंव स्तेह के कारण बड़ी पीड़ा होती है। यह सब विपत्ति वहाँ प्रायः हरेक मनुष्य के हिस्से पढ़ती हैं। इससे देवताओं के प्रियक्को विशेष दुःस होता है। क्योंकि ऐसा कोई देश नहीं है, जहाँ अनंत संप्रदाय न हों, और वे संप्रदाय

न्नाहाणों और श्रमणों में (विभक्त) न हों, श्रीर कोई देश ऐसा नहीं है, जहाँ मनुष्य एक न एक संप्रदाय को न मानते हों। कितिंग देश में उस समय जितने भादमी मारे गये, मरे या कैंद हुए, उनके सौवें या हजारवें हिस्से का नाश भी श्रव देवताओं के प्रिय को बड़े दुःख का कारण होगा।

किलावितय के बाद अशोक की मानसिक वृत्ति बदल गई, उसने शस्त्रों के द्वारा विजय करना छोड़ कर धर्मिक्ष य के लिये उद्योग प्रारंभ किया। पर किलाविजय के बाद मागध समझाज्य अपने विकास की चरम सीमा को पहुँच गया और समझाज्य अपने विकास की चरम सीमा को पहुँच गया और समझाज्य के कुछ वामिल प्रदेशों को छोड़ कर संपूर्ण भारत एक सम्राद् की अधीनवा में आ गया। खून की नदी बहाकर जिस किला पर विजय प्राप्त की गई थी, शक सुशासन में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी गई। इस प्रदेश को एक नवीन प्रांव के रूप में परिणत किया गया। इसकी राजधानी तुवाली नगरी थी, और इसके शासन के लिये राजधराने के एक 'कुमार' को ही प्रांवीय शासक के रूप में नियुक्त किया गया। किला में किस शासननीवि का अनुसर्ण किया जावे, इसे स्पष्ट करने के लिये अशोक ने वहाँ दो विशेष शिलालेख उत्कीर्ण कराये थे। इनमें वे आदेश चिल्लिखत कराये गये थे, जिनके अनुसार शासन करने से किला के गहरे घाव मलीमांवि ठीक हो सकें।

किंगिविजय के श्रितिरिक्त श्रशोक ने श्रन्य किसी प्रदेश को जीत कर मागध साम्राज्य में सिम्मिलित नहीं किया। शस्त्रयुद्ध से उसका मन विलक्कल ऊव गया था। किंलिंग के समीप बहुत-सी श्राटविक जातियाँ निवास करती थीं, जिन्हें काबू में ला सकता सुगम बात नहीं थी। जब उसके राजकर्मचारियों ने श्रशोक से पूछा, कि क्या इनका दमनिकरने के लिये युद्ध किया जाय, तो उसने यही श्रादेश दिया, कि इन वनवासिनी कावियों को भी धर्म द्वारा ही वश में किया जाय। उसने अपने एक शिलालेख में कहा है—कदाचित आप यह जानना चाहेंगे कि जो सीमांव जातियाँ नहीं जीती गई हैं, उनके संबंध में हम लोगों के प्रति राजा की क्या आज्ञा है। वो मेरा उत्तर यह है कि राजा चाहते हैं कि वे सीमांव जातियाँ मुमसे न डरें, मुम पर विश्वास करें और मुमसे सुख ही प्राप्त करें, कभी दुःख न पायें। वे यह भी विश्वास रखें कि जहाँ तक समा का व्यव-हार हो सकता है, वहाँ तक राजा हम लोगों के साथ समा का वर्ताव करेगा। अब इस शिक्ता के अनुसार चलते हुए आपको ऐसा काम करना चाहिये कि सीमांव जातियाँ मुम पर भरोसा करें और सममें कि राजा हमारे लिये वैसे ही हैं, जैसे कि पिता।

# 🗸 (३) पागध साम्राज्य की सीमा

श्रशोक के समय में मागध सामाज्य की सीमाएं कहाँ तक पहुँ नी हुई थीं, इस विषय पर उसके शिलालेखों से अच्छा प्रकाश पड़ता है। वस्तुतः, इन्हीं शिलालेखों के आधार पर यह ठीक-ठीक जाना जा सकता है, कि मीर्यकाल में मगा का साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की दो प्रतियाँ वंगाल की खाड़ी के पास साम्राज्य के पूर्वी प्रदेश में उपलब्ध हुई हैं। इनमें से एक घौली नामक माम के समीप, पुरी जिले के अवनेश्वर नामक स्थान से दिश्या की छोर सात मील की दूरी पर पाई गई है। दूसरी मित महास प्रांत के गंजाम जिले में जीगढ़ नामक स्थान पर उपलब्ध हुई है। धौली और जीगढ़ नामक स्थान पर उपलब्ध हुई है। धौली और जीगढ़ नामक स्थान पर उपलब्ध हुई है। धौली और जीगढ़ दोनों प्राचीन कलिय देश के सात्राज्य का भी दिख्यपूर्वी भाग में है, और निःसन्देह यह अशोक के साह्याज्य का भी दिख्यपूर्वी भाग

ही था। चतुर्दश शिलालेखों की वीसरी प्रवि देहरादून जिले के कालसी नामक प्राम के समीप पाई गई है। देहरादून से चकरीता को जो सड़क गई है उससे कुछ दूर हट कर ठीक उस स्थान पर जहाँ कि जमुना नदी हिमालय पर्वत को छोड़ कर सैदान में उतरती है, यह तीसरी प्रति विद्यमान है। चौथी और पाँचवीं प्रतियां भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश से प्राप्त हुई हैं। एवटावाद से पंद्रह मील उत्तर की तरफ हजारा जिले में मनंसेरा नामक स्थान पर एक प्रवि मिली है, अपीर पेशावर से चालीस मील उत्तरपूर्व की तरफ शाहबाजगढ़ी के समीप दूसरी। चतुर्दश शिलालेखों की छठवीं प्रति काठियावाड़ के जूनागढ़ नामक नगर के समीप श्रीर साववीं प्रति बंबई से वींस मील उत्तर की त्रोर थाना जिले में सोपारा नामक स्थान पर मिली है। चतुर्दश शिलालेखों की कोई भी प्रति दिचिखी भारत में अब तक उपलब्ध नहीं हुई है, परंतु सुदूर दिचिस में अशोक के अन्य अनेक शिलालेख मिले हैं। लघु शिलालेखों की वीन प्रवियाँ मैसूर के चीवलाग जिले में, एक सिद्धपुर में, दूसरी ब्रह्मगिरि में ब्रीर वीसरी जटिंग रामेश्वर पहाड़ पर मिली हैं। अशोक के शिलालेखों का इस प्रकार संपूर्ण भारत में प्राप्त होना उसके साम्राज्य की सीमा पर अच्छा प्रकाश डालवा है। इससे हम सहज ही यह समम सकते हैं, कि उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ-कहाँ तक था। मैसूर तक का सारा भारत उसके साम्राज्य के अंतर्गत था, इस संबंध में इन शिलालेखों से कोई संदेह नहीं रह जाता।

पर इस विजय में ऋघिक बारीकी से विचार करने के लिये अशोक के शिलालेखों को अंतःसादी भी बहुत सहायक है। इनमें मौर्य सम्राद के अधीन प्रदेशों को 'विजित' कहा गया है, और जो साम्राज्य के पड़ोस के स्वतंत्र राज्य थे, उन्हें

'प्रत्यंत' की संझा दी गई है। दिख्य के प्रत्यंत चोड, पंड्य, केरल, सातियपुत्र और ताम्प्रणी थे। उस युग में चोड देश की राजधानी भूगोलवेता टालमी के अनुसार धोर्थोरा थी। इसी का वर्तमान प्रतिनिधि त्रिचनापली के समीप उडेयूर है। पांड्य देश की राजधानी मदुरा थी। केरल में मलाबार और कुर्ग के प्रदेश सम्मिलित थे। सातियपुत्र का अभिप्राय वर्तमान द्रावनकोर से है। वाम्रपूर्णी लंका या सिंहलद्वीप का ही प्राचीन नाम है। इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि त्रिचनापली, मदुरा द्रावनकोर तथा मलाबार के सुद्र दिश्य में स्थित प्रदेश मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत नहीं थे। उनकी गिनवी प्रत्यंत राज्यों में थी।

उत्तरपिर्वम में अशोक के प्रत्यंत राज्य वे थे, जहां श्रांतियोक नाम का यवन राजा राज्य करता था, श्रोर उससे परे
तुरमय, श्रंतिकिनि, मक श्रोर श्रांतिकसुन्दर नाम के राजा
राज्य कर रे थे। श्रंतियोक से श्रीभाय सीरिया तथा पिर्वमी
एशिया के श्रधिपति एंटियोकस द्वितीय थिश्रोस से है। वह
सैल्यूकस का पौत्र था श्रीर इस समय में उसके साम्राज्य का
श्राधिपति था। तुरमय श्रादि श्रीर भी परे के राजा थे।
सैल्यूकस ने हिंदूकुश श्रीर उसके समीप के जिन प्रदेशों को
चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया था, उनका उल्लेख हम पहले कर
चुके हैं। यह रपष्ट है, कि श्रशोक का पड़ोसी स्वतंत्र राजा
सैल्यूकस का वंशज श्रंतियोक ही था। इस प्रकार कांकोज
से बंगाल की खाड़ी तक और हिमालय से चोड देश तक का
सारा भारत उसके विजित या साम्राज्य के श्रंत्यांत था। मगध

अशोक के शिलालेखों में मौर्य साम्राज्य (विजित) की क्छ सीमाओं के अंतर्गत कुछ ऐसे विशेष जनपद भी बे, जिन्हें

अपने शासन के संबंध में विशेष श्रधिकार प्राप्त थे। श्रशोक के शिलालें सो उनके नामों का उल्लेख इस प्रकार किया गया हैं - यंबन, कांबोज, गांघार, रठिक, पितनिक, नामक, नाम-पंति, आंध्र और पुलिद । इन संरचित राज्यों का प्रथम वर्ग वर्वन, कांबीज और गांधार का है, जो उत्तरापथ में था। यवन था थीन का अभिपाय किसी यवन व भीक बस्ती से है। सिकं-दर में जब भारत पर आक्रमण किया था, तो उसने हिंदूकुत पर्वत की उपत्यका में एक नगरी बसाई थी, जिसका नाम अल-क्सांड्या रखा था। संभवतः यहाँ बहुत से यूनानी ( यवन ) लोग बस गये थे। सिकंदर अपने आक्रमण के स्थिर प्रभाव के रूप में यदि कुछ यवन बस्तियाँ भारत में छोड़ गया हो, तो यह सर्वथा स्त्राभाविक है। कांबोज से पामीर पर्वतमाला के प्रदेश तथा बदल्शाँ का प्रहरण होता है। गांधार की राजधानी वस्रिशला थी ऋौर उसके समीपवर्वी उत्तरपश्चिमी सीमाप्रांत के प्रदेश इस राज्य के अंतर्गत थे। यह अशोक के संरचित राज्यों का पहला वर्ग है। दूसरा वर्ग नामक और नामपंति का था। इनकी ठीक स्थिति के संबंध में बिद्वानों में बहुत मतभेद है। कुछ विद्वानों ने प्रतिपादित किया है कि नामक और नाम-पंति का अभिप्राय खोतान से है, जो पामीर के उत्तर में था। वं सरा वर्ग भोज-पितनिक या रिठक-पितनिक का था। ये प्रदेश संभवतः आधुनिक बरार और महाराष्ट्र के अंतर्गत थे। चौथा वर्ग आंध्र और पुलिंद का था। आंध्र देश मद्रास प्रांत में अब भी है। पुलिंद की स्थिति आंध्र के उत्तर में थीं। वायुपुरास के श्रमुसार पुलिंद जाति विध्याचल की तराई में निवास करती थी। कुत्र विद्वानों ने इनको स्थिति वर्तमान जबलपुर जिले के समीप प्रतिपादित की है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि विशाल मौर्य साम्राज्य के स्रात-

गेंव कुछ ऐसे प्रदेश भी थे, जो अपना सासन स्वयं करते थे, मीर्थ सम्राट् के अधीन होते हुए भी जिन्हें अपने आंतरिक मामलों में स्वतंत्रता प्राप्त थी। इनकी स्थिति वर्तमान आरत की रियासतों के सहश समग्री जा सकती है।

## (४) विदेशों के साथ संबंध

सारे मागध साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र ही थी, किंतु. कई अन्य राजधानियाँ भी थीं, जिनमें राजा की तरफ से जुमार और महामात्य रहतें थे। ऐसी उपराजधानियाँ तन्निरास्ता, उज्जैनी, तोबाली और सुवर्षीगिरि थीं। मौर्यों के विशास साम्राज्य का शासन एक राजधानी से नहीं हो सकता था।

सम्राद् श्रशोक ने श्रपने शिलालेखों में श्रनेक समकालीन बिरेशी राज्यों श्रीर उनके राजाश्रों का उल्लेख किया है। इनके नाम ये हैं: -

- श. श्रांतियोक—यह परिचमी एशिया का सीरियन सम्राह्ण एटियोकस द्वितीय थित्रांस था, जिसका शासनकाल २६१ ई० पू० से २४३ ई० पू० तक है। यह सैस्यूकस का पीत्र था और उसी साम्राज्य का अधिपति हुआ था, जिसे सैल्यूकस ने सिकंदर के मैसीडोनियन साम्राज्य के भग्नावशेष पर कायम किया था। श्रांतियोक के साम्राज्य की सीमा माग्य साम्राज्य की सीमा को कृती थी।
- २. तुक्सय—यह ईजिप्त (सिश्र) का व्यपिपति दासमी द्वितीय फिलेडेल्फस (२८४-२४७ ई० पू०) था।
- ३. अंतिकिनि यह मैसिडोनिया का राजा एंटियोनसं मोन्टस (२७६-२३६ ई० पूर ) था।

- ाश्रः सक—यह साइरिनि का श्रिधपित मेगस था, जिसका का नाज्यकाल ३०० से २४० ई० पूर्व के हैं।
  - अलिकसुन्दर—यह कारिथ का राजा एलेकजेंडर (२४२-२४४ ई० पू०) था।

इन सब विदेशी राजाओं के साथ सम्राद् अशोक का संबंध था। इनके राज्यों में उसने धर्मविजय के लिये प्रयास किया। इसके इस प्रयम्न पर इम आगे विचार करेंगे। सीरिया के राजा के राजदूत चंद्रगुप्त और विंदुसार के समय में पाटलीपुत्र की राजसभा में रह चुके थे। संभवतः अशोक के समय में भी इस राज्य का दूत भारत की राजधानी में रहा हो। ईजिप्त के राजा टालमी फिलडेल्फस ने भी एक दूतमंडल पाटलीपुत्र में भेजा था, जिसका नेता डायोनीसियस था। मागध सम्राद् के राजदूत भी इन विदेशों में जाते थे। अशोक ने अपने एक शिलालेस में लिखा है कि महाँ देवताओं के प्रिय के दूत नहीं पहुँचते, वहाँ भी देवताओं के प्रिय का धर्माचरण, धर्मविधान और धर्मानुशासन सुन कर लोग धर्म के अनुसार आक्रारण करते हैं। इस से स्पष्ट है, कि अशोक के दूत विदेशों में अनेक स्थानों पर निवास करते थे।

## . (५) अशोक के शिलालेख

सम्राद्र श्रशोक के बहुत से उत्कीर्ण लेखे आजकल उपलब्ध हैं। उसके इतिहास को जानने के लिये इनसे उत्तम अन्य साधन नहीं। श्रशोक ने अपने इन शिलालेखों को धम्मलिपि कहा है। उनकी जो दो प्रतियाँ उत्तरपश्चिमी सीमाप्रांत के पेशावर और हजारा जिलों में मिली हैं, वे खरोष्ट्री लिपि में हैं, शेष सब बाझी लिपि में। उसके लेख शिलाओं, पत्थर की ऊँची लाटों और गुफाओं में उत्कीर्ण किये गये हैं। इनका संलेप में बर्णन देना बहुत उपयोगी है।

(क) चतुर्दश शिलालेख—अशोक के लेखों में ये सब से प्रधान हैं, और एक के नीचे दूसरा करके सब इकट्ठे खुदे हुए हैं। इनकी आठ प्रतियाँ आठ विभिन्न स्थानों पर अविकल या अपूर्ण रूप में मिली हैं। जिन स्थानों पर ये चौदह लेख मिले हैं, वे निम्नलिखित हैं:—

रें रें. पेशावर जिले में शाहवाजगढ़ी—पेशावर से चालीस मील उत्तरपूर्व की श्रोर यूसुफजाई वाल्लुके में शाहवाजगढ़ी नाम का गाँव है। उससे श्राध मील की दूरी पर एक विशाल शिला है, जो चौबीस फीट लम्बी, दस फीट ऊँची श्रीर दस फीट मोटी है। इस शिला पर वारहवें लेख को छोड़ कर अन्य सब लेख खुदे हुए हैं। वारहवाँ लेख पचास गज की दूरी पर एक पृथक् शिला पर उत्कीर्ष है। शाहवाजगढ़ी गाँव नया है, पर इसी जगह पुराने समय में एक विशाल नगर था, जिसके खंडहर श्रव वक पाये जाते हैं। एक ऐतिहासिक के श्रनुसार श्रशोक के श्रधीन यवनराज्य की राजधानी संभवतः यहीं पर थी।

- २. मानसेरा—उत्तरपश्चिमी प्रांव के हजारा जिले में यह स्थान है। यहाँ केवल पहले बारह लेख ही उपलब्ध हुए हैं। तेरहवें और चौदहवें लेख अभी इस स्थान के समीप कहीं वहीं मिले। मानसेरा का शिलालेख जहाँ उत्कीर्ण है, उसके समीप से होकर संभवतः प्राचीन काल में वह सड़क जाती थी, जिसके द्वारा तीर्थयात्री लोग भट्टारिका देवी के दर्शनों को जावा करते थे। अब भी उधर जेरी नामक तीर्थस्थान है।
- ३. कीलसी—देहरादून जिले में यमुना के तट पर यक विशाल शिला पर अशोक के पूरे चौदह लेख उत्कीर्फ हैं। वह स्थान हिमालय की उपत्यका के प्रदेश जौनपुर भावद के द्वार पर है। इस प्रदेश की सभ्यता, धर्म व चरित्र शेष भारत से बहुत इस भिन्न हैं। एक भी के अनेक पित होने की बाद अभी दूक यहाँ

जारी है। इनके देवी-देवता भी अन्य हिंदुओं से भिन्न हैं। अभवतः मौर्व युग में भी यह प्रदेश सभ्यता की दृष्टि से पृथक् बा, और इसीकिये इसमें अपने धर्मसंदेश को पहुँचाने के लिये असोक ने उसके द्वार पर अपने लेख उत्कीर्स कराये थे। प्राचीन समय का शुध्न नगर भी इसी के समीप था।

४. गिरनार—काठियाबाड़ की प्राचीन राजधानी गिरिनगर के समीप ही एक विशाल शिला पर ये चौदह लेख उत्कीखें हैं।

४. सोपारा—यह स्थान बंबई प्रांत के थाना जिले में है। प्राचीन शूर्पारक नगरी संभवतः यहीं पर थी। प्राचीन प्रीक लेखकों ने भी इसे सुधारा और सुपारा नाम से लिखा है। वहाँ खाठमें शिलालेख का केवल तिहाई हिस्सा भग्नावस्था में मिला है। पर इससे यह सहज में ही असुभव किया जा सकता है, कि किसी समय में यहाँ पूरे चौदह लेख विद्यमान थे।

६ घौली—उद्दीसा में अबनेश्वर (जिला पुरी) से साव मील की दूरी पर यह जगह है। मीर्ययुग में संभवतः यहीं तोषाली नगरी थी, जो कर्लिंग की राजधानी थी। वर्तमान घौली गाँव के पास अश्वस्तंभ नाम की एक शिला है, जिस पर अशोक के लेख उत्कीर्स हैं। चतुर्दश शिलालेखों में नं० ११, १२ और १३ यहाँ नहीं मिलते। उनके स्थान पर दो अन्य बिशेष लेख मिलते हैं, जिन्हें कि अशोक ने कर्लिंग के लिये बिशेषरूप से उत्कीर्स कराया था।

७. जीगढ़ मद्रास प्रांत के गंजाम जिले में यह स्थान है। यह भी प्राचीन कलिंग देश के ही अंतर्गत था, यहाँ भी ११, १२ और १३ नंबर नहीं मिलते। उनकी जगह पर घौली बाले वे दो विशेष लेख मिलते हैं जो खास कर कलिंग के लिये उत्कीर्य कराये गये थे।

म. अशोक के चतुर्दश शिलालेखों की आठवीं प्रति आंध्रदेश

में कुर्तल जिले से विश्वके दिनों में ही शिला है।

(स) बचु शिलाबेल -चतुर्या शिलाकेको की आँवि वे बी साम्राज्य के दूर-दूर के प्रदेशों से उपलब्ध हुए हैं। इनकी विविध अवियाँ विस्तितिसित स्थानों पर मिली हैं:-

्र. रूपनाथ-मध्यप्रांत के जबलपुर जिले में कैमोर पर्वत को उपस्पका में एक शिला पर ये लेख उत्कीर्श हैं। यह स्थान दुर्गम चट्टानों और जीली जानवरों से भरा हुआ है। पर वह एक प्रसिद्ध स्थान है, जहाँ प्रविवर्ष हजारों यात्री शिव की उपासना के लिये एकत्र होते हैं।

२. सहसराम-विहार प्रांत के शाहाबाद जिते में सहसराम नाम का कसबा है। उसके पूर्व में चदनपीर पर्वत की एक कुन्निम गुका में ये लेख उत्कीर्स हैं, अशोक के समय में यहाँ भी एक प्रसिद्ध तीर्थ था। वर्तमान समय में यहाँ एक मुसलमान फकीर

को दरगाह है।

३. बैराट - यह स्थान राजपूताने की जयपुर रियासत में है। इसके समीप ही हिंसगीर नामक महाड़ों के नीचे सनु शिक्षालेखों की एक प्रति उपलब्ध हुई है। पुरानी अनुभूति के अनुसार पांडव लोग बनवास के त्रांत में इसी स्थान पर आकर रहे थे।

४. सिंहपुर-यह स्थान मैसूर के चीतलद्वग जिले में हैं।

४, जितिक्ररामेश्वर -यह भी चीवलद्रुग जिले में ही है।

६ ब्रह्मगिरि--यह भी चीतलहुग में सिहपुर और जविह-रामेश्वर के समीप 🍍 ही है।

 मास्की—यह निजाम हैदराबाद रियासत के रावपूर जिले में है। इस स्थान पर जो लेख मिले हैं, वे बहुत अञ्चावत्वा में हैं। पर ऐतिहासिक दृष्टि से उनका बड़ा सहत्व है। इसी से वह बात प्रामाणिकरूप से खात हो सकी है, कि राजा प्रियक्शी

के नाम से जो बिविध शिलालेख भारत भर में उपलब्ध हुए हैं, वे वस्तुतः मौर्य सम्राद श्रशोक के ही हैं। उसमें स्पष्ट रूप से सजा श्रशोक का नाम दिया गया है। यह नहीं सममना चाहिये, कि इन सातों स्थानों पर एक ही लेख की भिन्न-भिन्न प्रवियाँ मिलती हैं, जैसा कि चतुर्दश शिलालेखों के विषय में कहा जा सकता है। चीतलहुग के तीनों स्थानों—सिंहपुर, जिलाक उत्कीर्स है। यह लेख दो भागों में विभक्त है। पहला भाग थोड़े से पाठमेद के साथ एक ही लेख उत्कीर्स है। यह लेख दो भागों में विभक्त है। पहला भाग थोड़े से पाठमेद के साथ सहसराम, रूपनाथ, वैराट और भारती में भी मिलता है। पर दूसरा भाग चीतलहुग के इन कीन स्थानों के श्रविरिक्त श्रन्य कहीं नहीं मिलता।

(ग) भान का लेख—जयपुर रियासत में नैराट नगर के पास ही एक चट्टान पर यह लेख उत्कीर्ण है। प्राचीन समय में यहाँ एक नौद्ध विहार था, और अशोक ने इस लेख को इसलिये खुदवाया था कि विहार में निवास करने वाले भिचुओं को यथोचित आदेश दिये जावें। इस लेख में अशोक ने उन बौद्ध पंथों के नाम विज्ञापित कराये थे, जिन्हें वह इस बोम्य सममता था कि भिक्खु लोग उनका विशेष रूप से अनुशासन करें। संभवतः इसी प्रकार के लेख अन्य बौद्ध विहारों पर भी लगवाये गये थे।

(घ) सप्त स्तंभ लेख-शिलाओं के समान स्तंभों पर भी अशोक ने लेख उत्कीर्स कराये थे। वे स्तंभलेख निम्नलिखित स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं:—

१. दिल्ली में टोपरा स्तंभ—यह वर्तमान स्वमय में दिल्ली में विद्यमान है। यह फीरोजशाह की लाट के नाम से मशहूर है। पहले यह स्तंभ दिल्ली से ६० मील की दूरी पर यहाना के किनारें टोपरा (श्रंबाला ज़िले में सढ़ौरा के पास) में स्थित था। सुलवान कीरोजशाद धुमलक हो। दिशी को आसा हा, कीर उसे इसके वर्तमान स्थान पर ध्यापित किया मा, होने कि विक्री कर वाजे के बाहर धीरोजशाद का कोटबा कहलाता है।

- रे. दिश्वी में सेरठ स्तंत यह पहते मेरठ में था। कीरोध-राह पुस्रक इसे भी दिल्ली ले आया था, और काश्मीर वरकार्य के कारपरिचम में पहाड़ी पर स्थापित किया था। कहते हैं कि कर्र खरिस्यर (१७१३ से १७१६ तक) के समय में वारुद्खाने के फट जाने से इसे. बहुत नुकसान पहुँचा था। गिर कर इसके अनेक टुकड़े हो गये थे। बाद में १८६७ में इसे फिर यथापूर्व खड़ा किया गया था।
- ३. इलाहाबाद स्तंभ—यह वही प्रसिद्ध स्तंभ है, जिस पर गुप्त सम्राद समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भी उत्कीखे है। यह अब प्रयाग के पुराने किले में स्थित है। इस पर ऋशोक के दो लेख हैं, जो कौशाम्बी के शासनाधिकारियों को आदेश के रूप में संबोधन किये गये हैं।
- ४ लौड़िया चरराज स्तंम—विहार प्रांत के चंपारन जिले में राधिया नामक गाँव है। उससे रई मील पूर्वदिच्छ में घर-राजमहादेव का मंदिर है। वहाँ से मील भर लौड़िया नामक स्थान पर यह स्तंभ विद्यमान है। इस पर भी चर्रोक के लेख उत्कीर्छ हैं।
- ४. लौड़िया नंदनगढ़—यह भी विहार के चंपारन जिले में है। पूर्वलिखित लौड़िया से उत्तर-पश्चिम में नैपाल राज्य की तरफ जाते हुए लौड़िया नंदनगढ़ का स्तंभ दिखाई पड़ता है। इसी स्थान पर पिप्पलिबन का प्रसिद्ध स्तूप प्राप्त हुआ है। पिप्पलिबन का मोरियगण, जिसके एक प्रवापी कुमार ने मीबवंश की स्था-पना की, संभवतः यहाँ पर स्थित था।

इ. रामपुर का स्तंभ — यह भी चंपारन जिले में ही है। एक ऐसिइएसिक के अनुसार वे तीनों स्तंभ उस प्राचीन राजमार्ग को स्वित करते हैं, जो गंगा के उत्तर में पाटलीपुत्र से नैपाल की तरक को जाता था। इस राजमार्ग पर आने जाने वाले यात्रियों का ब्यान आकृष्ट करने के लिये ही अशोक ने इन स्तंभों पर अपने धन्म के संदेश को उत्कीर्ण कराया था। चंपारन जिले की इन साटों में से पहली दो पर सप्त स्तंभलेखों में से पहले हा लेख ही उत्कीर्ण हैं। रामपुरवा की लाट पर पहले चार लेख ही शिखते हैं। पूरे सातों लेख केवल दिल्ली के टोपरा स्तंभ पर हैं। इलाहाबाद स्तंभ पर पहले झः लेख हैं, यद्यपि इनमें से केवल दो ही अविकल अवस्था में हैं। दिल्ली-मेरठ स्तंभ पर पहले पाँच लेख ही मिलते हैं, वे भी भग्न दशा में हैं।

(क) तघु स्तंभलेख—ये तीन स्थानों पर उत्कीर्स हुए मिले हैं। स्थान निम्नतिस्वित हैं:—

र. सारनाथ—बनारस के उत्तर में ३ मोल की दूरी पर यह अत्यंत प्राचीन स्थान है। यहाँ प्राचीन काल के बहुत से भग्नाबशेष मिलते हैं। इन्हीं अवशेषों में एक स्तंम पर अशोक का यह लघु लेख उत्कीर्ख है। इसमें बौद्ध संघ में फूट डालने बालों को कड़े दंड का विधान किया गया है।

२. साझी—मध्य भारत की भूपाल रियासत में साझी बहुत प्राचीन स्थान है। यहाँ के विशाल स्तूप के दिल्ला हार पर, एक टूटे हुए माचीन स्तंभ पर यह लेख उत्कीर्स है। यह सार-नाथ के लेख का ही अपूर्ष और परिवर्तित स्वरूप है।

३. इलाहाबाद स्तंभे—प्रयाग के दुर्ग के जिस स्तंभ पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति और अशोक के सप्तस्तंभ लेख उत्कीर्ष हैं, उसी पर यह लेख भी पृथक् रूप से उत्कीर्ष है। साझी के लेख के समान यह भी अपूख और परिवर्तित है।

- (च) अन्य स्तंत्रतीस क्षा स्वंत्रती और इप संअद्वेती के अविरिक्त असोक के क्षा अन्य स्तंत्रकेत थी निवित्रिक्त स्थानों पर मित्र हैं--
- १ दिस्पवदेश स्वंग-नैपाल राज्य की मगयानपुर तहसील में पंढेरिया नाम का गाँच है। उसके एक मील उत्तर की पद्ध किमनदेश का मंदिर है। यहाँ एक प्राचीन स्तंभ पर अशोक का एक लेख उत्कीर्ध है। यदापि यह लेख बहुत छोटा है, पर बहुत महत्त्वपूर्ण है। उसमें लिखा है—'यहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था।' बुद्ध के जन्मस्थान लुन्बिनीवन की स्थिति का निश्चय इसी लेख से हुआ है।
- २, निग्लीव स्तंभ हम्मिनदेई स्तंभ के उत्तरपश्चिम में शैरह मील दूर निग्लीव स्तंभ है। यह निग्लीव नाम के गाँव के पास, इसो नाम की मील के पश्चिमी वट पर स्थित है। इस स्तंभ को भी तीर्थ-यात्रा के संबंध में ही स्थापित किया गया था। इस स्तंभ पर उत्कीर्फ लेख में अशोक द्वारा कनकमुनि दुद्ध के स्तूप की मरम्मत थिये जाने का उल्लेख है।
- ३. रानी का लेख—यह लेख इलाहाबाद के स्तंभ पर ही जिल्की है। इसमें सम्राद् अशोक ने अपनी दूसरी रानी काल वाकी के दान का उल्लेख किया है।
- द. गुहालेख -शिलाओं और स्तंभों के अविरिक्त गुहा-मंदिरों में भी अशोक ने कुछ लेख उत्कीर्ष करावे थे। इस प्रकार के तीन लेख अब तक उपलब्ध हुए हैं। इनमें अशोक झरा आजीवक संप्रदाय के भिक्सुओं को दिये गवे दान का उपलेख है। अशोक के लेखों से युक्त गुहावें गवा से सोक्ष्य भीत पर्वेटी में बरावर नाम की पहादियों में विश्वमान हैं।

# (६) वर्गविषय का उपक्रम

इतिहास में अशोक के महत्त्व का मुख्य कारण उसकी समीवाय है। मागध साम्राज्य की विश्वविज्ञायिनी शक्ति को सिकंदर और सीजर की तरह अन्य देशों पर आक्रमण करने में न लगाकर उसने धर्मविजय के लिये लगावा। कलिंग को जीवने में जो लाखों आदमी मारे गये थे, केंद्र हुए थे, खाखों सिवाँ विश्ववा व बच्चे अनाय हुए थे, उसे देखकर आशोक के हृद्य में यह विचार आया, कि जहाँ लोगों का इस प्रकार वध हो, वह विजय निरर्थक है। इस प्रकार की विजय को देख कर उसे बहुत दु:ख और अनुताप हुआ। उसने निश्चय किया, कि अब बह किसी देश पर आक्रमण कर इस तरह से विजय नहीं करेगा। अपने पुत्रों और पौत्रों के लिये भी उसने यही आदेश किया, कि वे शक्षों द्वारा नये प्रदेशों की विजय न करें, और जो धर्म द्वारा विजय हो, उसी को वास्तविक हम से विजय सममें।

इसी विचार से अशोक ने सुदूर दिवस के चोड, पांड्य, करल, सावियपुत्र और वाजपार्श के राज्यों में तथा साम्राज्य की उत्तर-पिश्चमी सीमा पर स्थित यवन अंवियोक आदि द्वारा शासित प्रदेशों में शक्कविजय की जगह वर्मविजय का उपक्रम किया। मागध साम्राज्य की जो सैनिक शक्ति उस समय थी, यदि वह चाहता तो उससे इन सब प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर सकता था। पर क्रिलेगविजय के बाद जो अनुताप की भावना उसके हृद्य में उत्पन्न हुई थी, उससे उसने अपनी नीति को बदल दिया। इसीलिये उसने अपने महामात्यों (उच्च राजपदाधिकारियों) को यह आजा दी—शायद आप लोग यह जानना चाहेंगे, कि जो अंत (सीमावर्ती राज्य) अभी तक जीते नहीं गये हैं, उनके संबंध में राजा की क्या आजा है।

- 10

मेरी अंतों के बारे में यही इच्छा है कि वे मुमसे हरें नहीं, और मुक्त पर विश्वास रखें। वे मुक्तसे सुल ही पार्वेगे, दुःस नहीं। वे यह बिश्वास रखें कि जहाँ तक चमा का बर्ताव हो। सकेगा, राजा हमसे चमा का बर्ताव ही करेगा। (दूसरा करिया लेख)

यही भाव उन श्राहिवक जावियों के प्रीत प्रगट किया गया, जो उस समय के महाकांवारों में निवास करती थीं, श्रीर जिन्हें शासन में रखने लिये राजाओं को सदा शक्त का प्रयोग करके की शावश्यकता रहती थी। शक्तों से विजय की नीति को श्राह

अशोक का इस धर्म से क्या अभिप्राय था ? जिस धर्म से वह अपने साम्राज्य के सीमावर्ती प्रदेशों पर विजय प्राप्त करने का उद्योग कर रहा था, क्या वह कोई संप्रदाय विशेष था, या धर्म के सर्वसम्मत सिद्धांत ? अशोक के शिलाके से यह बात अभिनाति स्पष्ट हो जाती है। वह लिकता है—धर्म यह है कि दास और सेवकों के प्रति उचित क्यवहार किया जाय, मासा पिता की सेवा की जाय, मित्र, परिचित रिश्तेहार, अमस और आधारों को दान दिया जाय और प्रास्तियों की हिंसा न की आव अ

पक अन्य लेख में अशोक ने अपने धम्म को इस अकार सममाया है—माता और पिता की सेवा करनी चाहिने हैं। (प्रियों के ) भागों का आदर हदता के साथ आरता चाहिने। (अर्थात् जीवहिंसा नहीं करना चाहिने), सत्य बोलवा चाहिने। धम्म के इन गुणों का प्रचार करना चाहिने, विश्वामी की समा के हन गुणों का प्रचार करना चाहिने, विश्वामी की सेवा करनी चाहिने और स्थ की धमने वाहिने माइगों के प्रति उचित वर्तात करना चाहिने। सही प्राप्ति । (धर्म की) रीति है। इससे आयु बद्दी है, और इसी के ब्राह्म सारा मनुष्यों को चलना चाहिने।

इसी प्रकार अन्यत्र शिलालेखों में लिखा है—'माता पिता की सेवा करना तथा मित्र, परिचित, स्वजातीय, ब्राह्मण और असल को दान करना अच्छा है। थोड़ा व्यय करना और थोड़ा संचय करना अच्छा है।' फिर एक अन्य स्थान पर लिखा है—'धर्म करना अच्छा है, पर धर्म क्या है ? धर्म यही है कि पाप से दूर रहे, बहुत से अच्छे काम करे, द्या दान, सत्य और शौच (पवित्रता) का पालन करे।'

इन उद्धरर्खों से स्पष्ट है, कि अशोक का धन्म से अभिप्राय आचार के सर्वसम्मत नियमों से है। दया, दान, सत्य, मार्दव, गुरुजन तथा माता-पिर्वा को सेवा, ऋहिंसा भादि गुस ही अशोक के धम्म हैं। जीवन के प्रत्येक चेत्र में अशोक अपने धम्म के संदेश को ले जाने के लिये उत्सुक था। इसीलिये उसने बार-बार जनवा के साधारण व्यवहारों श्रीर धम्म-व्यवहार की तुलना की है। यहाँ कुछ ऐसी तुलनात्रों को उद्भृत करना अवयोगी है। चतुर्दश शिलालेखों में से नवाँ लेख इस प्रकार है—'लोग विपत्तिकाल में, पुत्र के विवाह में, कन्या के विवाह में, सवान की उत्पत्ति में, परदेश जाने के समय और इसी वरह के अन्य अवसरों पर अनेक प्रकार के मंगलाचार करते हैं। ऐसे अवसरों पर खियाँ अनेक प्रकार के चुद्र और निरर्थक मंगलाचार करती हैं। मंगलाचार श्रवश्य करना चाहिये, बिंतु इस प्रकार के मंगलाचार प्रायः अल्प फल देने वाले होते हैं। पर धर्म का मंगलाचार महाफल देने बाला है। इसमें (धर्म के मंगलाचार में ) दास और सेवकों के प्रति उचित व्यवहार, गुरुओं का त्रादर, प्राणियों की ऋहिंसा और ब्रह्मणों व श्रमणों को दान-गह सब करना होता है। ये सब कार्य तथा इसी प्रकार के अन्य कार्य धर्म के मंगलाचार कहलाते हैं। इसलिये पिता, पुत्र, भाई, स्वामी, मित्र, साथी और कहाँ तक कहें,

पड़ोसी तक को भी यह कहना चाहिये—यह मंगलापार अच्छा है, इसे तब तक करना चाहिये, जब तक अभीष्ट कार्य की सिद्धि न हो। यह कैसे ? (अर्थात् धर्म के मंगलाचार से अमीष्ट कार्य कैसे सिद्ध होता है ?) इस संसार के जो मंगलाचार से अमीष्ट कार्य कैसे सिद्ध होता है ?) इस संसार के जो मंगलाचार हैं, वे संदिग्ध हैं, अर्थात् उन से अभीष्ट कार्य सिद्ध हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। संभव है, उनसे देवल ऐहिक फा ही मिलें। किंतु धर्म के मंगलाचार काल से पार्चिक फा ही मिलें। किंतु धर्म के मंगलाचार काल से पार्चिक फा ही दिलें। किंतु धर्म के मंगलाचार काल से पार्चिक नहीं हैं (अर्थात् सब काल में उनसे फल मिल सकता है)। यदि इस लोक में उनसे अमीष्ट फल की प्राप्ति न हो, हो परलोक में वो अनंत पुरुष होता ही है। यदि इस लोक में अभीष्ट कार्य सिद्ध हो गया, तो दोनों लाभ हुए अर्थात् यहाँ भी कार्य सिद्ध हुआ, परलोक में भी अनंत पुरुष प्राप्त हुआ।

इसी प्रकार एक अन्य लेख में साधारण दान और धर्म-दान में तुलना की गई है। अशोक की सम्मति में ऐसा कोई दान नहीं है, जैसा धर्म का दान है। इस लिये जिस व्यक्ति की दान की इच्छा हो, वह धर्म का दान करे। धर्म का दान करा है ? धर्म का अनुष्ठान। अतः माता-पिता की सेवा की जाव, हिंसा न की जाय, दासों और सेवकों से उचित व्यक्तिश्रीर किया जाय। सच्चा दान करने वाला व्यक्ति धर्म को जाने कीर धर्म का अनुष्ठान करे।

एक अन्य लेख में अशोक ने साधारण विजय और पर्म विजय में मेद किया है। साधारणतया, राजा कोण शक्त कारी विजय करते हैं, पर धर्माविजय शक्तों द्वारा नहीं पी आधीं के इसके लिये तो औरों का उपकार करना होता है। धर्माविजय के लिये जनता का दित और सुझ संपादिक करना होता है। बुरे मार्ग से हट कर सन्मार्ग पर प्रवृत्त होना होता है, ब्लाह की प्रास्थियों को निरापद, संवर्गा, शांत और निर्मय, प्रवृत्त की उद्योग करना होता है। यह विजय दया श्रीर त्याग से प्राप्त की जानी है।

इनके श्रांतिरिक्त, धर्म की पूर्णता के लिये कुछ श्रवगुर्णों से भी बनने की श्रांवरयकता है। जहाँ तक हो सके, 'श्रासीनव' कम करने चाहिये। पर ये श्रासीनव हैं क्या ? चंडता, निष्ठुरता कोंध, श्रामिमान श्रीर ईच्या। श्रशोक ने लिखा है— मनुष्य को यह देखना चाहिये, कि चंडता, निष्ठुरता, कोंध, श्रामिमान श्रीर ईच्या—ये सब पाप के कारण हैं। श्रीर उसे श्रपने मन में सोचना चाहिये, कि इन सब के कारण मेरी निंदा न हो। इस श्रांत की श्रोर विरोध ध्यान देना चाहिये, कि इस मार्ग से मुमे इस लोक में सुझ मिलेगा श्रीर मेरा परलोक बनेगा।

अपर के उदाहरणों से यह स्पष्ट है, कि अशोक का धर्म कोई सांप्रदायिक नहीं था। यद्यपि अशोक स्वयं बौद्धधर्म का अनुवायी था पर उसने जिस धर्मिक्जय के लिये उद्योग किया था, वह कोई संप्रदाय विशेष का न होकर सब धर्मी के सर्व-

सम्मत सिद्धांतों का समाहार ही था।

## (७) वर्मविषय के उपाय

अशोक ने जिन स्पार्थी से धर्मविजय को संपन्न करने का प्रयत्न किया, उन पर संदोप में प्रकाश हानना आवश्यक है। सब से पूर्व उसने अपने और अपनी प्रजा के जीवन में सुधार करने का उद्योग किया। आरत में जो क्रूरता व अकरण हिंसा प्रचलित थी, उसे अशोक ने रोकने का प्रयत्न किया। यहाँ किसी प्राणी की हत्या या होम न करना चाहिये, और न समाज करना चाहिये। देवताओं का प्रिय प्रियद्शी राजा समाज में बहुत दोष देखता है। किंतु एक प्रकार के समाज हैं, जिन्हें देवताओं का प्रिय प्रियद्शी राजा है। पहले देवताओं के

प्रिय प्रियदर्शी राजा के रसोईघर में शोरने के लिये प्रिक्टिन सैकड़ों हजारों प्राणी मारे जाते थे। पर अब जब यह धर्मलिपि लिखी गई, केवल तीन प्राणी, दो मोर और एक मृग मारे जाते हैं वह मृग भी सदा नहीं। मनिष्य में वे तीन प्राणी भी न मारे जावेंगे।

प्राचीन भारत में समाज का श्रमिप्राय उन मेलीं से बार जिनमें रथों की दौड़ और पशुओं की लड़ाई होती और उन पर बाजी लगाई जावी थी। इन में पशुर्की पर श्रकारण क्रूरता होवी थी। ऐसे समाज अशोक को पसंद नहीं थे। परंतु ऐसे कुछ समाज भी होते थे, जिनमें गाना-बजाना और अन्य बिंदीं बातें होती थीं। इनमें विमान, हाथी, अग्निस्कंघ आदि के दर्ब भी दिखाये जाते थे। धशोक को ऐसे समाजों से कोई एतराब नहीं था। त्रशोक ने उन प्रासियों का वध सर्वथा रोक दिया. जो न साये जाते हैं, श्रीर न ऐसे ही किसी अन्य देपनाय हैं चाते हैं। ऐसे प्राणी निम्नलिखित थे- सुम्मा, मैना, चड्ड चकोर, इंस, नांदीमुख, गेलाड, जतुका (चमगीदर) चंदाक पीलिका, कञ्चना, बेहड्डी की महत्ती, जीवजीवक, गंगावूप संक्रजमत्त्व, साही, पर्श्वशरा, वारहसिंगा, सांह, चोकपिंह, सफद कबृतर और माम के कबृतर। वे सब प्राची केवल के कारण मारे जाते थे। इन्हें स्नाने का रिवाज उस संगर्ध नह था। अशोक ने इस प्रकार की व्यर्थ हिंसा के विकास असी शिसासेसी द्वारा चादेश प्रकाशित किया था। बही स्कूर्त सिये अथवा ऐसे ही उपयोगों से सिये प्रावध किया अधिक वसे भी कम करने के जिये अशोक ने प्रवतन किया था बिसता है-गामिन वा दूध पिताती हुई वकरी, नेही की सुमरी तथा इनके बच्चों की, जो कः महीने दक के ही क मारना चाहिये। मुर्गी' को विषया नहीं करता चाहिये

प्राधियों को भूसी के साथ नहीं जलाना चाहिये। अनर्थ करने या प्राधियों की हिंसा के लिये वन में आग नहीं लगानी चाहिये, प्रति चार-चार महीनों की, तीन ऋतुओं की तीन पूर्णमासियों के दिन, पौष मास की पूर्णमासी के दिन, चतुर्दशी अमावस्या और प्रतिपदा के दिन तथा प्रत्येक उपवास के दिन मछली नहीं मारना चाहिये। इन सब दिनों में हाथियों के वन में तथा वालावों में कोई भी दूसरे प्रकार के प्राधी नहीं मारे जाने चाहिये।

पशुआं को कच्ट से वचाने के लिये अशोक ने यह भी प्रयक्त किया कि उन्हें दागा न जाय। इसीलिये पशुआं को दागने में अनेक बाधाय उपस्थित को थीं । 'प्रत्येक पन्न की अष्टमी, चतु-देशी, अमावस्या वा पूर्णिमा तथा पुष्य और पुनर्वसु नन्नत्र के दिन और प्रत्येक चार-चार महीने के त्योहारों के दिन बैल को नहीं दागना चाहिये। यकरा, भेड़ा, सूअर और इसी तरह के दूसरे प्राणियों को, जो दागे जाते हैं, नहीं दागना चाहिये। पुष्य और पुनर्वसु नन्नत्र के दिन और प्रत्येक चातुर्मास्य के शुक्त पन्न में घोड़े और बैल को नहीं दागना चाहिये।'

इन सब आदेशों का प्रयोजन यही था, कि व्यर्थ हिंसा न हो और लोगों में दया तथा अहिंसा की श्रोर प्रवृत्ति हो। अशोक अपने साम्राज्य में एक ऐसे वातावरण को उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा था, विससे लोगों की प्रवृत्ति धर्ममार्ग की तरफ हो सके।

धर्मविजय के लिये ही अशोक ने धर्मयात्राओं का प्रारंस किया। यात्रा तो पहले सम्राट्सी करते थे, पर इनका उद्देश्य आनंद व मौज होता था। वे विहारयात्रायें करते थे, धर्मयात्रा नहीं। अशोक ने धर्मयात्राओं का प्रारंग किया। इनमें शिकार आदि द्वारा समय नष्ट न करके अमणों, ब्राह्मणों और दृद्धों का दशन, उन्हें दान देना, जनपद में निवास करने वाली जनता के पास जाकर उन्हें उपदेश देना और धर्मविषयक विचार करना होता था। अशोक को इस प्रकार की चर्मगांक को से स्वक्र

श्रपने राजकर्मचारियों को श्रशोक ने वह बादेश दिया कि वे जनता के कल्यास के लिये निरंतर प्रवनशील रहें, कि को अकारण दंड न दें, किसी के साथ कठोरता 🚃 करें। यदि उस के राजकर्मचारी इन बातों का कार्याह रहोंगे, तो धर्मविजय कैसे हो सकेगी ? उसने विसा है वाओं के भिय की तरफ से तोसाली के महामात्य नगरम हारिकों (न्यायाधीशों ) को ऐसे कहना। आप लोग हुआ। प्राणियों के ऊपर इसलिये नियुक्त किये गये हैं, कि जिल्ली श्राच्छे मनुष्यों के स्तेहपात्र बर्ने । श्राप लोग इस मजीमाँ वि नहीं सममते। एक पुरुष भी-यदि ( त्रिना श्रपराध ) बाँधा जाता है, या परिक्रोस उससे बहुत लोगों को दुःख पहुँचता है। ऐसी र उन्हें सध्यमार्ग से ( श्रत्यंव कृठोरता श्रीर श्रत्यंव दया, श्रीती स्याग कर ) चलना चाहिये। किंतु ईष्यी, निठक्कान मि जल्दबाजी, अनम्यास, आलस्य और तंद्रा के रहते ऐसी हो सकता। इसलिये ऐसी चेष्टा करनी चाहिये, कि के नं सावें । इसका भी मूल उपाय वह है, कि सदा आहे बचना और सचेष्ट रहना। इसलिये सदा काम करिका उठी, चलो, आगे बढ़ो। नगरज्याबहारिक सद्दा आवे सम (प्रविद्या) पर दृढ़ रहे। नगरजन का अक्टर अकारण परिक्र श न हो। इस प्रयोकन के किये में अति पाँचवें वर्ष अनुसंधान के लिये निकत्या। कार्येच इसार हर तीसरे वर्ष ऐसे ही वर्ग को विकालेगा प शिला से भी।

इस प्रकार के आदेशों का उद्देश यही मा कि सम्बन्धि

शासन निर्दोष हो, राजकर्मचारी जनता के कल्यास में वत्यर रहें और किसी पर अत्याचार न होने पावें। यह सब किये बिना धर्मविजय की आशा ही कैसे की जा सकती थी। राज्य-सुशासन की स्थापना के लिये ही अशोक ने यह व्यवस्था की, कि 'सब समयों में, चाहे में झाता होऊँ, चाहे खनाने में होऊँ, चाहे शयनागार में होऊँ, प्रतिवेदक हर समय प्रजा का कार्य सुमें बतावें। मैं सब जगह प्रजा का कार्य करूँगा।'

धर्मविजय के लिये गार्ग की साफ करने के लिये यह भी परम आवश्यक था, कि विविध संप्रदायों में सेल-जोल पैदा किया जाय। उस समय मारत में अनेक मत और संप्रदाय थे। इनमें परस्पर विरोध का रहना अस्वामाविक नहीं था। अशोक ने इस तरफ भी व्यान दिया। उसने सिखा है-देव-ताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा विविध दान वा पूजा से गृहस्य व सन्यासी, सब संप्रदाय वालों का सत्कार करते हैं। किंतु देवताओं के प्रिय दान या पूजा की इतनी परवाह नहीं करते, जिवनी इस बाव की कि सब संप्रदायों के सार (वत्त्व) की वृद्धि हो। संप्रदायों के सार की वृद्धि कई प्रकार से होती है, पर उसकी जढ़ बाणी का संयम है, श्रर्थात् लोग केवल अपने ही संबदाय का बादर श्रीर विना कारण दूसरे संप्रदाय की निंदा न करें। केवल विशेष-विशेष कारणों के होने पर ही निंदा होनी चाहिये। क्योंकि किसी न किसी कारण से सब संप्रदायों का जादर करना लोगों का कर्तव्य है। ऐसा करने से अपने संप्रदाय की उन्नति और दूसरे संप्रदायों का उपकार होता है। इसके विषरीत जो करता है, वह अपने संप्रदाय को भी चित पहुँचाता है, और दूसरे संप्रदायों का भी अपकार करवा है। क्योंकि जो कोई अपने संप्रदाय की भक्ति में आकर, इस बिचार से कि मेरे संप्रदाय का गौरवं बढ़े, अपने संप्र-

हाय की प्रशंसा करता है और दूसरे संप्रदाय की निंदा करता
है, वह वास्तव में अपने संप्रदाय को पूरी हानि पहुँचाता है।
संप्रदाय (मेल-जोल) अच्छा है, अर्थात् लोग एक दूसरे के
धर्म को ध्यान देकर सुनें और उसकी सेवा करें। क्वोंकि देव-वाओं के प्रिय की यह इच्छा है, कि सब संप्रदाय वाले बहुत विद्वान और कल्यास का कार्य करने वाले हों। इसलिये वहाँ-जहाँ जो संप्रदाय वाले हों, उनसे कहना चाहिये कि देवताओं के प्रिय दान या पूजा को इतना वड़ा नहीं मानते, जितना इस बात को कि सब संप्रदायों के सार (तत्त्व) की बुद्धि हो।

जनता को यह बात सममाने के लिये, कि वे केवल अपने ही संप्रदाय का आदर न करें, अपितु अन्य मतमतांतरों को सी सम्मान की हिट्ट से देखें, सब मत बाले वासी के संबम के काम लें, और परस्पर मेलजोल से रहें, अशोक ने धर्ममहा-मात्रों की नियक्ति की । उनके साथ ही स्त्री महामात्र, अब-भूमिक तथा अन्य राजकर्म बारिगस यही बात लोगों को सममाने के लिये नियत किये गये।

इन्हीं धर्ममहामात्रों की नियुक्ति के प्रयोगन की एक कार्य लेख में मलीभांति स्पष्ट किया गया है—विते जमानों, में धर्ममहामात्र कभी नियुक्त नहीं हुए। इस लिये मैंने राज्याभिषेक्ष के तरहने वर्ष में धर्ममहामात्र नियुक्त किये। वे सन पायकों (संप्रहायों) के बीच नियत हैं। वे धर्म के श्राविष्टान के लिये, धर्म की वृद्धि के लिये तथा धर्मयुक्त लोगों के सुका के लिये, धर्म की वृद्धि के लिये तथा धर्मयुक्त लोगों के सुका के लिये हैं। " वे शृत्यों, जाहाखों, घनी गृहपृत्तियों, जाहाखों, वृद्धों के वित्र संस्था प्रयास के लिये, धर्मयुक्त प्रजा की अवस्थित। (बाधा से बचाने ) के लिये संस्था है। बंध व स्थान की लिये, बाधा से बचाने के लिये, किर के सुकाने के लिये, जो पहुत संवान बावे हैं, बुदे हैं समके श्रीक में के स्थान लिये, जो पहुत संवान बावे हैं, बुदे हैं समके श्रीक में के स्थान लिये, जो पहुत संवान बावे हैं, बुदे हैं समके श्रीक में के स्थान लिये, जो पहुत संवान बावे हैं, बुदे हैं समके श्रीक में के स्थान लिये, जो पहुत संवान बावे हैं, बुदे हैं समके श्रीक में के स्थान लिये, जो पहुत संवान बावे हैं, बुदे हैं समके श्रीक में के स्थान की लिये, जो पहुत संवान बावे हैं, बुदे हैं समके श्रीक में के स्थान स्थान की स्थान संवान की लिये, जो पहुत संवान स्थान होते हैं स्थान स्थान हैं है समके श्रीक संवान स्थान स्था

हैं। वे यहाँ (पाटलीपुत्र में, बाहर के नगरों में, सब अंतःपुरीं में, (मेरे) माइयों के, बहनों के जीर ज्ञन्य जावियों के बीच सब जगह ज्यापुत हैं। मेरे सारे विजित (साम्राज्य) में, धर्म-युक्त में वे धर्ममहामात्र ज्यापृत हैं।'

इस प्रकार सफ्ट है, कि धर्ममहामात्रों तथा उनके अधीनस्थ कर्मचारियों का काम यह था, कि वे सब संप्रदायों में मेल कायम करायें। जनता के हित और मुख के लिये यत्न करें। धर्मानुकूल आचरण करने वाली प्रजा को सब प्रकार की बाधाओं से बचाये रखें। शासन में किसी पर कठोरता न हो। कोई क्यर्थ क़ैद न किया आवे, किसी की व्यर्थ हत्या न हो। को गरीब लोग हैं या जिन पर गृहस्थी की अधिक जिम्मे-दारियाँ हैं ऐसे लोगों के साथ विशेष रियायत का बर्ताब हो। धर्ममहामात्र इन्हीं बातों के लिये सब नगरों में, सब संप्रदायों में ब अन्यत्र नियक्त किये गये थे।

ये धर्ममहामात्र केवल मीर्य साहाज्य में ही नहीं, श्रिष्तु सीमांतवर्ती खतंत्र राज्यों में भी नियत किये गये। अपने 'विजित' में भलीमाँ ति धर्मस्यापना हो जाने के वाद अन्य देशों में भी धर्म द्वारा विजय का प्रयास शुक्त किया गया। अशोक ने अपने शिलालेखों में इन सब राज्यों के नाम दिये हैं। सुदूर दक्षिण में चोड, पांड्य, केरल, सातियपुत्र और त.म्राण्डित ग पश्चिम में अंतियोक का यवन-राज्य तथा उससे भी परे के तुक्रमाय, मक, अलिकसुन्दर और अंतिकिनि द्वारा शासित राज्य, जिनके संबंध में हम पहले लिख चुके हैं। दक्षिण में लंका तक और पश्चिम में सीरिया, मिम, मैसीडोनिया और मीस तक अशोक ने अपने धर्ममहामात्र नियत किये। वे धर्ममहामात्र अपने धर्मविजय के उद्योग में केवल विविध संप्रदायों में मेल-जोल वा ही यत्न नहीं करते थे, पर उनके सम्मुख दायों में मेल-जोल वा ही यत्न नहीं करते थे, पर उनके सम्मुख

कि ठोस काम भी था। देवताओं का प्रिय प्रियहर्शी राज्य की कहता है—मैंने सब जगह मार्गी पर वरगद के दून काम कि विदे हैं, ताकि पशुओं और मनुष्यों को खाया मिले। आमी की वाटिकायें लगवा दी हैं। आठ-आठ कोस पर मैंने हुए सुद्वाये हैं और सरायें बनवाई हैं। जहाँ तहाँ पशुकों और मनुष्यों के आराम के लिये बहुत से प्याक्त बैठा दिसे हैं। किंतु ये सब आराम बहुत थोड़े हैं। पहिले राजाओं ने और मैंने भी विविध सुखों से लोगों को सुखी किया है। पर मैंने यह सब इसलिये किया है, कि लोग धर्म का आचरण करें।

'देवतात्रों के प्रिय त्रियदर्शी राजा के विजित (साझाज्य) में सब स्थानों पर और वैसे ही जो सीमांतवर्षी राजा हैं, वहाँ, जैसे बोड, पांड्य, सावियपुत्र, केरलपुत्र और ताम्नपर्णी में बौंक अंतियोक नामक यवन राजा तथा जो उस के (श्रांतियोक के) पड़ोसी राजा हैं, उन सब देशों में देवताओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ने दो प्रकार की चिकित्सा, एक मनुष्यों की और दूसरी प्रशुओं की चिकित्सा, का प्रबंध किया है, और जह पर मनुष्यों और प्रशुओं की चिकित्सा, का प्रवंध किया है, और जह पर मनुष्यों और प्रशुओं की चिकित्सा के लिये उपयुक्त औषित्र मनुष्यों श्रोर प्रशुओं वी चिकित्सा के लिये उपयुक्त औषित्र मनुष्यों भी प्रशुओं जी चिकित्सा के लिये उपयुक्त औषित्र में से मूल और फल भी जहाँ नहीं थे, वहाँ लावे और लयादे तो हैं। मार्गों में प्रशुओं और मनुष्यों के आराम के लिये दिन का साथे और कुएँ खुदवाये गये हैं।

'यह धर्मविजय देवताओं के प्रिय ने यहाँ (अपने सालाका में) तथा छ: सौ योजन दूर पड़ोसी राज्यों में प्राप्त की है। बार्ड अतियोक नामक यवन राजा राज्य करता है। बीर इस बांवि बोक से परे तुरमय, अतिविनि, मक बौर अविक्सुन्दर नाम के राजा राज्य करते हैं, और उन्होंने अपने राज्य के नाने (दिक्क में चोड़, पांड्य, तथा तामपूर्णी में भी बर्मीक्जिय मह है। '' 'सब जगह लोग देवताओं के प्रिय के बर्मानुशासन का अनुसरण करते हैं और अनुसरण करेंगे। जहाँ देवताओं के प्रिय के दूव नहीं जाते, वहाँ भी लोग देवताओं के प्रिय का धर्मोचरण, धर्मविधान और धर्मोनुशासन सुनकर धर्म के अनुसार आचरण करते हैं, और भविष्य में करेंगे।'

विदेशों में धर्मविजय के लिये जो महामात्य नियत किये गये थे, के अंतमहामात्र कहलाते थे। इनका कार्य उन देशों में सदेके बनवाना, सड़कों पर दुर्च लगवाना, कुएँ खुदबाना, सराय बनवाना, प्याऊँ विठाना, पशुत्रों और मनुष्यों की चिकित्सा के लिये चिकित्सालय सुलवाना और इसी प्रकार के अन्य उपायों से जनता का हित और कल्यास संपादित करना था। जहाँ वे अंतमहामात्र इन उपायों से लोगों का हित और सुख करते, वहाँ साय ही अशोक का घर्मसंदेश भी सुनाते। वह वर्मसंदेश यही था, सब संप्रदायों में मेल-मिलाप, सब धर्माचार्यों माह्यसों श्रीर श्रमणों - का श्रादर, सेवक, दास श्रादि से उचित व्यवहार, व्यर्थ हिंसा का त्याम, माता-पिता व गुरुजनों की सेवा और प्राणिमात्रं की हितसाधना। अशोक की स्रोर से सुदूरवर्ती विदेशी राज्यों का धर्म द्वारा विजय करने के निये जो अंतमहा-मात्र अपने कर्मचारियों की फौज के साथ व्याप्टत हुए, वे उन देशों में चिकित्सालय स्रोलकर, मुक्त दवा देकर, धर्मशाला और कुएँ बनवा कर, सड़कें, प्याऊ और बाटकायें तैयार कराके जनता की सेवा करते थे। उस समय के राजा लोग प्राय: पारस्परिक युद्धों में व्यस्त रहते थे। उन्हें अपनी शक्ति और वैसव के अति-रिक्त अन्य किसी बात का स्याल नहीं था। जनवा के हित और सुख की बात पर वे कोई ध्यान नहीं देंते थे। ऐसी दशा में अशोक के इन लोकीपकारी कार्यों का यह परिखास हुआ, कि लोग अपने इन उपकर्ता महामात्रीं को बड़ी श्रद्धा की हिस्ट

से देखने लगे। जिस वर्ष के अतुवायी इस प्रकार परोपकार के लिये अपने वन, मन और घम को निष्ठावर कर सकते हैं, उसके लिये लोगों में स्वाभाविक रूप से श्रद्धा का मात्र उत्पन्न हुआ, साधारख जनता के लिये वही राजा है, वही स्वामी है, जो उनके हित-छाहित और सुख-दु:स का ध्याम रखे। उनके अपराम के लिये विकित्सालय, कूप, घमरशाला आदि का अवंश करे। इसी का परिणाम हुआ, कि इन सब विदेशी राज्यों में खून की एक भी बंद गिराये विमा, केवल परोपकार और में खून हारा अशोक ने अवंशा धर्म साम्राह्य स्थापित कर लिया।

अशोक की इस अमेषिजय की नीति का ही यह परिसास हुआ कि अन्य देशों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये रास्ता साफ हो गया। जिन देशों में अशोक के अंतमहामात्र लोककल्यास के कार्यों में लगे थे, वहाँ जब बौद्ध प्रचारक गये, तो "उन्होंने अपने धर्म को बहुत सुगम पाया।

# (८) अक्षोक और बौद्ध धर्म

समाद अशोक पहले बौद्ध धर्म का अनुवायी नहीं था।
प्रसिद्ध बौद्ध ध्रंथ दिव्यावदान की एक क्या के अनुसार जय
अशोक ने राजगरी प्राप्त की, तो वह बहुत कर और अत्याचारी
था। एक बार अमात्यों ने उसकी आक्षा का पालम नहीं किया,
तो अशोक को बहुत कोध आया। कोध में अवनी राजशार के
भ्यान से सींच कर उद्धाने पाँच सी अमात्यों के सिरों को धर्
अलग कर दिया। एक और दिन की बात है, कि अंतः पुर
क्रियों ने, जो अशोक के कुरूप होने के कारण हँ सा

जब अमात्यों ने देखा कि राजा इस प्रकार अत्याचार कर रहा है. तो उन्होंने उस से प्रार्थना की कि आप अपने हाथों को इस प्रकार अपवित्र न कीजिये। क्यों नहीं ज्ञाप अपराधियों को दंड देने के लिये किसी अन्य व्यक्ति की नियुक्त कर लेते ? राजा को यह बार समम में त्रा गई । उसने चंहगिरिक नाम का एक आदमी इस काम के लिये नियत कर दिया, जो बहुत ही कर था। करता में उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। प्राखियों को कच्ट देने में उसे बड़ा आनन्द आता था। वह इतना क्रूर था, कि अपने माता-पिता की उसने स्वयं अपने हाथ से मारा था। इस भयानक आदमी को प्रधान 'वश्यवातक' के के पद पर नियत करके एक भयंकर जेलाखाना भी बनाया गया। इसका बाह्य रूप बड़ा सुन्दर और दर्शनीय था। लोग उसे देखते ही मोहित हो जाते और सोचते कि अंदर जाकर भी इस रमणीक स्थान को देखें। पर श्रंदर जाते ही उन पर घोर संकट आ पड़ते थे। राजा की आज्ञा थी, कि जो आदमी इस कारागार में पहुँच जावे, उसे जीवा न छोड़ा जाय, अपित नानाविध कष्ट देकर उसकी हत्या कर दी जाय।

जो कोई भी इस जेलसाने में श्रावा, वच कर न लौट पावा। एक बार बालपंडित नाम का एक भिन्नु वहाँ चला गया। उसे भी चंडिगिरिक ने जलती हुई भट्टी में डाल दिया। परंतु भट्टी में डाल दिया। परंतु भट्टी में डाल हर जब वध्यधातक नीचे देखने लगा, तो उसने एक बहुत ही विचित्र हरय देखा। बालपंडित एक कमल पर बैठा हुआ था, चारों तरफ डवालायें उठ रही थीं, परंतु वे भिन्नु का इस भी नहीं विगाइ सकती थीं। इस चमत्कार की स्वना राजा को मिली, तो वह स्वयं देखने के लिये आया और अपनी धाँसों से बालपंडित के प्रताप को देखकर आश्चर्यचित्र रह गया। भिन्नु ने उसे उपदेश दिया। अशोक पर इस उपदेश का बड़ा

प्रभाव पड़ा और वह करूता का परित्याग कर बौद्ध धर्म की अनुयायी हो गया।

दिन्यावदान की यही कथा कुछ परिवर्तनों के साथ प्राचीन अनुश्रुति के जन्य बीद्ध मंत्रों में भी पार्ड जाती है। ऐसा प्रतीत होता है, कि बौद्ध धर्म के उत्तम प्रभाव को प्रदर्शित करने के लिये इन पंथों में अशोक को अत्यंत कर और अस्वावारी दिलाया गया है। इह भी हो, यह स्पष्ट है, कि असीक पहले बौद्ध नहीं था। बाद में उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। कैंलिंग विजय के बाद उसके जीवन में जो परिवर्तन आया था, हम पहलें उसका उल्लेख कर चुके हैं। पर बौद्ध घर के प्रति उसका मुकाब पहले ही हो चुका था। कर्ता और अत्याद चर्मने प्रति उसका मुकाब पहले ही हो चुका था। कर्ता और अत्याद उपहेंगों में संतोष अनुभव करना प्रारंभ कर दिया था। कर्तिन उसकी उसके में संत्र कर उसने बौद्ध भिन्न को बिल-इन करना प्रारंभ कर दिया था। कर्तिन इन करना प्रारंभ कर दिया था। कर्तिन उसके बहुत दिया। बौद्ध धर्म की यह दीचा अशोक ने संग्रवह राजगहीं पर बैठने के झाठ वर्ष बाद ली थी।

बौद्धवर्म को बहुए करने के वाद अशोक ने सब की वीधों की यात्रा की। अमात्यों के परामश के अनुसार में अगुप्त नाम के एक प्रसिद्ध आचार्य की सहायता।

ष्ट्र संयुरा के समीप नत्माक्तिकारण्य में उदार्ग सि करता था। इस संसारप्रसिद्ध व्याचार्य

र शिकु मीर रहते में अन राजा में कि अमेडान के निषय में सुना, तो अके कहा कि हात्री, और रूप मारि कि कि उपनुष्ट रीख जाउंगा और नि नि रूप पूर्व पूर्व पर महिनी ने अक

उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं। राजा ने उत्तर दिया-हम इस योम्य नहीं हैं, कि उपगुप्त यहाँ आवें, हमी को वहाँ जामा चाहिये। पर जब उपगुप्त की माल्म हुआ कि राजा बहुत से लोगों के साथ मेरे पास आ रहा है, वो उसने सोचा कि राजा के मेरे पांच आने से बहुत से मनुष्यों और पशुओं को व्यर्थ कष्ट होगा। उसने श्रशोक को कहला भेजा कि वह स्वयं ही पाटलीपुत्र आ जावेगा। यह जानकर अशोक ने स्वविर 😽 षपगुप्त के तथा उसके अनुवायियों के पाटलीपुत्र जाने का समु-चित प्रबंध कर दिया। बहुत सी नौकार्ये यमुना के तट पर एक्ट की गई। इनमें उपगुप्त और अठारह हजार सिद्ध सवार हुए। मधुरा से प्रथाग तक यमुना में नीकाओं पर यात्रा करते. हुए भिद्धश्रों की यह विशाल मंडली फिर गंगा डारा पाटकीया पहुँच गई । जिस भादमी ने पहले पहल अशीक की उपगुप्त हैं आगमन का समाचार दिया, प्रसन्न होकर अशोक ने उसे अपने शरीर से उतार कर चार इजार का एक हार इनाम में दे दिया । फिर 'बांटिक' को बुखाकर आजा दी सारे शहर में एक साथ घंटे बजाबे जावें, ताकि जनता की मालूम हो जाव कि आचार उपगुप्त पदार गये हैं।

उपगुप्त के स्वागत के लिये सारे पाटलीपुत्र को सजाबा गुणा।
श्रशोक स्वयं ३ कोस तक आगे आचार्य को लियाने के लिया गये। संपूर्ण 'पीर' और अमात्य उनके साथ थे। अमें ही जाठा-रह हजार भिक्खुओं से बिरे हुए स्थविर स्पनुत्र की अशोक ने देखा, वह हाथी से नीचे उतर गया। कुछ कर्म पैदल चल कर वह उपगुप्त के पास पहुँचा और एक पैर नदी के तीर पर और दूसरा नाव पर रखकर उसने स्वयं उपगुप्त को नाव से नीचे उतारा और फिर इस तरह उसके पैरों पर गिर पदा, जैसे जड़ से कटा हुआ युन। फिर हाथ जोड़ कर अशोक है कहा—'जब मैंने राजगण का नाश कर शैं को समेत यह पृथिकी प्राप्त की, जिसके समुद्र ही आवरण हैं और जिस पर राज्य करने वाला अन्य कोई नहीं है, तब भी मुक्ते वह सुक नहीं मिला, जो आज आपको देखकर मिला है।' स्थविर उपगुप्त ने अशोक के सिर पर अपना दाँया हाथ फेरते हुए आशीकों हिया—'राज्य के सब कार्य को बिना प्रमाद के मलीमाँ ति करते रही और तीनों दुर्लभ रहों।' बुद्ध, धम्म और संघ ) की सदा पूजा करते रहो ।' सम्राद्र और स्थविर में देर तक बात होती रही। बाद में अशोक ने उससे कहा 'है स्थविर! मेरी इच्छा है कि मैं उन सब स्थानों का दर्शन करूँ, जहाँ मगदान बुद्ध ठहरे थे। उन स्थानों का मैं सम्मान करूँ और वहाँ ऐसे स्थिर निशान छोड़ बाऊँ, जिससे मबिष्य में आने बाली संतित को शिका मिलती रहें।'

स्थविर ने उत्र दिया—'साधु-साधु ! तुम्हारे हृद्य में बहुत ही उत्तम विचार उत्पन्न हुआ है। मैं तुम्हें मार्ग दिसाने का काम बढ़ी प्रसन्नया से करूँगा।'

इस प्रकार आजार्य उपगुप्त के मार्गप्रदर्शन में अशोक ने दीर्थयात्रा प्रारंभ की । पाटलीपुत्र से वे पहले चंपारन जिले के उन स्थानी पर गये, जहाँ अशोक के पाँच विशास प्रस्तरस्त्री

हुए हैं। यहाँ से हिमालय की तराई के प्रदेश में से के पश्चिम की कोर मुद्द गते और लुन्नितीवृत्त जा की कर समवात वृद्ध की जन्म हुआ था। इस जगह पहुँच पुत्र से अपना दाँगा हाथ फैला कर कहा— महास्वका! मुज्य अमुकान का लागा हुआ था। वे स्वतंत्र अपने स्वतंत्र के सिवा कर प्रस्तर स्वतंत्र के स्वतंत्र हैं। देशां की कि विश्व के प्रस्तर स्वतंत्र के स्वतंत्र के स्वतंत्र कर स्वतंत्र शाकर दस स्थान की पूजा की। यहाँ शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। इस किये थहाँ पेत्यर का एक विशाज स्तंभ और एक यहत दीवार कड़ी की गई। यहाँ भगवान का जन्म हुआ था, इसकिये लुन्विनी माम का धार्मिक कर उठा दिया गया और (भूमि कर के रूप में केवल) आठवाँ भाग लेना निश्चित किया गया।' लुन्विनीयन में अशोक ने बहुत दान-पुण्य किया। फिर यह फिपलबस्तु गया, वहाँ उपगुप्त ने फिर अपना दाँया हास फैला कर कहा—'महाराज इस स्थान पर बोधिसस्त के राजा शुद्धोदन के घर में अपना बाल्यकाल व्यतीत किया था।'

विव्यावदान के अनुसार कपिलवस्तु के बाद राजा अशोक बोधियुन के दर्शनों को गये। यहाँ भगवान की बोध हुजों था। अशोक ने यहाँ आकर एक लास सुवर्ण मुद्दार्थ बाद की। एक नैत्य भी इस जगह पर वनवाया गया। विधियुन के बाद स्वविद उपगुप्त अशोक को सारमाथ ले गया, जहाँ भगवान ने पहले-पहल धर्मचक्र का भवतन किया था। सारनाथ के बाद अशोक इसीनगर गया, जहाँ मगवान ने निर्वाण पद प्राप्त किया था। उपगुप्त अशोक को आवस्ती और जेतवन भी ले गया, इन स्थानों के साथ महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं का घनिष्ट संबंध है। साथ ही, सारिपुत्र मीद्राण्य यन, महाकश्यप आदि प्राचीन बौद्ध आवारों के स्थानों के भी दर्शन किये गये और वहाँ भी बहुत कुछ दान पुष्य हुजा। बुद्ध के प्रसिद्ध शिष्य आवाद के स्तूप पर अशोक मे बीठ लास सुवर्ण मुद्रार्थ अपित की।

बौद्ध होकर अशोक ने कुछ ऐसे आदेश भी दिये, जो केवल बौद्ध लोगों के ही काम के थे । एक शिलालेख में उसने लिखे वाया है—'मगध के प्रियदर्शी राजा संघ को अभिवादन ( पूर्वक संबोधन करके ) कहते हैं, कि वे विष्नदीन और सुख से रहे

है भदंतगा ! भाषको माल्स है, कि जुद्ध, धम्म भीर संभ में हमारी कितनी भक्ति और आरथा है। हे भदंतगा ! जो हुन भगवान जुद्ध ने कहा है, सो सब अच्छा कहा है। पर भदंतगा ! में अपनी ओर से (कुछ ऐसे मंदों के लाम जिल्ला हैं, जिन्हें में अवश्य पढ़ने थीग्य सममता हैं हे अवश्य समुख्य ( इस विचार से कि ) इस प्रकार सद्धर्म चिरत्यायी रहेगा, में इन धर्मश्यों ( के नाम लिखता हूँ ) यथा—विनय समुख्य ( विनय समुद्धर्थ: ), अत्याम मयानि, मुनिगाथा, मोनेयस्ते ( मोनेय सूत्रम् ), उपविस्माधिने ( उपविष्य प्रश्ना: ), राहुलवाद, जिसे ममहान सुद्ध ने स्व बोलने के वारे में कहा है। इन धर्मगंथों को, हे मदंवगा अवश्य वारे वार और धारण करें और इसी प्रकार उपासक और उपासक भी ( सुने और धारण करें और इसी प्रकार उपासक और इसिसदे बह से सिस्तवाता हैं, कि लोग मेरा अभिनाय जानें।

यह शिलालेस बड़े महत्त्व का है। इससे वह आत होता. है कि अशोक को किन बीद भंगों से बिशेष धेन धंगों में बौद्ध धर्म के विधि-विधानों और पारक्षीकिक

होकर सदाचार और बीवन को जीवा कर लग्नों का उत्तेक है। चस्तेक की होन्स क्या का ह (बिच् और वपासक सन ) मी चम्ने के तेन्द्र क्या ए ज्यान है। पूर्व के संबंध में अग्नोंक का का अन्य कर्य है। अपने कीर मंत्र में पूर्व क्रांत्र का है। अपने कीर मंत्र में प्राप्त के क्या का है। अपने कि मंत्र में अग्नोंक में कर क्या कोई, चाहे बद भिन्नु हो या भिन्नुणी, संघ में फूट डालेगा, उसे सफेद करहे पहना कर उस स्थान पर रस्न दिया जानेगा, जो भिन्नुओं या भिन्नुणियों के लिये उपयुक्त नहीं है। ( अर्थात उसे भिन्नुसंघ से बहिष्कृत कर दिया जायगा। हमारी यह आहा। शिन्नुसंघ और भिन्नुणीसंघ को बता दो जाय।) देवताओं के प्रिय ऐसा कहते हैं, इस तरह का एक और लेख आप लोगों के पास भेजा गया है, जिससे कि आप लोग उसे याद रखें। ऐसा ही एक लेख आप उपासकों के लिये भी लिख दें, जिससे कि वे हर उपवास के दिन इस आजा के मर्म को सममें। साल भर प्रत्येक उपवास के दिन इस आजा के मर्म को सममों। साल भर प्रत्येक उपवास के दिन हर एक महामात्र सपनास- अप पालन करने के लिये जायगा। जहाँ-जहाँ आप लोगों का अधिकार हो, वहाँ-वहाँ आप सर्वत्र इस आजा के सम्मों। सामगोंने स्था इसका मचार करने के लिये जायगा। जहाँ-जहाँ आप लोगों का अधिकार हो, वहाँ-वहाँ आप सर्वत्र इस आजा के समुसार प्रवास करने के लिये जायगा। जहाँ-जहाँ आप लोगों का अधिकार हो, वहाँ-वहाँ आप सर्वत्र इस आजा के समुसार प्रवास करने के लिये जायगा। जहाँ-जहाँ आप लोगों का अधिकार हो, वहाँ-वहाँ आप सर्वत्र इस आजा के समुसार प्रवास करने के लिये जायगा। जहाँ-जहाँ आप लोगों का अधिकार हो, वहाँ-वहाँ आप लोगों स्वास के स्वास के समुसार अधार करें। इसी प्रकार आप लोग सब कीटीं ( दुर्गों ) और विषयों ( प्रांवां ) में भी इस खाडा को में लें।"

"देशवाओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा कीरांशी के महामात्रों को इस प्रकार आहा देते हैं—संघ के नियम का उस्लंघन न किया जाय। जो कोई संघ में फूट डालेगा, उसे रवेत बार पहना कर उस स्थान से हटा दिया जायगा, जहाँ मिच्च या मिच्चियाँ रहते हैं।" "भिच्च और मिच्चियी, दोनों के लिये (संघ का) मार्ग नियत किया गया है। " जो कोई मिच्च या मिचुणी संघ में फूट डालेगा, उसे उस स्थान से हटा दिया जायगा, जो भिच्च यों सीचियाँ के लिये नियत है। " इच्छा है, कि संघ का मार्ग स्थिर रहे।"

सारनाथ, प्रयाग और साझी में शास वे बीन शिलाती। संघ में एकता कायम रखने के लिये अशोक द्वारा कि प्र प्रयत्नों का वर्षन करते हैं। संघ में फूट न हो, इसके हैं अशोक तुला हुआ था। बुद्ध की मृत्यु के बाद ही संघ में मतमेद शुरू हो गये थे। अशोक से पूर्व इन्हीं मतमेदों को दूर
कर, एकता स्थापित करने के लिये, बौद्धों की दो महासभावें
हो चुकी थीं। पर मतभेद अभी तक विद्यमान था। अशोक
की यह इच्छा थी, कि यह फूट अधिक न बदे। इस आदेश के
पालन का उत्तरदायित्व धर्ममहामात्रों को दिया गया था। अहीं
उनका काम यह था, कि विविध संप्रदायों में समवाय ( मेलजोल) कायम करें, वहां बौद्ध संघ में फूट को रोकने का कार्य भी उन्हीं के सुपुर्द किया गया था। बौद्ध होने के नाते अशोक
अपनी राष्ट्रशिक्त का प्रवोग इस उद्देश्य से भी कर रहा था।
कि बौद्ध संघ में एकता बनी रहे।

धरोक स्वयं बौद्ध था, पर सब धर्मों के प्रति उसके हुई में धादर था। उसने ब्रह्म विविध संप्रदायों में समकाब स्थापित करने का उद्योग किया, वहाँ अन्य संप्रदायों को दान भी दिया। गया के समीप बराबर पहादियों में तीन गुहामदिर उपस्कर हुई हैं. जिन्हें धरोक ने आजीवक संप्रदाय को दिवा था। इस समाज में वहाँ तीन लेख भी उस्कीर्स हैं।

#### (६) इयार इनाख

श्रामिक के समय भी भी तचिशाला में विद्रोह आही हहें इन विद्रोहों का उन्लेख दिव्यावदान में किया गया ता है, कि विशाल मागव सामाज्य के उत्तरपति इतने समय वाद जभी शक पूर्णत्या सांकि। हि) वहाँ के महामार्थों को शासन में जानिक व वन करना पहला था, और हुसीकित। होते रहते थे । ऐसे यह निर्माह की वि राति करते के बाद कनाल तनशिला में प्रांतीय शासक के रूप

कुनास अशोक का बड़ा पुत्र था। उसे वह बहुत प्रिय भी मा। उसकी आँसे हिमात्तय के कुनाल पत्ती के समान सुंदर थीं, इसीलिये उसका नाम कुनाल पड़ा था। वह देखने में बहुत भुदर तथा प्रकृति से अत्यंत सुकुमार था। उस का विवाह काञ्चनमाला नाम की परम सुंदरी युवती से हुआ था। कुनाल और काश्चनमाला का गृहस्य जीवन बड़ा सुखी और प्रेममय था। बुद्धावस्था में अशोक ने विष्यरिक्तता से विवाह किया। वह उद्योग के एक संपन्न श्रेष्ठी की कन्या थी और परम युवती होने के कारख सौंदर्य उसमें बहुत था। बूढ़े अशोक से उसे संवोष नहीं हुआ। युवक कुनाल पर वह मीहित थी। उसके सुन्दर रूप और आकर्षक आँखों ने सूबती विध्वरिक्ता को पागल कर दिया था। एक बार एकांत में विष्यरिक्ता ने कुनाल के सामने अपना श्रेम प्रगट किया। पर अपनी विमाता के इसी प्रम की क्रुनाल ने कोई परवाह नहीं की। वह उसे अपन मावा समम्बता था और मावा के समान ही उससे व्यवहार करता था। धीरे-धीरे विष्यरित्तवो का निराश, भेम भयंकर द्वेष के रूप में परिवर्षित हो गया श्रीर उसने कुनाल से बद्ला लेने का, निरचय किया । कुनाल ने विज्यरिवा के प्रेम की अस्बीकार कर उसका घोर अपमान किया था, अब बहु उससे बदला लेने को कटिवद्ध हो बई थी।

पक बार अशोक बीमार पढ़े। यहाँप विकार विद्या अशोक से चरा भी प्रेम नहीं करती थी, पर देस कर बेसने राजा की चड़ी सेवा की। अशोक पर देसने प्रकट किया कि उससे सच्चा प्रेम रखती है। तिष्यर दिशा की सेवा से अर्थ स्वस्थ हो गये। भीमारी के समय अशोक की सारी विवि चीर कर यहुत बंद सारा

की प्रवीक्ता में थी। उसने प्रव कर उस पर अशोक की राजमुद्रा समा दी 🕍 बौरीला के महामात्यों के नाम या। उन्हें 🖷 में नई थी, कि कुनाल की आँखें निकाल ली जाँब वह आज्ञापत्र वच्चशिला पहुँचा, तो वहाँ के अमात्यों की क्रिकाश्चर्य हुआ। वे कुनाल के गुणों और सद्व्यवहार होरस उससे बहुत प्रसन्न थे। उनका साहस नहीं हुआ, कि कुमार को इस आझापत्र की खबर दें। पर विषयरिस्ताः भिजवाया हुआ यह कपटलेख खशोक की दंतमुद्रा से शंकित 🕷 यह मुद्रा उन आज्ञाओं पर लगाई जाती थी. पालन होता त्रावश्यक होता था। त्रतः यह त्राझा भी हुनाई क सम्मुल पेश की गई। कुनाल ने स्वयं पिकों की नुवासी यह कह कर कि सम्राट्ट को आज्ञा का पालन होना ही ना अवनी आँसे आपने आप ही बाहर निकलवा दीं। अकित राजाहा में वह भी कादेश था, कि क्रनाल को राज्य से च्यव कर दिया जाय। इताल ने इसका सी पालन कि राज्यपद होदकर बहु अपनी पत्नी काञ्चनमाना के साब बह पत्र की श्रोर चल पढ़ा।

जब राजा अशोक ने यह समाचार हैं। का ठिकाना नहीं रहा। विषयरिवता और उसके कारियों को अत्यंत कठोर दंढ दिये गये। अस् हिंचा है, कि राजी विषयरिक्ता को जीते हैं। विशेष गया। जिस जगह कुनाल ने स्थाप असमी स्थाप की जहाँ कारोक ने एक विशास साथ असमें का यह कार्य राजकीय हिन्द से परम आदर्श था। 'राजाजा का बाबन होना हो चाहिये' —इस आदर्श के विना कोई मी राज्य-संस्था व साम्राज्य कायम रह ही नहीं सकता। इस घटना की स्मृति में खशोक ने जो स्तूप बनाया था, वह अशोक के नौ सदी बाद उस समय भी मौजूद था, जब चीनो यात्री ह्युनत्सांग भारत-आत्रा के लिये आया था।

## (१०) मंत्रिपरिषद् से विरोध

दान-पुण्य की धुन में कई बार राजा श्रशोक ऐसे कार्य कर आवे थे, जो एक सम्राद्ध के लिये कदापि उचित नहीं कहे जा सकते । ऐसे श्रवसरों पर मंत्रियों का उसके साथ विसोध हो जाता था। ऐसी एक मनोरंजक कथा हम यहाँ दिक्साक्षान से उद्धुत करते हैं:--

जब राजा अशोक को बौद्ध धर्म में श्रद्धा उत्पन्न हुई, तो उन्होंने भिच्नुओं से पूछा—'भगवान के लिये सबसे अधिक दान किसने दिया है ?'

भिजुओं ने उत्तर दिया—'गृहपवि श्रनायपिंहक ने।' 'भगवान् के क्षिमें उसने किवना यन दान दिया ?' 'सी करोड़।'

यह सुनकर राजा सोचने समे, अनीवरिंडक ने साधारस गृहपति होकर सौ करोड़ दान दिया है, तो मुके भी इतना दान अवश्य करना ही, चाहिये ? उसने भिष्टी से कहा — मैं। भगवान के नाम पर सौ करोड़ दान कहा मा

अपनी प्रतिका को पूरी करने के सिर्ध आहीं के ने यत्न किया। इजारों स्तूप, विद्यार आदि अनुवादे । भिजुओं को भोजन और आश्रव दिया। इस अकार अशोक ने नव्ये करोड़ वो भगवान के नाम पर शिक्षक चीर संग्रह मच गृह

राजा ने कहा—'राधागुप्त ! न मुमे धन के बिनाश की जिला है, न राज्य के नाश का ख्याल है, और न किसी आमा है मेरा बियोग हुआ है। मुमे सोच केवल इस बात का है, कि पूज्य भिज्ञुओं से मुमे बिछुड़ना पड़ रहा है। मैंने प्रतिका की थी कि भगवान बुद्ध के कार्य में सी करोड़ दान ककान, अर मेरा यह मनोरथ पूरा नहीं हुआ।

इसके बाद राजा खरोक ने खपनी प्रविक्षा को पूरा करते के लिये राज्यकोष से शेष दस करोड़ धन देकर अपनी प्रविक्षा पूर्वि का विचार किया। परंतु इस कार्य में भी उसे सफका नहीं मिली। उस समय कुन ल का पुत्र ( खरोक का पीत्र संप्रति युवराज था। उससे खमात्यों ने कहा — क्रमार । व खरोक को सथा बोड़े ही रहना है। उसकी बोड़ी हैं है। यह द्रव्य दुर्कुटाराम नामक विद्वार को भेजा ब राजाबों की शांक कोष पर ही खानित है। इसकी

े कुमार ने मारंद्यगारिक को राजकीत में से घर कर किया। अबदे राजा असोफ अवर्षपान में राज्यकी में कि सेट्स करके था। कर वह और बार्स की

endorski i s

निर्देश कर विशे गया। फिर उसने लोहे के पात्र में भोजन विश्वान जाहा, इसके विशे भी अनुमति नहीं मिली। अंत में उसने जिही के बरदन में कुर्कुटाराम के भिज्ज मों के लिये मेजना चाहा पर उसके लिये भी उसे अनुमति नहीं दी गई। अब उसके पास केवल आधा आँवला ही बच गया था, जो उस समय उसके हाथ में मौजूद था। केवल उसी पर उसका अपना अधि-कार था। अन्य किसी वस्तु का उपयोग वह अपनी इच्छानुसार वहीं कर सकता था।

संविम होकर अशोक ने अमात्यों और 'पौर' को बुताकर पूछा—'इस समय राज्य का स्वामी कीन है ?' यह प्रश्न सुनकर प्रधानासात्य ने उठ कर और यथोजित रीवि से अशोक अस् अभिवादन करके उत्तर दिया—'देव ! आप ही पूषि बीके स्वामी हैं।' यह सुन कर अशोक की आँसों में आँसू फूट परें। यह बस्तुस्थिति को जानता था। आँसुओं से अपने वदन को गीला करते हुए उसने कहा—'तुम केवल दाजिएय (विनय) से मूट-मूठ क्यों कहते हो, कि स्वामी में हूँ। मैं तो राज्यभ्रष्ट हो गया हूँ। मेरे पास तो केवल आधा आँवला ही अपना बच गया है। ऐसे ऐरवर्ष को धिकार है।'

इसके बाद अशोक ने वह आभा आँवला ही कुर्कुटाराम के भिचुओं के पास यह कहता कर भेज दिवा, कि जो संपूर्ण जंबूद्वीप का स्वामी था, आज वह केवस आये आँवले का ही स्वामी रह गया है। मंत्रियों में मेंदे अधिकारों को छीन लिया है।

इस घटना से भलीगाँवि स्वित होता है, कि बौद्ध वर्ष की सहायवा करने की घुन में राजा अशोक ने राज्यकीय की बोड़ने का प्रयत्न किया था। मंत्रिपरिषद् इसे नहीं सह सर्व वेन्होंने बासोह के किया है। के राज्यपिक के स्वास्त्र

ने का किया की उपेचा नहीं की। पहले वह देवल के के किया के किया की उपेचा नहीं की। पहले वह देवल के किया में साधारण गृहरण उपासक कहलाते थे, पहले में से में माधारण गृहरण उपासक कहलाते थे, पहले में ही वह अपना जीवन व्यवीत करने लगा था। उस समय की इपीच के उत्साह में उसने राज्यकार्य की उपेचा ग्रुक्त कर थी। इसोचिये मंत्रिपरिषद् ने उसको राज्यकार्य की उपेचा ग्रुक्त कर थी। इसोचिये मंत्रिपरिषद् ने उसको राज्यकार्य के उपेचा ग्रुक्त कर थी। इसोचिये मंत्रिपरिषद् ने उसको राज्यकार से व्यवस्था विद्या था। अपने एक शिलालेख में अशोक ने बौद्ध धर्म के मंत्रि अपने उत्साह का इस अकार उल्लेख किया है—देवताओं में प्रिय इस तरह कहते हैं। ढाई वर्ष से अधिक हुए कि मैं का सक हुआ था, पर तब मैंने अधिक उद्योग नहीं किया।। एक वर्ष से अधिक हुआ जब मैं संघ में आया हूँ, —— अकार वर्ष प्रसाद की प्रसा



# सातवाँ श्रेंच्याय

## बौद वर्ष का विदेशों में प्रवार

### (१) बौद्ध धर्म की वीसरी महासभा

मगवान् बुद्ध के जीवनकाल में उनके धर्म का प्रचार प्राच्य श्रीर मध्यदेशों में ही हुआ था। मंगल, अंग, काशी, कौशल श्रीर बत्स देशों में ही बुद्ध ने अपने धर्म का स्वयं अपदेश किया था। वे सब प्रदेश इस समय में बौद धर्म के अनुवादी वे बुद्ध के समय में और उनके बाद भिक्त लोग अपने आयार्थ की इस शिक्षा का पालन करते रहे कि है सिसूची ! अब तुम सब जाओ और बहुतों के कुशल के लिये, संसार की दया के निमित्त, देववाओं और मनुष्यों की भलाई, कल्याख, और कुशल के लिथे अमर करो। तुममें से कोई भी दो एक ही मार्ग से न जाओ । हे मिचुओ ! तुम उस सिद्धांत का प्रचार करो, जो आदि में उत्तम है, मध्य में उत्तम है श्रीर श्रंव में उत्तम है। संपन्न, पूर्ण और पिषत्र जीवन का प्रचार करो। वुद्ध के बाद दी सदियों तक बौद्ध धर्म का अचार उत्तरी आरत में सबैत्र होता रहा। पर इसमें विशेष उन्नवि नहीं हुई। कारण यह कि बुंद के निर्वासपद की पाने के बाद से ही बौद्ध संघ में आंदरिक मगड़ों का सूत्रपात हो गया। भिन्नु कोम सामार्थ सामार्थ वातों पर विवाद करने लगे। बुद्ध की शिक्षाओं की उमके शिव्यों ने अपनी-अपनी समग्र के अनुसार जिला सिक सर्व से व्याख्या शुरू की। इन्हीं का ठीक समाधान करने के सिये वैदिहाँ की पहली महासभा बुद्ध की मृत्यु के बाद और दूसरी उसी

१०० वर्ष बाद हुई। इन महासमाओं ने बौद्ध संघ की शिक्त को हुद करने और आंतरिक मतभेदों को दूर करने में बड़ी सहायता दी।

पर अशोक के समय में बौद्ध धर्म का न केवल भारत में सर्वत्र, अपितु विदेशों में भी मचार हुआ। संपूर्ण मचुष्यजाति का एक विहाई भाग अब भी बौद्ध धर्म का अनुयाबी है। मारत से अब बौद्ध धर्म का प्रायः लोप हो चुका है, पर लंका बरमा विक्वत, चीन, जापान आदि अनेक देशों में अब भी इस धर्म की अध्यानित्वान, जुकिस्तान, जावा, सुमात्रा, मलाया आहि अम्य बहुत देशों में भी अब इस धर्म का लोप हो चुका है। पर एक समय था, जब ये सब देश भी बौद्ध धर्म के अनुवाकी थे। मूमंडल के इतने बढ़े भाग में जो बौद्ध धर्म के अनुवाकी थे। मूमंडल के इतने बढ़े भाग में जो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। श्राटलीपुत्र में प्रारंभ हुआ। श्राटलीपुत्र की राजनीतिक सहता जैसे माग्य साम्राज्य द्वारा बढ़ी, तैसे ही इस नगरी की संस्कृति और धर्म के स्वेत्र में प्रभुता बौद्ध शासने । धर्म के हि हुआ हो। का साम्राज्य हारा बढ़ी, तैसे ही इस नगरी की संस्कृति और धर्म के सेत्र में प्रभुता बौद्ध शासने ।

बीड वर्ष के विदेशों में विस्तार का सारा वायोजन कीड में दी तीसरी महासमा द्वारा किया गया था। यह नक्तन

में जीह पाटलीपुत्र के इतिहास में वशा ते पूर्व बौद्ध संघ में बहुत कुछ शिविसका जी का जानक के विवाद में व्यापुत रहते थे। इस्टब्स्ट के जाता, को पुत्र क्योंका हैता के कहा केता का जमकान दृद्ध की विवादी कार्यकार इसका की को क्यों की प्रव कार्यकार के कार्यकार करा में महारह थी। इन संप्रदायों के आंतरिक मतभेदों के आतिरिक्त मिन्नु के साल इस हद वक बहु गये थे, कि साधारण उपा-सना तक भी बंद हो गई थी। सात वर्ष तक बिरंतर 'उपोसथ' औं नहीं हो पाया था। इस अवस्था में सम्राद अशोक की संद्रमा में बौद्धों की तीसरी महासभा का आयोजन पाटलीपुत्र अभिन्द्र विद्वार 'अशोकाराम' में किया गया। इसका अध्यक्ष असीक का धर्मगुरु स्थितर उपगुष्त बना। लंका की बौद्ध अनुस्रांत के अनुसार इस आवार्य का नाम मोद्गलिपुत्र विषय था। संभवतः उपगुष्त और विषय एक ही व्यक्ति के दी नाम हैं।

एक प्राचीन प्रंथ के अनुसार संग्राट् अशोक ने संपूर्य नीत भिचुओं को एकत्र करने के लिये दो दुवाँ की सिमार किया ये सब जगह गये और भिषुओं को एकक हर सामित सी दिन के बाद सब मिचु इकट्ठे हो नये। सार्व दिन श्रशोक अपने बनवाबे हुए अशोकाराम में गवा, जहाँ सब भिन्न एकत्र ये। स्वयं अशोक अपने गुद आवार्य विष्य के साथ समामंहप के मक्य में ब्रिराजमात हुआ। वहाँ पहले मिथ्या र्हाष्ट वाले भिच्नों को एक एक करके बुलाया गया और उनसे भगवान बुद्ध के धर्म के संबंध में प्रश्न किये गये । उन्होंने श्रपने श्रपने विचार के अनुसार वर्म के सिद्धांनों की व्यावस्था की। इस पर इन सब मिध्या दृष्टि वाले थिसूओं को वहिष्कृत कर दिया गया। जो भिन्न इस तरह निकाले गरे, उनकी संख्या सार्ट हजार थी। "अब धार्मिक चित्रुओं को पुलाक बना ह उनसे 🕸 पूजा गया कि भगवान बुद्ध की सिद्धान क्या में उत्तर दिया—भगवान बुद्ध की शिकार्य विश्वकार्य है धार्मिक भिनुत्रों के इस मंतव्य से आचार में मौद्रमेनियुत्र विश ने सहमति प्रगटं की। इस पर राजा बहुत प्रसन हुआ। भी

भिन्नु बहिष्कृत हो गये, और संघ शुद्ध हो गया। सात वर्ष के बाद फिर 'उपोसथ' किया जा सका।

पर तृतीय महासभा की समाप्ति यहीं पर नहीं हो गई।

ग्राचार्य विष्य ने एक हजार ऐसे भिज्ञ मों को, चुन बिया, जो

परम विद्वान ग्रीर अनुभवी थे। इन एक हजार भिज्ञ मों भी
सभा आचार्य विष्य की अध्यद्भवा में नी मास वक होती रही।

ग्रमंसंबंधी सब विवादमस्त विषयों पर इसमें विचार हुआ।

ग्रंथ में मोद्गलिपुत्र विष्य का रचा हुआ कथावत्यु नाम का
ग्रंथ प्रमाणक्ष से सबने स्वीकार किया। इस वरह, असोक के

राज्यामिषक के सत्रह साल बाद, ७२ वर्ष के बुद्ध महाविद्वान

प्रमाचार्य मोद्गलिपुत्र विष्य (या उपगुप्त) ने बौद्ध वर्ष की

वृतीय महासभा की समाप्ति की। साथ ही पृथिवी कोप कर जा

बौद्ध धर्म के आंतरिक मगड़ों के समाप्त हो जाने और संभ में एकता स्थापित हो जाने पर श्राचार्य विषय ने देश-विदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये एक महान योजना नैयार की। इसके श्रमुसार यह निश्चय हुशा कि भिद्धश्रों की मण्डलियों विविध देशों में उपदेश के लिये भेजी जाँय। लंका की धार्मीत श्रमुखित के श्रमुसार इन मण्डलियों के नेताओं और उनकी सम्प्रित देशों की सूची इस प्रकार है—

देश प्रधान भिद्ध काश्मीर और गांचार मर्काविक महादेश मण्डल महादेव वनवास थेर रिक्सव अपरांतक योजक घरम रिक्सव महाराष्ट्र महाधम्म रिक्सव सहाराष्ट्र महाराष्ट्र महाराष्ट्र हिमवंत सुवर्खभूमि लंका थेर मिक्सम और कस्सप थेर सोंग और उत्तर महामहिंद्र

आधार्य विषय की योजना के अनुसार वे भिन्न विविध देशों में गये और वहाँ बीद्ध धर्म का प्रचारकार्य प्रारंभ किया। भारत के पुराने राजा चातुर्मात्य के बाद शरद ऋतु के प्रारंभ में विजय-बाजा के लिये जाया करते थे। इन भिन्नुश्रों ने भी शरद के शुरू में अपना प्रचारकार्य प्रारंभ किया।

, बौद्ध अनुश्रुति में प्रचारमण्डलों के जिन नेताओं के ताम दिये गये हैं, उनके श्रस्तित्व की सूचना कुछ प्राचीन उत्कीर्ध लेखों हारा भी होती है। साझा के दूसरे स्तूप के भीवर से पाये गरी पत्थर के संदूक में एक धातुमंजूषा (वह संदूकको जिसमें बस्थि के फूल रसे गये हों) ऐसी मिली है, जिस पर 'मोग्मलिपुर्स' उटकी है। एक दूपरी चातुमंजूबा के वले पर वथा डकन के अपर और चंदर हारितीपुत्त, मिक्स तथा सब हेमबताचरिय ( संपूर्ण हिमानय के बांचार्य ) कासपगीत के नाम खुदे हैं। इत मंजूबाओं में इन्हीं प्रचारकों के धातु (फूल ) रखे गये बे, चौर वह स्तूप इन्हीं के उत्तर पनावा गया था। साक्री से पाँच मील की दूरी पर एक धन्य स्तूप में भी बातुमैं मू-षावें पाई गई हैं, जिनमें से एक पर कासपेगोत का और दूसरी पर हिमालय के दुंदुभिसर के दामाद गोवीपुत का नाम उत्कीर्य है। कासनगोव और दुंदुभिसर वेर मनियम के साथी थे, जो हिमालय के प्रदेश में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये गये थे। स्त्रीं में प्राप्त ये धातुमंजूबावें इस बाद का ठोस प्रमाश हैं, कि बौद्ध अनुश्रति की प्रचारमरहतिकों की बात बनार्थ सत्व है। बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार करने के सिने का शिक्सुकों का भी बड़ा आदर हुआ और इनकी चातुर्की पर भी देसे ही

स्तूप सहे किये गये, जैसे कि भगवान बुद्ध के अवशेषों पर । उस थुग में सर्वसाधारण लोग इन महाप्रतापी व साहसी भिवसु प्रचारकों को कितने आदर की होटिट से देखते थे, इसका इससे सुन्दर प्रमाण नहीं मिल सकता। अशोक के समय में पादली पुत्र में हुई इस महासभा और आचार्य मोन्मलिपुत्त सिक्तू ( उपगुप्त ) के पुरुषार्य का ही यह परिसाम हुआ, कि बौद्धमन भारत से बहुत दूर-दूर तक के देशों में फैज गया।

# (२) सङ्घार्षे अचारं 🔮

जो प्रचारक मंडल लड्डा में कर्य करने के सिये गया, उसकी नेता महेन्द्र था। यह सम्राट् अशोक का पुत्र था। उसके साम कम से कम चार थिखा और थे। महेन्द्र की माता का नाम असंधिमित्रा था। वह विदिशा के एक अश्वी की कन्या जी। राजा विद्यार के शासनकाल में जब अशोक कर्जनी का शासक था, उसका विवाह असंधिमित्रा के साथ में हुआ। या। इस विवाह से अशोक की दो संबान हुई, महेन्द्र और संपंतिका अगारी संघामत्रा महेन्द्र से आयु में दो साल कम थी। अशोह के धमेगुक आचार्य भोद्र मृतिपुत्र विदय ने महेन्द्र और संबंध मित्रा, दोनों को मिचुजत में दीचित्र किया। मिचु वनने सम्म महेन्द्र की आयु बीस साल की थी।

इस समय में लड्डा का राजा 'देवताओं का मिय' दिए के उसकी करोक से बड़ी मिलवा थी। राजगदी पर क्रिकेंग रिष्क ने अपना एक द्वांडल करोक के पास सेना, जो अ से मिक, रज आदि सामय समाद की सेवा में मेंड करते. सिकेंद्र जाना । इस द्वांडल का नेता राजा किया के माना महाकदिङ्क आ। सद्धा का दूबमयान साम विमा ने जाना साम सामिति के बंदरगांद्र पर करून और उसके कर के दिन में पारतीपुत्र आया। अशोक ने इस द्वमण्डल का राजकीय रोति से बड़े समारोह के साथ स्वागत किया। पाँच मास
सक लड़ा का द्वमण्डल पाटलीपुत्र में रहा। इसके बाद जिस
मार्ग से वह आया था, उसी से लड्ढा वापस चला गया। द्वमण्डल को विदा करते हुए अशोक ने विषय के नाम पर संदेश
भेजा—"मैं बुद्ध की शरण में चला गया हूँ। मैं धम्म की शरण
में चला गया हूँ। मैं संघ की शरण में चला गया हूँ। मैंने
शाक्यमुनि के अर्म का उपासक होने का जव ले लिया है। तुम
भी इसी बुद्ध, धर्म और संघ के जिवाद का आश्रय लेने के लिये
अपने मन को तैयार करो। जिन के उच्चतम धर्म का आश्रय
लो। गुरु बुद्ध की शरण में आने का निश्चय करो।"

इयर वो अशोक का यह संदेश लेकर महाअरिट्ट कहा वापस जा रहा था, उधर आचार्य उपगुप्त के आदेशानुसार मिंचु-सहिन्द्र लड्डा में धर्मप्रचार के लिये अपने साथियों के साथ जाने को कटिवद्ध था। महेन्द्र ने अशोक की अनुमति से लड्डा जाने से पूर्व अपनी माता तथा अन्य संबंधियों से मिलने का विचार किया। इस कार्य में उसे छः मास लग गये। महेन्द्र की माता देवी अर्थिपित्रज्ञ उन दिनों विदिशा में रहती थी। यह अपने पुत्र से मिलकर वड़ी प्रसन्त हुई। महेन्द्र विदिशा में अपनी माता के बनवाये हुए विहार में ही ठह्छा। सम्भवतः, यह साख्री के बड़े स्तूष के साथ का ही विहार था, जिसे रानी अर्थिभित्रा ने यनवाया था। विदिशा में रहते हुए भी महेन्द्र धर्मप्रचार के कार्य में संलग्न रहा। महा उसने माता के भतीजे के पुत्र मन्द्र को बौद्ध धर्म में दीचित किया।

विदिशा से महेन्द्र सीधा लक्षा गया। अनुराष्ट्रेष्ट्र के आठ मील पूर्व जिस जगह वह उतरा, उसका नाम बहिंद्वल यह गया। अब भी वह महिंतले कहलाता है। अशोक के संदेश के

कारण देव अर्जी का प्रिय हाजा विषय पहले ही बीद पन के त्रति अनुराग रखता था। अत्र उसने महेन्द्र और उसके साविकी का समारीह के साथ स्वागत किया। महेन्द्र का उपदेश सुमकर अप ने चालीस हजार साथियों के साथ राजा विषय में बीद-धर्म की महरण किया। राजकुमारी अनुला ने भी अपनी अवन सह चरियों के साथ बौद्ध धर्म में दी चित हीने की इच्छा मेगर की, पर उसे निराश होना पड़ा। उसे बताया गया कि विश्वनी को यह अधिकार नहीं है कि कियों को दीचा दे सकें। की की दीका भिक्खुनी ही दे सकती है। इस पर राजा विषय ने संस् श्रारिट्ठ के नेतृत्व में फिर एक प्रतिनिधि-मण्डल पाटलीपुत्र में आ इसे दो कार्य सुपुर्द किये गये थे। पहला यह कि संधामित ( महेन्द्र की बहन ) को लङ्का आने के लिये निमन्त्रस दे, वार्कि कुमारी अनुता व लङ्कावासिनी अन्य महिलायें बौद्ध धर्म की दौचा से सके। दूसरा यह कि बोधिवृत की एक शासा को सका जाँय, ताकि वहाँ उसका आरोपण किया जा सके। यद्यपि असीक अपनी प्रिय पुत्री से विदा नहीं होना चाहता था, पर बौद्ध विन के प्रचार के लिये उसने संघमित्रा को लड्डा जाने की अहमीत दें दी। बोधियुद की शास्त्रा को भेजने का उपक्रम बहें समारे के साथ किया गया। बड़े अनुष्ठानों के साथ सुबस् के अवह से बीधिवृत्त की एक शाला काटी गई। उसे वह प्रयम से का वक सुरचिव पहुँचाने का आयोजन किया गया। इस मान के लड्डा तक पहुँचने का वर्शन बड़ी सुन्दरता से बीडि गर्बा के किया गया है। वहाँ उसका स्थागत करने के लिये पहले से सव तैयारी हो चुकी थी। वहें सम्मान के साथ सहा में दीन हुन का आरोपस किया गया। अनुराधपुर के महाविदार में किंताल कुस था। तक भी विश्वमान है और संसार कें पुराने खुड़ों में से यह एक है।

राजा विष्य न संयमित्रा के नियास के लिये एक भिन्नुणी-विद्वार बंचवा दिया। वहाँ राजकुमारी श्रनुला ने श्रपनी ४०० संदेखियों के साथ भिन्नुणीव्रत की बीना ली। संपमित्रा की मृत्यु लक्का में ही हुई। २० वर्ष की श्रायु में वह भिन्नुणी बनी बी। अर वर्ष तक मिन्नुणीव्रत का पालन कर ४६ वर्ष की श्रायु में लक्का में उसकी मृत्यु हुई। श्रव तक राजा विष्य की भी मृत्यु हो जुकी थी। उसका उत्तराधिकारी राजा उत्तिय था। महेन्द्र की भी मृत्यु लक्का में ही ५० वर्ष की श्रामु में ही हुई। लक्का में बीद्ध धर्म के प्रचार का प्रधान श्रेय महेन्द्र श्रीर संप्रमित्रा को ही है। समयांतर में सब लक्कानासी बीद्ध धर्म के श्रवुयायी हो गये।

# (३) दक्षिणी मार्त में बीद पर्म

श्राचार्य उपग्रप्त (मोद्गलिपुत्र विष्य) की योजना के श्राचार जो विविध प्रचारक मण्डल विभिन्न देशों में बौद्ध धर्म का मचार करने के लिये गये थे, उनमें से चार को दिख्यी भारत में से जार करने के लिये गये थे, उनमें से चार को दिख्यी भारत में से आरा प्रचार मुख्यतथा विश्वापन के इनर में, उत्तरी भारत में ही था। लक्का के समान दिख्यी भारत में भी अशोक के समय में ही पहले पहले जुद्ध के श्रष्टांगिक आर्यमार्ग का प्रचार हुआ। श्रशोक ने श्रपनी धर्मावज्य की नीति का अनुसरस करते हुए चोद्ध पांड्य, केरल, सालियपुत्र और तासप्राम्मी के पढ़ोसी राज्यों में जहाँ अंतमहामात्र नियत किसे, से बहाँ अपने साम्राज्य में भी रिटक पेतिग्रिक, आंत्र और प्रविद्ध मदेशों में धर्ममहामात्रों की नियक्ति की थी। ये सब मदेश इतिश्री सारत में ही थे। श्रशोक द्वारा नियक्त धर्मबहासात्रों और आंत-महामात्रों के श्रतिरक्त, श्रव श्राचार्य उपग्राप्त के चार प्रचारक महामात्रों के श्रतिरक्त, श्रव श्राचार्य उपग्राप्त के चार प्रचारक

मुब्दल भी वहाँ गये। इनमें मे मिचु महादेव महिरास स्था। यह उस प्रदेश को सूचित करता है, जहाँ अर रियासत है वनवास उत्तरी कर्नाटक का पुराना नाम है। विका श्राचार्य रिक्खत धर्मप्रचार के किये गया। श्रप्रसंत सामा प्राय कोंक्स से है. वहाँ का कार्य योनक धन्स र विकास सुपुर्द किया गया था। संसदतः, यह आचार्य स्वन है। निवासी था, इसीनिये इसे योनक कहा गया है। महारहु राष्ट्र ) में कार्य करने के लिये बेर महाधुम्म रिक्सत की हुई थी। दक्षिणी भारत में बौद्ध प्रचारकों के कार्य का सङ्घा के वीद्ध प्रथ महावंश में इसे प्रकार किया ग्या 'ब्याचार्य र विस्तृत बनवास देश में बाकाश मार्ग से गया। वहाँ उसने जनता के बीच में 'सनसतग्यं' का किया। साठ सहस्र मनुष्य बौद्ध धर्म के अनुसायी हुए ।। इजार मनुष्यों ने भिन्नु बनना स्वीकार किया। इस सामा ंबनवास देश में पाँच सी विदारों का निर्माख कराया भर्म की मजीमांति स्थापना की।

भिर बोनक धन्म रिक्सत अपरांतक देश में असी। आकर उसने 'कागितसन्धोपयशुत्त' का उपनेश किस आवार्य धर्म और अधर्म के मेद की सूत्र अवसी करें मेसा था। इसका उपदेश सुनने के क्षिये संसाई सेंड क्षत्र हुए। इनमें से एक इचार पुष्प धीर इसने सिया जो कि बिशुई स्त्रिय जाति की थीं,

भेर ग्रहायच्या रविश्वस ग्रहाराष्ट्र में प्रवार कहा उसने 'महानारदक्तमध्य जानक' के बीतासी ह्यार अमुक्तों ने सत्य बीत मार्ग का और देश्व द्वार ने ग्रिक्सूनय की रीका थी। काचार सहादेव बीद्ध धर्म का प्रचार करने के लिये महिरा में बढ़त में जया। वहाँ उसने 'देवदत्त सुत्तन्त' का उपदेश विधा। परिशाम यह हुआ कि चालीस हजार मनुष्यों ने प्रज्ञ-ज्या लेकर भिन्नुओं के पीतवसों को धारण किया।'

श्रीम देश में और पांड्य श्रादि तामिल राज्यों में श्राचार्य अपगुष्त ने किस को कार्य दिया था, यह बौद्ध श्रमुश्रुति हमें नहीं बताती। पर प्रतीत होता है, कि सुदूर दिल्ला के इन प्रदेशों में महेन्द्र श्रीर उसके साथियों ने हो कार्य किया था। सातवीं सदी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुनत्सांग जब भारत की यात्रा करते हुए दिल्ला में गया, तो उसने द्रविद्ध देश में महेन्द्र के नाम का एक विहार देखा था। यह विहार सम्भवतः, महेन्द्र द्वारा दिल्ला भारत में विशे गणे प्रचारकार्य की स्मृति में ही बनवाया गया था।

# (४) स्रोतान में कुमार कुरतन

पुराने समय में श्रोतान भारत का ही एक समृद्ध उपनिवेश था। वहाँ बौद्ध धर्म, भारतीय सम्यता और संस्कृति का प्रचार था। विक्र से दिनों में तुर्कितान और विशेषतया स्रोतान में जो खुराई हुई है, उस से इस प्रदेश में बौद्ध मूर्तियों, त्त्पों तथा विहारों के अवशेष प्रमृत मात्रा में उपलब्ध हुए हैं। संस्कृत के लेख भी इस प्रदेश से मिले हैं। इसमें सन्देह नहीं, कि किसी समय यह सारा इलाका इह तर भारत का ही अंश था। पाँचवीं सदी में चीनी यात्री फाइयान और साववीं सदी में खुनत्सांग ने इस प्रदेश की यात्रा की थी। उनके वर्षांगों से स्वत होता है कि उस प्राचीन युग में सारा स्रोतान बौद्ध धर्म का अनुसायी था। सारा देश को स्वत्र विद्या की स्वत्र स्वार और स्त्यों में भरा हुआ था, और वहाँ के अनेक नगर बौद्ध शिक्ष और सम्प्रा से सम्प्रता के केन्द्र थे।

खोवान में बौद्ध धर्म और भारतीय सम्यवा का प्रवेश

राजा अशोक के समय में ही हुआ। इसका वर्णन कुछ विक्री पन्थों में उल्जिबाव है। संभवतः ये विक्रवी पन्ध खोंस की प्राचीन अनुश्रुति के आधार पर ही लिखे गये हैं। इस बहुत बहुत संत्रेप से इस कथा को लिखते हैं—

राज्याभिषेक के तीस साल बाद राजा अशोक है।
पुत्र उत्पन्न हुआ। ज्योतिषयों ने बताबा कि इस बातक हैं।
के अनेक चिन्ह विद्यमान हैं, और यह पिता के बीवका
में ही राजा बन जायगा। यह सुनकर अशोक को बढ़ी जिल्ह पुद्र। उसने आज्ञा दी कि बालक का परित्याग कर दिया जाल परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद भी भूमि माता द्वारा बालक का परित्याग करने के बाद बात का परित्याग करने के बाद बात का परित्याग करने के बात का परित्याग करने का बाद बात का परित्याग करने का परित्याग करने का बात का परित्याग का परित्याग करने का परित्याग करने का बात का परित्याग करने का परित्याग का परित्याग करने का परित्याग का

उस समय चीन के एक प्रदेश में वोधिसच्च का राज्य उसके १६६ पुत्र थे। इस पर वोधिसच्च ने में अवस से आं की कि उसके एक पुत्र और हो जाय, वाकि संख्या पूरी र कि की की अवस है की जाय। वीश्र अप ने देखा कुरतन का भविष्य वहुत उपवार है की उसे चीन के नया और वोधिसच्च के पुत्रों में सिम्मिलिय कि वा वोधिसच्च के अन्य पुत्रों के साथ अनुकार की कुरतन का वोधिसच्च के अन्य पुत्रों के साथ अनुकार की कर्ता के तर्मा के कि अनुमान का कर हुआ। इस बात की संचार की कर्ता की करा कर हुआ। इस बात की संचार की जान की अनुमान माँगी। इस पर राज्य ने कहा चुत्र है। यह वो अपना देश है। तुमें दुन्ती नहीं होता के अनुमान का इससे भी संवोध नहीं हुआ। इसकी इसकी कर किया था, कि उसका अपना इश्वह राष्ट्र अपने दस हजार साथियों को दक्ष कि

परिचम की तरफ चल पड़ा । इस तरह चलते चलने वह

सम्राद्ध अशोक के एक मंत्री का नाम यश था। वह बहुत प्रभावशाली होता जाता था। धीरे धीरे वह राजा की आँकों में खटकने लगा। यश को जब यह बात माल्म हुई, तो उसने भी बड़ी निश्चय किया कि भारत छोड़ कर, अपने लिये चेत्र ढूँढ से। कीने अपने सात हजार साथियों के साथ भारत छोड़कर सुंदूर पश्चिम में नये प्रदेशों का अनुसंधान प्रारंभ किया। इस प्रकार वह स्रोतान में उथेन नदी के दिच्छा तट पर जा पहुँचा।

अब ऐसा हुआ, कि कुरतन के अनुवावियों में से दो क्या-पारी चूमते फिरते वो ला नाम के प्रदेश में आये। यह प्रदेश उस समय वितकुत गैर-आबाद या। इसकी रमखीसवा को देखकर उन्होंने विचार किया कि यह प्रदेश कुमार कुस्तन के हारा आबद किये जाने के योग्य है। इसके बाद में मंत्री यश को इस्तन के बारे में पता लगा। तो उसने यह संदेश उसके पास भे मं तुम राजधराने के हो और मैं भी कुलीन घराने का हैं। श्राच्छा हो कि हम परस्पर मिस्र जाँग और इस उथेन प्रदेश में मिलकर बस जाँच। तुम राजी श्रमी श्रीर में तुम्हारा मंत्री। यह विचार कुस्तन को बहुत पसंद आया। कुस्तन ने अपने चीनी अनुयायियों के साथ और यश ने अपने भारतीय साथियों के साथ परस्पर सहयोग से इस प्रदेश को आवाद किया। इसीलिये तिब्बती अनुश्रुति के अनुसार "सोवान देश-आधा चीनी है. और आधा मारवीय बोनों की आधा न तो पूरी तरह भारतीय ही है और न चीनी। वह दोनों का सिम श्रम है। असर बहुत कुछ भारतीय सिपि से मिलते-दुहते हैं। लोगों की आदतें चीन से बहुत इस मिकती हैं।

कर्ष और माषा भारत से मिलती हैं खोतान में वर्तमान आका का प्रवेश आयों (बोद्ध प्रचारों) द्वारा हुआ है।" जिस समक कुरतन बोधिसच्च को छोड़कर नचे राज्य के अन्वेषस के जिसे चला था, उसकी आयु केवल बार ह साल की भी। जब उसने खोतान में अपने राज्य की स्थापना की, तो वह शक साल का हो चुका था। ज्योतिषियों की वह मिलस्याकी अस्य हुई, कि कुमार कुरतन अशोक के जीवनकात में ही राज्य

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इस प्रचीन विन्तरी चतुमुरि के अनुसार खोवान के प्रदेश में राजा खरोक के समय में सार वीयों ने अपना उपनिवेश वसाया, जिसमें जीनी जोगी का सहयोग उन्हें प्राप्त था, और इसी समय में सुद्र्य की कोश में मारवीय सभयवा और धर्म का प्रवेश हुआ। विन्तरी अपने सुति की प्रत्येक बात पर विश्वास करने की हमें चावस्य की सही है। पर इसमें संदेह नहीं कि अशोक के समय में खें को की मारवीयों ने अपना उपनिवेश बसाया और वहाँ अपने अमें मारवीयों ने अपना उपनिवेश बसाया और वहाँ अपने अमें साथ व समयवा का प्रवेश कराया। इस कार्य के बेस हिस्सी और बरा को है।

### ( ५ ) हिमचत मदेशों में भचार

हिमालय के देन में आचार्य महिम्स को प्रचार के के लिये नियद किया गया था। सहावंदा में देन के नाम इस प्रदेश में प्रचार करने वाले सिद्ध के ला हैं। पर उसकी दीका में उसके चार साबियों के की हैं। ये साथी निम्मलिसित थे, करसप्रोत, हैं हैं कि साथी निम्मलिसित थे, करसप्रोत, हैं है कि साथी निम्मलिसित थे, करसप्रोत, हैं है कि साथी स्थापन हुई भावां दूसकी सर दिस्ताम चार है कि साथी स्थापन हुई भावां दूसकी सर दिस्ताम चार है कि साथी

कस्सप और दुंद्धिसर के नाम उत्कीर्ण मिले हैं। हिमालय के मं र्र्ण प्रदेश में अशोक के समय में बौद्ध धर्म का खूब प्रचार हुआ। महावंश के अनुसार बहुत से गांधर्व, यन्न और कुम्म-रहकों ने बौद्ध धर्म को स्वीकृत किया। एक यत्त ने, जिसका नाम पद्धक था अपनी पत्नी हारीत के साथ धर्म के प्रथम फल की प्राप्ति की श्रीर अपने ४०० पुत्रों को यह उपदेश दिया, जैसे त्य अब तक क्रोध करते आये हो, वैसे अब अविष्य में न करो. क्योंकि सब प्राणी सुख की कामना करने वाले हैं, अतः अब कभी किसी प्रामी का घात मत करो। जीवमात्र का कल्याम करो। सब मनुष्य सुख के साथ रहें। पञ्चक से यह उपदेश पाकर उसके पुत्रों ने भी इसी का श्राचरण किया। तदनंतर नागराजा ने मन्मन्विक को रज्ञजटित आसन पर विठाया और स्वयं खड़ा होकर पंखा मज़ने जुमा। उस दिन कारमीर और गांधार के कुछ निवासी नागराजा को विविध उपहार अर्पस करने के लिये आये हुए थे। जब उन्होंने थेर की अली-किक शक्तियों और प्रभाव के विषय में सुना, वो वे भी उसके समीप आये और अभिवादन करके खड़े रह गये। थेर ने उन्हें 'आसीविसोपम धम्म' का उपदेश दिया। इस पर अस्सी हजार मन्दर्यों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और एक लाख मन्दर्यों ने थेर द्वारा प्रज्ञच्या प्रहेख की। तब से लेकर आज तक काश्मीर श्रीर गांधार के मनुष्य बीद्ध धर्म के बीनों पर्यार्थी (बुद्ध, संघ और धन्म ) के प्रति पूर्ण मक्ति रखते हैं और मिल्ली के पीत-वक्षों को धारण करते हैं।"

कारमीर और गांधार में आचार्य मन्मिन्तक पृथ्य स्प से भी कार्य कर रहा था। उसके कार्य का भी महावंश में बढ़े विस्तार के साथ वर्धन है। पर प्रतीत होता है, कि हिमबता-चार्य थेर मजिमम ने भी उसके कार्य में सहायता की। अधि- भाय यह कि हिमवंत प्रदेश के समान काश्मीर और सामाह में भी बौद्ध धर्म का अशोक के युग में प्रवार हुआ।

हिमवंत प्रदेश में नेपाल की पुरानी राजधानी सातन की स्वित पत्तन राजा अशोक ने ही बसाई थी। यह कादमांह से के भी की दूरी पर स्थित थी। पातन के मध्य व कार्री करके अशोक ने बहुत से स्तूप बनवाये थे, जिनमें से पाँच अप कर विद्यमान हैं। अशोक की पुत्री चारमता नेपाल जाकर चया गई की। उसने अपने पति देवपाल के नाम से वहाँ देवपाल का की नगरी भी बसाई थी। उसी के समीप एक विशास बौद विदार का भी निर्माण कराया था, जिसके अवशेष पशुपतिनाय के मंदिर के उत्तर में अब तक विद्यमान हैं।

कारमीर में भी अशोक के समय में बहुत से स्तूप और विहारों का निर्माण हुआ। कल्हणकृत राजवरिक्वी के अहुँ सार कारमीर की राजधानी श्रीनगरी को अशोक ने ही बसाबा था। श्रीविजदेश के दूरे-फूटे किले को हटा कर उसके स्वान कर इस राजा ने सब दोषों से रहित विशुद्ध पत्यरों का एक विशास किला बनवाया, और समीप ही एक कमल बनवाया, जिसका नाम अशोकेश्वर रखा गया। अशोक ने जेहलम के सार बट

हिमालय के प्रदेशों में गांधर्व, यत्त आदि जिन आवियों की विशेष प्रमें में दीसित करने का उल्लेख किया गया है, वे की विशेष के मूल निवासियों के नाम हैं। ये कोई लोको तर व विशेष स्तायें नहीं हैं।

# (६) यवन देशों में श्वार

भारत के परिचम में श्रंतियोक आदि जिस संबन राजा के राज्य थे, उनमें भी श्रशोक ने अपनी अमेनिजन श्री

पना के उद्योग किया था। अंत महामात्र उन सेव देशों में चिकित्यालय, मर्गराला, कूप, प्याऊ, आदि खुलवा कर भारत भीर उसके धर्म के लिये विशेष आहर का भाव उत्पन्न कर रहे भे इस दशा में जब ब्राचार्य महारक्षित अपने प्रचारक ज़ब्त के साथ वहाँ कार्य करने के लिये गया, वो उसने अवने किये मैदान तैयार पाया। इस प्रसंग में महावंश ने लिखा है, कि जार्यार्थ महारिक्खत थोन देश में गया। वहाँ उसने 'काल-काराम सुन्धं का उपदेश किया। एक लाख सत्तर हजार मनुष्यों ने बुद्धमार्ग के फल को प्राप्त किया और दस हजार सी पुरुष मिक्सु बने।' इसमें संदेह नहीं, कि अशोक के कद बहुत समय तक इन पश्चिमी यवन देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार रहा। बिश के युनानी राजा टालमी (तुरमय ने अलेक विद्या के वसिक्षं पुरतकालक में भारतीय प्रंथों के भी अनुवाद की ज्वल-आ की भी। जब पैलेस्टाइन में अस्रोक़ से लगमग हाई सी वर्षे साव महात्मा ईसा का प्रादुमीत हुन्ना, तो इस पश्चिमी . दुनिका में इसीन तथा थेरायन नाम के विरक्त सोग रहते थे। ये लोग पूर्व का तरफ में पैलेस्टाइन कोर इजिस में जाकर बसे ये श्रीर वर्गीक्षेश के साथ साथ विकित्सा का आये भी करते -ये । ईसा की शिलामां पर इनका बढ़ा प्रभाव या, और स्ववं ईसा इनके सत्संग में रहा या । संभवतः, वे लोग का वार्व महार विकास के ही कतराविकारी से जो ईसा के प्राहुमीय के समय में इन विदेशी यवन राज्यों में ब्रीक भिष्कां ( येरों ) का जीवन व्यतीत करते थे। बाद में ईसाई धर्म ब्यौर इस्साम के त्रभाव के कारण इन परिचमी देशी से बौद्ध धर्म का सर्वका लोप हो गया। पर यह निश्चित है, कि उनसे पूर्व इस देशों में बौद्ध धर्म अपना काफी प्रभाव जमा चुका था। बाद में बौद्ध के संदश्, शीव और वैष्णव लोग भी इन बवन देशों औं

अपे और वहाँ उन्होंने अपनी अनेक वस्तियाँ कायन और (७) सुवर्शभूषि में वचार

सहावंश के अनुसार आचार्य उत्तर के साथ भेर सोव सुवर्र्यभूमि में गया जिस समय सुवर्षभूमि है राज्य की यह दशा थी, कि ब्यों ही कोई कुमार उत्पन्न होता, यह राचुसी उसे आकर ला जाती। जिस समय ने वेर सुवर्षेमूर्जि पहुँचे, तभी काली ने एक पुत्र को जन्म दिया। लोगों ने सम्बा कि ये थेर राचसी के सहायक हैं। अतः वे उन्हें घेर कर मास्ने के लिये तैयार हो गये। थेरों में उनके अभिप्राय को समक जिला और इस प्रकार कहा—'हम तो शील से बुक्क अल्ला शाचसी के सहायक नहीं हैं।" उसी समय राज्यी अपने संपू साधियों के साथ समुद्र से निकती और सब तीन अधारी शोकर हाहाकार करने लगे। पर थेरों ने अपने असीकितः प्रमाव से राजकुमार का मन्नाए करने बाबे राजकों को 🛣 क्रिया। इस प्रकार सर्वत्र अभव की स्थापना कर इस केरों के एकत्रित लोगों को 'ब्रह्मजाल स्त्र' का उपदेश किसा क्ष्महुकक्क सोमों ने बौद्ध वर्म को स्वीकृत कर विया। विशेषक इचीर आदमी तो धर्म से अच्छी प्रकार आहवा हो 📭 बासुयाची हो गवे। एक हजार पाँच सी मुख्यों और बा क्रियों ने सिंह बनकर संघ में प्रवेश क्रिया । क्यों क्रिय का जीवन इन मिद्धुओं के प्रयत्न से बचा आह उसके बाद के सब कुमार सोगाुबर कहावे<sup>। ह</sup> के इस बर्खन में बालकारिक रूप से वह वर्ष स्वीर राज्यों के बाकमश के सारण सुब्राह्म कुमाद जीवित वहीं रह वाता यह। भेर जीव ्षांकताक भी से जान वे सुवार्तपूर्वक मन्द्र की का

रोगरूपी राज्यस ने पुनः आक्रमण किया, पर इस बार इन बेर चिकित्सकों के प्रयक्त से राजकुमार की जान बच गई, और सुवर्श्वभूमि के निवासियों की बौद्ध धर्म पर बहुत श्रद्धा हो गई। राजकुल और सर्वसाधारण लोगों ने बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म स्वीकार किया।

महावंश ने विविध प्रचारक मण्डलों के कार्य का वर्णन के उपरांत क्या ठीक लिखा है, कि इन सब सिद्ध थेरों ने के अमृत से भी वढ़कर आनंद-सुख से परिपूर्ण जीवन का त्याध कर सुदूरवर्जी विदेशी राज्यों में भटक कर, सब कष्टों का सहन करते हुव संसार का हितसाधन किया था।

सुवर्णभूमि का अभिप्राय दिल्ला वरमा से है। आधुनिक वरमा के पेगू-मालमीन के प्रदेशों में अशोक के समय में बौद्ध प्रकारक गये, और उन्होंने उस प्रक्रम का प्रारंभ किया, जिससे कुछ ही समय में न केवल संपूर्ण बरमा, पर उसके भी पूर्व के बहुत से देश बौद्ध धर्म में दीचित हो गये।

सार की समय में आचार्य उपगुप्त के आयोजन के अनु-सार की अर्थ का विदेशों में प्रचार करने के लिये जो भारी प्रयत्न प्रारंभ हुआ, इसका केवल भारतवर्ष के इतिहास में ही नहीं, अपितु संसार के इतिहास में बढ़ा महस्य है। बौद्ध भिष्ठु जो उद्योग कर रहेथे, उसे वे 'जुद्ध के सासन' का प्रसार कहते थे। इसमें संवेह नहीं कि माग्य साम्राज्य के विस्तार के साथ-साथ धर्मसाम्राज्य के विस्तार का विचार भी उस समय के लोगों में पूर्णत्या उत्पन्न हो गया था। चातुर के संव को सर्वत्र स्थापना कर वे धर्मचकवर्ती होने के प्रयक्त में लगे थे। इस कार्य में वे मग्य के सम्राटों से भी बहुत आगे बढ़ गवे। माग्य साम्रा-जब की अपेना बहुत बढ़ा धर्मसाम्राज्य उपगुष्ठ ने ऐसा बनाया, कि वह कुछ सदियों तक नहीं, अपितु सहस्राविद्यों सक क्रायम रहा। दो हजार से अधिक साल बीत जाने पर भी वह सम्भा-भग अने तक आंशिक रूप से कायम है। जब भारत की राज-नीतिक शक्ति विलक्ति कीया हो गई, पाटलीपुत्र का सोम्राज्य तष्ट हो गया, तो भी इस धर्मसाम्राज्य के कारण विरकाल वक भारत संसार के बर्म, सम्यक और संस्कृति का केन्द्रस्थान बना रहा। बस्तुतः यह धर्म विजय बहुत विरस्थायिनी रही।

# ्रिक्त क्षात्रक मामोक के उचराविकारी मौर्थ राजा

HOW THE REST OF THE PARTY OF

🐎 🍣 (११) राजा सुवश 🛊 नाल

ं २३२ ई० पू० में अशोक का राज्यकाल समाप्त हुआ। उसके अनेक लड़के थे। शिलालेखों में उसके देवत एक पुत्र करि क्लोस है, जिसका नाम वीवर या। उसकी मावा रानी कारु-बाकी के दान का वर्णन एक शिलालेश में किया गया है। परंतु प्राचीन अनुसूति से अशोक के अन्य अनेक पुत्रों का भाग कात होता है। इसमें महेन्द्र रानी असंविमित्रा का वृत्र मार अलाज उसका सबसे बड़ा बड़का था, जिसे रानी विकार किया की का शिकार होना पड़ा था। विब्बती साहित्य में अशोक के एक पुत्र कुस्तन का उल्लेख हैं, जिसने स्रोतान में एक स्वतंत्र भार-क्रीय स्पनिवेश की स्थापना की थी। महेन्द्र भिन्न होकर लड्डा में दी ब्रुप्स का प्रचार करने के लिये चला गया था। राज-तरिनेको के अनुसार अशोक के एक अन्य पुत्र का नाम आसीक वा, जिस्की भाषते पिठा की मृत्य के बाद कारमीर में अपने स्वतंत्र राज्ये की स्थापना की थीं। क्षमार तीवर का साहित्यिक अनुअति में कहीं उत्बंख नहीं है। सम्भवतः, अपने पिदा से पूर्व ही वह स्वर्गवासी हो गया हा ।

वायुपरास के अंतुसार सरोक के बार इसके बढ़के हुनात. ने राज्य प्राप्त किया। इसी का व्यनान सुबस आ। विश्वार किया के कपटलेख पर आधित सरोक की देशहर से अंतिक संस्था। से वह अंधा कर दिया गया था। संस्थान के संबंधि राज्यकार्य स्वयं नहीं कर सकता था। संशोध के संबंध

्ज के पद पर कुनाल का पुत्र संप्रति (संपदि ) निबुक्त हा और वही शासनकार्य सँभालता था। इनास के समये में ही राज्य की बागडोर संप्रति के ही हाथ में रही। अही कारण कि कुछ पंथों में अशोक के बाद संप्रति 🛊 🎎 मीर्फससाद क्रिया गया है। कुनाल का नाम बीच में छोड़ दिया गया है। कुताल के रामसनकाल में ही विशाल मागभ सामान्य दुंबर्ड़ों में विभक्त होना शुरू हो गया। काश्मोर पाटलीपुत्र की प्रवीनवा से मुक्त हो गया, और वहाँ बशोक के एक बन्य व जालीक ने अपना पृथक् राज्य क्रायम किया। ऐसा प्रतीव होंचा है कि अशोक के शासन के अंकिम दिनों में ही यकन तियों ने साम्राज्य पर श्राक्रमण करने श्रुक्त कर दिसे थे। इनका न्यवद्धा करने के लिये अशोक ने जासीक को नियस किया जालीक गंबन लोगी की परास्त करने में तो सफल हुआ, ास शकिशाली सेना की सहायता से उसने यवनों के किया था, बसी की सहायता से सांधार्थ के प्रतियोग्धर ने अपना प्रथक राज्य कावम कर किया । वह बार के निम्नविश्वित वर्धन से मसीमाँ वि स्पन्ध को चौकि देश में स्केन्द्र कोस का गरे थे। बाहा केर्य हों राजा भरोक ने मुक्ते की प्रसंबान वरत्व को प्राप्त किया । इसका मान सारी वसुवा सामात हो गई थी: नेकाल कर असंदर्भ को शह जिल भी विश्वय क्यित। वें यह इसीर सम्ब रूप से

प्रदेशों पर स्वतंत्ररूप से राज्य करने लगा। राजवरंगिएत के असु-सार कारमीर में अशोक के बाद जालीक ही राजा हुआ।

कारमीर की तरह आंध्र भी कुनाल के समय में स्वतंत्र हो गया। मौथों से पूर्व आंध्र देश मागध साम्राज्य के अंतर्गत नहीं था। सम्भवतः बिंदुसार ने उसे जीतंकर अपने साम्राज्य में शामिल किया था। मौथों के राज्य में मी आंध्र की स्थिति अधीनस्थ राज्य की थी। अशोक का मंचानत हाथ इटते ही आंध्र देश स्वतंत्र हो गया और वहाँ एक नये वंश का प्रार्ट में खुआ, जो मिबज्य में बड़ा शक्तिशाली और प्रसिद्ध हुआ। अधि और समीपवर्ती दक्तिण के प्रदेशों में इस नये वंश का संस्थापक सीमुक था, जिसने २६० ई० पूर्व के सम्भाव सीमा अधि अधीनतात से स्वतंत्रता प्राप्त की भी।

# ( P ) that effection even

सास ने २३२ ई० पू० से २२४ ई० पू० तक कुल आठ सास वक राज्य किया। उसके बाद उसका बढ़ा सहका दशरय राज्याही पर बैठा। एक पुरास के अनुसार कुनाल के उत्तराह विकारी का नाम बंधुपालित था। संभवतः बंधुपालित दशरय का ही बिशेषस है। देशा प्रतीत होता है, कि दशरय के शासन-कात में भी साथम की बागडोर संप्रति के ही हात में रहीं संप्रति और दशरय गाई वे। संप्रति संशोक और कुनाल के समयों में युवराज के इन में शासन का संपालम करता रहा या। अन भी शासनस्य इसी क्रिकें क्षेत्रका की बंधिक किया है। हाय में रहा। शावद इसी किये क्षेत्रका की बंधिक विकार विकार वस दिया गया था।

राजा दशर्थ के तीन गुहानेस अप हैं हैं है सकत हैं समीप नागार्जुनी पहाड़ी की कृतिम गुहाना के अन्तर्भ हैं दि हुहामंदिर दशस्य ने आजीवक संप्रदाय के साधुओं के दान दिये थे, और इन गुहाओं में उसका यही दान उत्कीर्ध किया युगा है।

हरारश के समय में भी मागध सामानय का पतन जारी है। किला इसी काल में स्वतंत्र हुआ। किला के राजा में सारवेत के हाथी गूंफा शिलाकेल से किला देश की अपीक इतिहास संबंधी श्वतंक महस्वपूर्ण वार्त झार होती हैं। कार केंग्र मुंगवंशी पुष्यमित्र का समकालीन या, कीर अब १०० में बुंध के में किला के राज्यसिहासन पर आरूद हुआ था। किला कि माजा किला में किला में कार्य की किला में कार्य की कार्य क

(३) शया संबंध ( बंद्रमुक्त भीर्य दिवीय )

THE RESERVE OF STREET STREET STREET, STREET STREET, ST

गया है। २१६ ई० पू० में दशाय के बाद संप्रति स्वयं मगान

🐃 जैन साहित्य में संप्रति का वही स्थान है, जो बौद्ध साहि-त्य में अशोक का है। जैन अनुभूति के अनुसार सम्राट् संप्रति जैनधर्म का अनुयासी या और उसने अपने धर्म का प्रसार करने के सियें बहुत उद्योग किया या। परिशिष्ट पर्व में लिखा है, कि एक बार रात्रि के समय संप्रति के मन में यह विचार पैदा हुआ कि अनार्य देशों में भी जैनधर्म का प्रसार हो और जनमें जैन साधु स्वच्छंदरूप से विचरण कर सकें। इसके लिये जसने इन अनार्थ देशों में धर्मप्रचार के लिये जैन सामुखीं को भेजा। सीघु लोगी ने संप्रति के राजकीय प्रभाव से शीव की इन्हें जैनमर्भ भीर आचार का अध्यानी केने किया है देवी वहेरय से संप्रति ने बहुत से होन्योगकारी की नी विदेश गरीको को पुक्त की जन बाँटने के वित्र अनेक दानशासाय क्षा के गहें। इन लोकीपकारी कार्थी से भी जैनवर्भ के भंसार भें वहुँक सहायवाः मिली। संप्रति ने अनार्य देशों में जैन प्रचारक भेजे थे, इसका उल्लेख छान्य प्रथों में भी है। एक जैन पुस्तक में जिल्ला है कि इस कार्य के लिये संप्रति ने अपनी सेना के योद्धाओं को साधुओं के वेष में प्रचार के लिये मेजा था। एक प्रथ में एन देशों में से क्रियन के नाम भी दिसे हैं, जिनमें संप्रति ने जैनक्षर्भ का प्रचार किया थी। वे नीम त्रांध्र, द्रविड, महाराष्ट्र, कुडुक आदि है। इन्हें प्रत्यंत (सीमावर्षी पड़ोसी राज्य ) कहा नवा है। साम्र व महाराष्ट्र असीक के 'बिजित' (साम्राज्य ) के अंतर्गीत के एक के समय में वे 'प्रत्यंत' हो गये थे ।

श्रनेक जैन प्रंथों में अशोक के पीत्र सारि कुनील के पन का नाम चंद्रगुप्त लिखा है। संमवतः चंद्रगुप्त स्वादि

( तपनाम ) था। संप्रति को हम चंद्रगुत दिलाय कर अबने हैं। जैन पंथों के अनुसार संवति (चंद्रगुप्त दिवीय) के विश्वित्रकाल में एक वहा मारी दुर्भित्तपका। वह बारह सोब क्षित्रका संप्रति ने राज्य क्षीक कर सुनिवन की लिया और म् में जाकर जांव में उपवास द्वारा प्राश्वसम् किया । भार सरिव के बतुसार वह कथा इस प्रकार है ---अवंदिरेश में चंद्रगृप्त नाम का राजा राज्य करता ता है विस्कृ हमानी अन्त्रीनी थी। एक बार राजा चंद्रपुष्ट को संक्र में बार्ड ार्थी समित्र पूज के सूचक सोलद लग विकास मेप । अर्थ-ह, दोहे ही राजा को महत्त्वह स्वाबी के अक्राव्यक्त स सह स्वामी का वेजी से बाहर एक कुन्दर प्रकान में का व्याप ने कारत सबर से कि मुलिगम के समग्री मदने अनिसंदोह के साथ प्रवारे हुए हैं। वह ऋ वं प्रसम्बद्धाः । उसने उसी संबंध भद्रवाहु को जुला ले े सामी का कल पूजा। सामी का पत बार कोने नार नम्बे की दीका ते जी और चयने गुढ गाउँ की विक्र होना तसर हो गया । बुझ समन गर जाय वेबर्स के पर जाना राज्य पर में एक बने M WE THE WIT THE THE PARTY की, क्यांनि क्याने गहराष्ट्र को क्रान्स एका बोक्स शुक्रिकी वृत्ति सुनिके मन संसा कि सीम की असक वर्ग की Character 1- the

सदने समे। संखा संद्रगुप्त सन श्रुलि हो चुका था और सपने मुंद के साथ ही दिए से में या गया था। वह सावार्य अद्र-बाहु की सेवा में संविम समय तक रहा। यदापि अद्रवाहु ने पंद्रगुप्त को अपने पास रहने से बहुत मना किया, पर उसने एक अन्ति। अद्रवाह की स्त्यु के बाद चंद्रगुप्त इसी गुह्माहा में रहता रहा और संत में उसने अनशान द्वारा प्रस्कृत्याग किया।

जैन-साहित्य के नहुत से शंथों में यह कथा थोड़े महुतमें ह से पाई जाती है। इसकी पुष्टि अवस्वेतलों से भी
होती है। इन शिकालेलों को प्रकाशित करते हुए श्रीनाई राइसे
ने लिखा है, कि इस स्थानों पर जैनों की आकर्त खाँदेश हुई
केमसी महवाह द्वारा हुई। अहवाह की मृत्यु हुई शिक्त पर
हुई ही। अंतिम समय में मीन चंद्रगुप्त भी इसकी तिया में
सक्त खाँ का। सवस्वेतलों को प्रवास है, जिनमें से
हुई ही। अंतिम समय में मीन चंद्रगुप्त भी इसकी तिया में
सक्त खाँ का। सवस्वेतलों में दो पर्वत है, जिनमें से
हुई ही। अंतिम समय में मीन चंद्रगुप्त भी इसकी तिया में
सक्त खाँ का। सवस्वेतलों में माम गर पदा था। इसी
पर्वत पर शक हुन्ह को महत्याह स्वामी की शुक्त कहते हैं। यहाँ
एक सठ बी है, विसे चंद्रगुक्तकार क्या काल है। इसमें सिद्द नहीं कि राजा संगति (चंद्रगुक्तकार क्या काल है। इसमें सिद्द नहीं कि राजा संगति (चंद्रगुक्तकार हिनाक) केम हुनि होकर अपने गुढ़ के साब दक्तिक में मामस्वीत हुन्ह की बंदी वसने जैन मुनियों की परिवादों से शास्त्रकार सिवाला है।

जिन प्रमास्रि के अनुसार सेकार बाहि है कहा है जैने मठों का भी निर्मास कराया था। वे सह अनेका क्या है जी बनवाये गयेथे। नि:संदेह, जैमसमें के आहती है ते का तक फैलने का श्रेय राजा संप्रति को ही है। क्सी के साम्य के के माने के लिये वह प्रयस्ति हुआ जो पहले काशोक में बीदा कर्म के लिये किया था।

## (४) राषा पालिशुर

्र के पूर्व में राजा संप्रति के राज्यत्याम के बाब शाबि-क बाटलीपुत्र की राजगही पर बैठां। उसने कुल एक बाल तक राष्ट्र किया। पर मीर्थवंश के इतिहास में शामिश्रुक झासन का यह एक खाल वहें महत्त्व का है। चंद्रगुप्त सीन करी र्थापिक विशास मागव साम्राज्य का साम्राज्य प्रति साल में हुआ। शाक्षिश्चक के शासनकात के संबंध में बुद्ध कर बंदिता के पुनपुराख से बहुत सी बाबरयन वार्व काम बोर्ट पूर्वी क्षान यह है, कि जैन युनि का कर जब आगारिक है। सहि सोड़ दी, वो राजा कीत बने इस प्रत्य को सेकर प्रदेश दुक्त रातिस्तुक संगति का पुत्र, सा पर प्रतीह दोसा है ब्रम्बा कोई वका भाई मी मा। राजमिशासन पर बासाबिश अविकार प्रसी का था। परंतु शासिशुक ने वसका पाव करते क्षित रावद पर अपना अधिकार कर लिया। बारह वर्ष के पीर क्षिक है पहले ही देश को योग विवश्चिक आ आयमा करमा अक देश का । सब इस केसह से जीए थी। तुर्देश को वर्ष । रेक अवीय कीता है, कि इस गृहकाई के समय में की जागर कार्य का का उपराश्चिमारी प्रदेश एक हो तथा । बाक्रीक के क्षितंत्र राज्य की स्थापना ही चुकी थी। बह सिन्ह े जिला, जिला जनमानिस्तान, जाना और AND A SHARE STAY SERVICE STAY SERVICE 

है। इंग्लंब क्षाप्तिन परले गांधार हेरी का कुमार ( प्रांतीय सायक ) या । पेर संप्रति के प्रांतकाल की प्रव्यवस्था से लाम पठा कर स्वतंत्र हो गया था। तिब्बती बीद्ध चनुश्रुति में संप्रति का उत्तराधिकारी इसी को लिखा है।

्राज्यक्र गियों के अमुसार काश्मीर काशाजा जालोंक (अशोक का हुव ) एक बंदा विजेता था। उसने काम्यकुरूव तक विजय की की । समार गियों के अनुसार जालोंक ने बहुत दीचे समय तक सासने किया था। अभी उसे राजगदी पर बैठे केवल २६ वर्ष कुछ के। कोई आश्चर्य नहीं, कि शालिशुक के समय के मृहक्तह से साम ब्रह्मकर उसे राज्यविस्तार का अवसर मिल गया हुरे, और उसने कान्यकुरूव वक आक्रमक कर विश्व में शहाकी हो।

चन तक मीर्च समाद मारोक की मन्मविषय की मीति को मनुसरण करते रहे थे। संभवतः दृश्राय मीर्क समाविष्य भी भी भाग के लिये प्रयोग अपने पूर्वजों की नीति को नास के लिये जारी रका, की नेसका तुष्य योग करके उसे नाशकारी बना दिया। मार्ग्वसिंहिता में इस

को , पर्स का होंग करने वाला' और 'आधारिक' कहा है। 'यह मा तिला है, कि इस मूर्ख ने धर्मक्रिय को सामिक ने का यत्न किया है। 'विजयं नाम धार्मिकम' में जो ना उसे संस्कृत के ज्ञाता भलीगाँ वि समग्र सकते हैं। साहित में बिजय की नीति का दुवपयोग करके आहारि ह क्षा को और सी बदा दिया। इस राजा है अन्त्राम वस्तित्व के होंग ने सागव सामान्य की पड़ होगो, इसका अनुमान कर सकता करिन इसी मालिशुक के एक साल के शास्त्रकाल में स्थाप के क्सी भारत पर आकृत्म किये। चंद्रशुक्त के कियमहा न राजा सैल्युकस की मृत्यु २८० हैं। १० केंड्रिकी कि का सबका एंटियोक्स सीरिया की तालगडी वह मैंक एक में उसकी सत्यु हुई। फिर एंटियोक्स दिवीस विका जो अशोक का सवकातीन मा। उसके सासन्त्रक वा भीर पार्थिया सोरियन सामान ने प्राकृति हा में हाबोडोरस प्रथम ने २४० ई० पूर्व में तथा पारिका विकास ते २४८ ई० पूर्व में स्थाने स्वयंत्र राज्यों की का ही। वेल्हिमा में बागोदोरस प्रमूम के माद सामोदोरस स्व (१४८ दे प्र) कोर क्योदीयोस (१६५० हर) के इरोडामोस के समय में सोरिका के स्वाह प्रकाश इरोडामोस के समय में सोरिका के स्वाह प्रकाश इसे बैक्ट्रिया पर शाकमध्य करने ग्रह किये और श्रीवर या के इसे बढ़ों को खंत रेक्ट के प्रकाश श्रीवर या के इसे बढ़ों को खंत रेक्ट के प्रकाश श्रीवर में वैक्टिया की स्वतिका की स्वीवर के स्वाह श्रीवर में वैक्टिया की स्वतिका की स्वीवर्ध के स्वाह we the structure of the

À.

ें सुमानसन के सार्व संधि करके यवन सेनाओं ने भारत में बारी बहुकर बाकिमण किये। इस समय पाटलीपुत्र के राज-सिंद्रोसेंस पर रामिशुक विराजमान था, जिसने अपने वहे बंदि को मार कर राज्य प्राप्त किया था। गाग्यसंहिता के बंदुसार वर्षमी ने न केवल मथुरा, पांचाल और साकेव की इस्तरीत किया, पर मागध साम्राज्य की राजधानी पाहलीपुत्र या क्रियपुर पर भी इमला किया। इन आक्रमणी से सीरे देश में अव्यवस्था यच गई। सारी प्रजा व्याकुल हो गई। पर ये यूवन बेर वक मारत के मध्यदेश में नहीं ठहर पाये। उनमें परस्पर बुद्दकतह शुरू हो गये और इन अपने अंदर उठे हुए युद्धों के करिय ववनों को शीघ ही भारत छोड़ देना पड़ा।

इस प्रकार यवन लोग वो मारत से चले गये पर महिन् में मीवरासन की आहें हिल गई। आपस के कतह के कार्य नीर्वी का राम्सन पहले ही निर्वत हो चुका था, अब यवनों के भाषनम् से उसकी अवस्था और सी विगद गई। गार्गसंदिवा अंगुसार, इसके बाद सारठ में बाव राजा राज्य करते जा। का समित सामित्व साथ राज्यों में विभक्त हो गया। गांधार, कारमीर, कार्यन और भाग भें बार राज्य इस समय तक मागल सामान्य से पुंचक हो कहें वे । अब संबंधन स्वरायन में नो अन्य राज्य भी समाद का शांक के अन्यावशेष पर जावस हुए । (५) बीचेंचेच हो अत

शालिशुक के बाद संबा तेवनसी पाटकीयुत के राजसिंहा सन पर वैठा। उसने २०६ के पूर्व है है है पूर्व संघ राज्य किया। यवनों के आक्रमण उसके समेन हैं। आरी रहे। २०० ई० प्र में वैक्ट्रिया के राजा देशीहरूस (क्रिक्ट को सूची डीमोस का पुत्र था) ने सारत पर आक्रमण किन्स और इस्ट्रास पथ के कुछ प्रदेश पर यवन राज्य स्थापित कर सिक्री

देवबमा के बाद शहधनुव मगुध का राजा बना। इसके शासनकाल १६६ ई० पूर्व से १६१ ई० पूर्व का था। इसके शासनकाल में पर्चमोत्तर भारत में यवनों ने अपना शासन अव्की तरह से स्थापित कर निया था। डेमेट्रियस बड़ा मकारी: अव्की तरह से स्थापित कर निया था। डेमेट्रियस बड़ा मकारी: अव्की है। उसका भारतीय राज्य काफो निस्तुत था। स्थापित किये में। प्राचीन आकेशिया में डेमेट्रियस फोक्सिय से स्थापित किये में। प्राचीन आकेशिया में डेमेट्रियस फोक्सिय में स्थापित किये में। प्राचीन आकेशिया में डेमेट्रियस फोक्सिय से सीवीर वेश में दात्राभित्रि नाम का एक नगर क्रियमान का से सावारित वेश में दात्राभित्रि नाम का एक नगर क्रियमान का स्थापित वेश में दात्राभित्रि नाम का एक नगर क्रियमान का स्थापित वेश में दात्राभित्रि नाम का एक नगर क्रियमान का स्थापित वेश में दात्राभित्रि नाम का एक नगर क्रियमान का स्थापित वेश में दात्राभित्रि नाम का एक नगर क्रियमान का स्थापित वेश में दात्राभित्रि नाम का एक नगर क्रियमान का स्थापित का से स्थापित का से से द्वाराभित्र नगर बेमेट्रियस के नाम पर ही जन्म मा

संसवतः विदर्भ देश शतधतुत के समय में ही का सामान्य से स्वतंत्र हुआ। कालियास विर्द्रित मालिकार्यों के बाहुसार पुष्यमित्र शुंग से पूर्व विदर्भ में सबसेन का संस्तंत्र राजा राज्य करता था। वह शासद मीर्केश्य के हासबास में स्वतंत्र हो गया था। वहुत से आचीम सम्बद्ध औ दूस काल में फिर से स्वतंत्र हो गये थे।

े के पूर्व में शत्यात्त्व के बाद एडद्रार मसंब क्षा स्था बंधा जा श्वाबत्त्व का बाद था। एडद्रार जीनेबंक का स्था बंधा था। इसके संग्य में गाय में किंद्र कर मा के किंद्रार का प्रचान सेनाचित्र प्रकाशित श्रुव बंधा मार्गा स्था उसे के बद्धा थी। इस सेना के प्रकाशित ने बद्दा के दृत्या था से वास्त्री के क्षा के प्रकार कर किया। एड्याब, मार्गा के क्षा के प्रकार के किंद्रा कर सेना की का कर का क्षा का नाम के किंद्रा कर की का कर का का का नाम के की का की का कर की

# 🖅 योग सामान्य के पतन के कारण

अर्थिक के बाद रोकिशाली मांगध साम्राज्य में शिथिलता मिन अपट होने लगे थे। शालिशुक के समय में वह सर्वया विकासिक ही गया था। इसके क्या कारण हैं ? पहला कारण अभिद्वाना की प्रवृत्ति है। केन्द्रीभाव और अकेन्द्रीभाव की अविशासों में भारत में सदा से संघर्ष होता आया है। एक तरफ बहाँ अजातरात्र, महापदानंद और चंद्रगुप्त मौर्य जैसे साम्राज्य कादी और महत्वाकांची सम्राद सारे भारत को एकन्नत्र शासन में साने का उद्योग करते रहे, वहाँ दूसरी तरफ पुराने जनुपर्वी बीर विश्वाराज्यों में अपने प्रयक् राज्य कायम रखने की प्रस्कित भी विश्वमान रही। पुराने युग में भी इस देश में बहुत सी आसियाँ, अनेक भाषायें और विभिन्न अनून व व्यवहार विश्व-मान वे विविध जनपदी में अपनी पूर्वक सत्ता की अनुभूति महुत अपेक थीं। परिखाम यह था, कि वे सद्दा एक केन्द्री भूत सामान्य के विकद्ध विद्रोह कर अपनी स्वतंत्र संस्ता को स्थापित कर बेले के जिस्के रहते थे। संस्थाद की शांक के जरा सा ती विर्वत देशियर प्रवादेशी आक्रमण द्वित मा देश ही किसी ती कारक के अनम हो बाजे गर् वे अवन्द्रीमा हु की प्रवृत्तियाँ 

मगम के संस्रारों के विविध सकता है से स्वार तथा के सकते धर्म, व्यवहार, कार्ल और बेरिस के कर कर कर कर कर नहीं किया । कीटल्य जैसे मास्क्रिकारों ने बड़ा कियाबित कि था, कि राखा इन सक के व्यवहार और कियाबित में केंग्रे नष्ट न करे, पर उन्हें उसमें स्थापित रखें, क्याबित के से इस ढंग से निर्माण करे, कि इन के क्यान से उसके कियाब में

क धर्मविजय का ढोंग करता था। मागम प्रा ही उसकी अंदेन्य सेना पर सामित या है। क और कारमीर से धांध देश वर्ष विस्तित मागम समा

शुत्र में वृधि एकन वाली शी से सेना के सैनिकी ने सांद्रवी के एक कार्य प्रारंभ कर दिया है एक से देने मुकानको कर सकते भारतीय प्रमें, संस्थान और बेल होने में चाड़े कितनी हैं। सहामान के के सैनिक सांद्र के अबले सर्वश्रेत के सैनिक सांद्र के अबले सर्वश्रेत के सिनक सांद्र के अबले सर्वश्रेत के सिनक सांद्र के अबले सर्वश्रेत के सिनक सांद्र के अबले सर्वश्रेत

ing a second

सिर मुँद्धा कर समेचित्रन करना नहीं है, पर दग्ह (प्रचग्छ दान्य काल) का नार्ष करना है। भारत में यह कहावल सी हो मई कि जो नाहाण असंतुष्ट हो, वह नष्ट हो जावा है, और जो हाजा संतुष्ट रहे, वह नष्ट हो जाता है। भगध के ये मौर्य राज्य जिस प्रकार अपनी राजशक्ति से संतुष्ट हो, पहले आवक और बाद में अभग होकर, बौद्ध संघ के लिये अपना सर्वस्व निज्ञाहर करने के लिये तैयार हो गये थे, वह भारत की प्राचीन हाजनीति के सर्वथा विरुद्ध था, और हसीलिये उनके इस स्कान ने अनकी शक्ति होने में अवस्थित सहायदा की। अकेन्द्रीभाव की वलवती प्रवृत्तिमाँ, जनपदाँ व गायरक्त्यों में अपनी प्रथक अनुभृति, और प्रमुख्य की निज्ञाही का राज्य की विरुद्ध अनुभृति, और प्रमुख्य की निज्ञाही का राज्य की विरुद्ध का प्रमुख्य होने स्वरंद होने के स्वरंद होने से स्वरंद होने के स्वरंद होने होने से स्वरंद होने के स्वरंद होने होने होने होने से स्वरंद होने के स्वरंद होने से स्वरंद होने के स्वरंद होने से स्वरंद होने स्वर

#### क्षेत्र के (क्षेत्र) वर्गिक्षक की गीव

प्रक्रिक्क कि से स्वाद अशोक को संसार के सब से बढ़ें महापूर्वों में गिना है। निःसंदेह, अपनी शक्ति की चरम सीमा पर पहुँच कर उसने उस सत्य को अनुभव किया, जिसके कि आंधा भी कि कि आवश्यक है। दाखों हरा कि कि में काखों मनुष्यों की इत्या होती है, खाओं कि कि सिश्च कि साम और क कच्चे अनाय होते हैं। ऐसी विश्व कि साम कि हा कि साम है अहा कि कि सा । इसके स्थान परं, यदि धर्म हाता तक नवे देखें कि किस की जाय, वो उससे खून की एक बूद भी निराम किसा कही कि सिक्ष की शक्ति आहे प्रभाव का विस्तार होता है, बहाँ ऐसी विश्व कि शि श्री रहती है। अशोक ने इसी क्मविजय के लिये प्रयक्त वि

#### धर्मविषय की नीत

विकार राज्य ज्ञादि सन आरतीय आधा, सम के तथाय में ज्ञा गये, सीर यारत के स्वा तो संसार के इतिहास में सिर्कुट छाइर्ड सीचर जैसे विजेताओं का सभी हारा वि तम सही हुआ, जो अरहार्ड का प्रमान कि सही का अरहार्ड का प्रमान कि सही का प्रमान की कि का अरहार्ड का प्रमान हिस्सुट का सिराम सम्मान का स्वा के सिरामों के सिराम हिस्सुट का सिराम की किया की होता, बार के स्वाहित्व हिस्सुट का सिराम की किया की

# नवाँ श्रव्याय मौर्यकाकीन कृतियाँ

(१) पारलीपुत्र समरी

कार्य के सौर्य सम्राटी की राजधानी पाटकीएंत्र एक व ेदी विशाल नगरी थी। सीरिया के राजा सैश्यूकर निकेटर का राजरूत मैगस्यनीक २०३ ई० पूर्व में वहाँ आया या श्रीर ंबरे साल वक पाठकीपुत्र में रहा था। इसके अपने ्रक में इस कारी के की पूर्वत विका बारों उन्हों वासी मार्थ वास के तक तक के वह नेविकार ( अन्य के पारकीयक ) कहतावा था । यह मेगा और दर् े बीच क्वाबियों के तट बर स्थित है। गंगा सब गरियों में कि परिनामी बार संगवतः भारत में वीसरे ने 11 की है। मारक और अधियों के मधानि प्रशंका संग्रह की धान्य देशी की शहर से पूर्व संदेश की वस्ती सम्बद्ध में कर तक फैली हुई है। ( पर वाकी समानान्वर चतुर्भेज की शक्छ में की लक ी की एक प्राचीर (दीवार) है, जिसके बीच में तीर. छोड़ने के लिये बहुत से छेद बने हैं। दीबार के साथ चार वरफ एक खाई है, जो रस के निमित्त और शहर का सै। बहाने के काम आवी है। यह साई गहराई में ४४ फीट चौड़ाई में ६०० कीट है। शहर के आएं ओर की आ koo बुर्जी से सुशोभित है श्रीर उसमें ६४ कर को है।

### श्रीयकासीन क्रिया

्डबारी वर्ष बीव जाने पर अम् इस वैभवशासी पाँ विकार हमारव विकासन नहीं हैं। पर विवास वि हाई प्रटक्षीपुत्र में हुई है, उसमें मीर्यभाष के भरेक क क्लक्य हुए हैं। प्राचीन पाटलीपुत्र नगर वर्गनान स और स्रोत जनियाँ के सुविस्तव पार तेपुर रेक्केस्टेशन, ईसाई बिशन रेक्के ामों ने भी इस 'प्राचीन नगरी है नह विपा रसा है। ईस्टइडियन रेजने बाम के गाँव के संगीप प्राचीन प्राप्त इष-हैं। इस अनुभूति तिमें क्याने के जानेक राज बहुत इस सबाई मी है L और पंगा नाम के सावा र सान्य के इस अवसे

हिं सिनी वाहितों ने इनका क्रेक्डोकन व हर कर ! प्रीवर्धी सरी के शुक्र में क्षीती या कावा था। इसने क्रापनी काँकों से क्रशोव को वेका था। यसपि इसके समय में क्रशोव साथ के सगमग्री कुछे के बार इसके का क्रिक्टों क्राप्टि क्रिक्टोक के विकास करिय हैं क्षिप्टिं क्षिप्टिं के क्रिक्टोक का राजकार में था। जनद में कांगी वर्ष क्षशोक का राजकार अवन हैं। सब असुरों के बनावे हुए हैं। परधर द क्षीर द्वार क्षांचे गये हैं। उन पर

हिं पर्वाकारी है । इस लोक के लोग उन्हें नहीं बना

प्रसिक्ष पीनी बाधी सुनत्सांग सम्तर्थों सरी है को । इसने चपने सामा-विषयम में इस्त्रोच के अपने आही का कांग्र विषय है, जिले कांग्र कांग्रे प के कांग्र के स्वापित में उसने प्रश्लेष के प्रकार के कांग्र के कांग्र के प्रकार के कांग्र के के कांग्र के कांग्र के कांग्र कांग्र कांग्र के के कांग्र के कांग्र कांग्र कांग्र कांग्र कांग्र कांग्र कांग्र

हा वर्षाचित प्रयंत न रहा हो, धीर दशी तक नी सी साम प्रामा चराव का रह क्या हो। इस पीनी कांग के मार्ट्स ह का एक पहुत जेंचा कंग की देखार ह तो प्रव्यापत के निवसित के बनवा हुनासांग के सितित के बनवा हों। को देखा या जिलक कर्नम में किया नवा है।

THE RESERVE OF THE PERSON



रिक्ष मा संस के प्रशास तबाहरस है। इससे बहिया शिक्ष का

के पान सर्वेष्ट्रनी सारनाथ में ही अशोक के समय की कि हुई हैं । पान सर्वेष्ट्रनी ( रेक्सिंग ) स्वसाद्ध हुई है । यह रेक्सिंग के बौद विहार के प्रधान मंदिर के क्षिया मारा वाले वे रूप के एक छोटे स्तृप के चारों कोर सन्दे हुई निकली हैं। भारी की सार्री एक ही पत्थर की बनी हुई है। संबर की

भी है। इसे पनाने का कर्ष सर्वाहका नाम के किसी व्यक्ति देवा या। इसका नाम बेस्टमी पर उत्कीर्य है।

ा त्रि वाशोव हारा निर्मत क्यात्ता है हवे कि के सब की सुनार में प्राप्त हर हैं। हे प्रमुश्य के प्रश्नास्त्र के सुनीर की है। यान से क्या प्राप्त कर तह वह कर विश्वास्त्रक कर हैं प्रमुख्य के स्वाप्त के प्राप्त कर कर कि स्वाप्त कर कर प्राप्त कर कि पार के अपने हैं कि कि कि कि कि कि कि कि कहा साथा है। कि कि कि कि कि कि कि कि म सुने आप है कि कि कि कि कि कि कि कि कि म सुने आप है कि कि कि कि कि कि कि कि कि

# (8),814

मौर्यकाल की कृतियों में साँची का स्तूप बहुत गृह पहाँ का मुख्य स्तूप मौर्यकाल का वा उससे भी बहुत यह स्तूप बहुत बड़ा है। जाधार के समीप इसका उस कीट के किए शिट के किए श

वा है। स्तृप साल रंग के बहुए प्रस्वर का बना है। यह की बिकाकार ( बंध ) रूप से बना हुआ है, और इसके पारों हरा के जैंची मेथि है, जो प्राचीन समय में प्रश्न के साथ का क वी। इस मब्बिकापण तक पहुँचने के साथ स्तुष्ट हैं। में बक दोस्ती सोपान है। संतुष्ट काम के अपन देश साथ पक बन्य प्रश्न किया है। वा साथ देश की है, और किसी बद्द का पार सुंदर हार एक कुकर की मार सुंदर हार एक कुकर की मार सुंदर हार एक कुकर की

मासत में है । यह पर भी आशोज के विश्वस्थ हुई हैं। यह मनेक्वेंबर अप हुई एक विश्वस्थ का पहले पहले पहले पर सेमान में माने हुआ था और जिसका ज्वास हैं: और का बारों तरफ एक संबर पापालकेंबर में भी जिसके पर याचे पित्रों के स्वा में साथित हो गई भी जिसके पर याचे पित्रों के स्वा में साथित हो गई भी जिसके में साथित हो हैं हैं साथित है साथित हैं साथित हैं साथित है साथित हैं साथित है साथित

करहा है तथा है किसी की बंधमा से बाट घरटे पाये हुए के क्यान के क्यान है क्यान है जान प्रत्य कर कर बर्चमान समय के बहु है क्यान कर कर कर पापासकेड़नी के पहल है क्यान कर कर कर रहे हैं। यह ब्यान में रक्षम कार्य कर कर कर कर कर कर मोर्थकाल के नहीं हैं। उनमें है कह है क्यान कर कर मी बाद के हैं।

सारनाय, साँ ची और बरहुत औ प्राथमिक विषे ही अन्य बेष्टिनियाँ और भी कई स्थानों से उपस्था बोधगया में प्राप्त एक बेष्टनी के अवशेशों को असे का समम्म आवा है। प्राचीन पाटलीपुत्र के अवशेष

#### cultur!

पत्र अवार की नामाविक्य निर्मा प्राप्त के हैं। स्रांची के समीत्र भागक स्थान पर इसी अवार की इस पर सी भागावित्र चित्र असीत्र वीता भारत है। वे जानाव्यकी प्राप्ती हैं। वे जाना प्राप्ति

1) 44

finger strater strate gring strate region in charge of solicities creations for a strate of a silvering cut a mixeu a cut a silvering

1000

महत्त्र के स्वाप्त के मिली है। यह साव कीट क्षी कि मान की मानी है। उपर बहुत ही सहर है। हुनिया से मूर्ति का मुँह टूट गया है और गुजावें हैं। मूर्ति के व्यक्ति की जो पोशाक बनाई गई हैं, मिलीन पहरावें का मजीशाँति अनुसान किया जा वह सूर्ति अब महुरा के क्षित्रका से विश्वनाय है। विश्वनाय है। विश्वनाय की एक बन्य मूर्ति वेसनगर से विश्वनाय है। विश्वनाय की एक बन्य मूर्ति वेसनगर से विश्वना है। वह विश्वना की है। इसकी भी भुजावें टूटी हुई हैं और मुख

है। मूर्षि की जमाई ६ फीट ७ इंच है।
प्रमा और दीव्यांत से भी दो काम सुवियों सिक्षी हैं,
जम्बकाल की सानी जाती हैं। ये परस्क से क्रांतें सिंग का निसंधी जुनती हैं। कुछ वेशिहासिकों से स्व

में भी कार्य में सेवाना मानक का माना है। यह में होता का प्रकार पहुँ हैं। यह है जात का प्रकार पहुँ हैं। यह है जात का प्रकार पहुँ हैं। यह का प्रकार पहुँ का का प्रकार पहुँ का का प्रकार पहुँ का का प्रकार का प्रकार के अपना का प्रकार का प्रक

मीर्य काल के गुहामवर्गों का उस्ते के पहले किया का चुने है। वे राजा चशोक चौर राजा दशरथ के समद के हैं।। से सब से बड़ा गोपिका गुहामवन है, जिसे दशरब ने बक संप्रदाय के साधुओं को दान किया था। इसकी हैं।

## मीबबासीन स्तियाँ व जन्य प्रवर्श

ह । इंच, चीवाई १६ फीट २ इंच चीर कॅचाई १० कींक - पहांच काट कर गुहार्गदिर बनाने की कार में म - चारों चल कर बहुत उसकि की । अर्थक और पडीचा के गुहार्गदिर इस कला के सर्वोत्कच्य ज्याहर्थ हैं। पर इस्प क्षांच सीर्वकाल की सुहार्थों से ही कुंगल मार्थ



## रसर्वे ग्रन्थाय

### किक की शासनव्यवस्था

(१) कीटलीय वर्षशास

धरी के प्रारंभ में मैसूर के प्रसिद्ध विद्वान की शान-काणार्थ पासक्य हारा विरचित्र धर्मराक्ष की प्रका-। प्राणीन सारत में क्या शासनस्थवस्था थी, प्रशाने धारतीयों के शासनीतिशास संबंधी

समय के क्या कान्त, स्ववहार व रिवार के की स्थापि सब वार्तों का परिवान बास क्य क्ष्मुक्त गंबार के समान है। इस पहिल्ली के प्रधान गंदी कोर तुंक बात कि वार्ती के प्रधान गंदी कोर तुंक बात कि वार्ती के प्रधान गंदी कोर तुंक बात कि वार्ती के समान के सम में सह हुई कुछित की कि पाक के स्थाप के साथ है। एक बात कि वार्ती का बातक करने की की

पाटलीपुत्र के नंदराशाओं का विकास के स्वाहित हैं।
गुप्त मौर्य को राजा बनायां, मह इस कि कि हैं।
चासक्य ने नरेंन्द्र चंद्रगुप्त के जिये श्रास्त्रावां का प्रति करने के निमित्त इस शंध की रचना की। चासक्य के बनाम थे। एक पुरानी पुस्तक के अनुसार बातवाबन, श्राप्त कृटल, चासक्य, द्रमिसा, पिल्लस्वामी, विच्छानुप्त और आठ नाम इस आवार्य के थे। पुरानी अनेक पुस्तकों व

## कोवतास को राजीवन्त्र वर्गनी

क्षित क्षेत्र में जावनम् क उन्नेकरी क्षेत्रसार में कावन्य प्राप्त निर्माणकर्त । एके किन ने दशक्ताकर्तिक में प्राप्त कनावे एके ६००० क्षेत्र है। प्रकान, वीकिक्षकर्तिक

> ह्य, ने कामनी द्रीएक | कदरण दिने हैं |करों में एस नार | करों कर नार | क्षेत्रक कर | क्षेत्रक कर | क्ष्म विकास

व की राजधानी पाटलीपुत्र की पर वीर कांग्र तक विस्तृत सामान्य का शासन िकिया जा सकता था। अवः शासन की हहि वि संपूर्व 'विजित' को पाँच मार्गो में बाँटा गर देशिकानियाँ कमराः पाटलीपुत्र, वीसाली, उन्जैद । और सुवर्णमिरि यो। इन राजवानियों को जिल िरंस कर हम यह सहज में अनुमान कर सकते हैं कि किसी। बीर्य साम्राप्य पाँच पक्षों में विमक्त का वि पर्क पाँच विकातिकित बे-(१) क्षेत्ररावध, विसर्वे क्षेत्रीय, गर् बार्कीर, अवागानिस्तान, रेजान चारि के प्रवेश बार्किन की की राजकानी वचरित्रता थी । (१) पश्चिम चार-वार् स्वाराह से समाकर राजपूर्णना विस्तित के उसकी राज्यांनी क्लीती कुमार पश्चिमात्यी की सहीत्रवा करते थे। अशोक और अवस शिला आदि में 'अमार' रह 'कु में में फिर अनेक छोटे शासकेंद्र सी में, जिसमें जसार के महामात्य शासन करते थे। खाहरख के लिये वोसावी के समापा में, पाटबीपुत्र के अधीन कौशांकी में और हु के अधीन इसिला में महामात्य रहते थे। उन्होंनी

#### वाकार्य के शासन

हीराष्ट्र का एक एकड़ प्रदेश था, जिल्ला शासक वा स्वयं में वैश्व पुण्यद्वार था। अस्ति के स्वयं में में सामन काय तुषारंथ के कार्यन था। अस्त्य के कार्य कार्या के अस्ति की कार्यों के नाम कार्यक के की सम्मारण के महाभारणों के नाम कार्यक के कार्य के स्वयंगिर के कुमार व आवेषुत्र के कार्य के मा में समापा के महामारणी का बोसाता के कार्यक कार्यों मेनी गर्म कर वाच्येत्र ( संग्राकार्य कर कर किसी कुमार की निवृत्ति अस्ति होते । बीका क्याह के बार्यक कर मान कार्यक महामारणों को कार्यक में साथ ही स्वयंग्य के स्वरंगित के साथ के साथ की स्वयंग्य के साथ कार्यक के साथ कार्यक के साथ

िक २०० आवों ) से यम सामित ब्रिडिंग (बार १०० सकते से एक दोशतुक की। श्रामों ) से एक स्थानक मनका या । संग-वाह्यस कीए सामित सामन की दृष्टि से अ वेश करते हैं। जनगर सामन कि होता या, उन्हें सामित हैं की

मक होता या, जन्में स्थापितः हो। 'भारतः) अरते थें । स्थापित ने दिल्ली हैं संसद से नाम: एक (सह प्रकारित के

THE REAL PROPERTY OF THE PROPE

भाव का शासक गामिक संगहत का गोव की आहेंगी सम्मानक करताता था। संपूर्ण जनपर के शासक की समाहत सहित है। समाहता के उपर महामात्य होते थे, को पढ़ों के श्रीह विकिय संदर्भों का शासन करने के तिये केंद्रीय सिंह्या के निवृत्त होते थे। इन मंडलमहायात्यों के स्व

तबाद अधिकारकार के किया है। के किये का भी परिषद् होती भी किया है। किया के किया किया के स्तार से वया किया मध्य है। किया के किया के परिषद् का बार-बाद स्वसंबद है। किया के क्या के महाभारतों की सहावका से क्या किया के किया के सहावाद में शासन के विकित कहा कर किएक कहते थे। ये पुरुष उत्त मा मध्यम और कोरी-ना बीते थे। जनपदों के समूहों (गंडलों) के उपर शासन करने झाले कहामात्कों की संज्ञा संभवतः प्रादेशिक या प्रदेखा थी। उनके अधीन जनपदों के शासक समाहत्ती कहलाते थे। निर्मावेह, थे उत्तम 'पुरुष' होते थे। इनके अधीन 'युक्त' आदि विविध कर्म आरी मुख्यम व हीन दर्जे में रख्ने जाते थे।

जनपदों के शासन का संचालन करने के लिये जहाँ भीतिय खरकार की तरफ से समाहत्ती नियव थे, वहाँ जनपर्दी की अपनी अंतिरिक स्वतंत्रता भी अञ्चलस रूप से कृत्यम थी। कीटेंसीय अर्थशास में बार-बार इस बात पर जोर दिशासमा है, कि जन-वर्दी, नगरों वा प्रामों के धर्म, चरित्र और व्यवहार की जड़रू रसा जाय। इसका अभिप्राय यह हुआ, कि इनमें अवनो स्वामीय शासन पुरानी परपरा के अनुमार जारी था। सब जनपदी में विक ही प्रकार की स्थानीय स्वतंत्रता नहीं थी। हम जनसे हैं कि मागंघ साम्राज्य के विकास से पूर्व कुछ अनपर्दी में गर्धशासन ें, कुछ में राजाओं का शासन था। उनके व्यवहार और वेस अलग-अलग थे। जब वे मगध के साम्राज्यवाद के शिकार ही विश्व तो भी उनमें अपनी पुरानी परंपरा के अनुसार स्थानीय विसन जारी रहा। पर पानी में पुरानी प्रामसभा (पंचार्यते) र नगरों में नगरसभा (पौर सभा) के अधिकार कायम रहे। ांगीं के समृहीं जनपदी में भी जानपदसभा की सेता विश्व-साने रही। पर केन्द्रीय सरकार की वरक से भी विविध करी ही एकत्र करने तथा शासन का संचालन करने के लिये पुर्वक नियुक्त होते रहे।

मीर्य साम्राज्य के शासन का यही स्थूले डाँगाँ हैं। अब का

## [ ३ ) विनिर्माषु रामवि सम्राट्

ं विविध जनपदों और गसराज्यों को जीवकर जिस विशाल े बाग्रच साम्राज्य का निर्माण हुआ था, उसका केन्द्र राजा वा सम्राद् था । चाराक्य के अनुसार राज्य के सात अंगी में े हेबल दो ही की मुख्यता है, राजा और देश की । प्राचीन पर-परा के चनुसार राज्य के सात चंग होते वे-राज्या, असात्य, अनमद, दुर्ग, कोप, सेना और मिश्र । पुराने युग में जब होहे-होटे जनवद् करे थे, उसमें एक ही जन का निवास होता था, हो राजा की किम किरोप महत्ता नहीं होती थी। इसीलिये आचार्य भारद्वाज की दृष्टि में राजा की अपेचा अमात्य की अधिक महत्ता थी। अन्य श्राचार्यों की हिष्ट में श्रमात्य की अपेद्धा भी जनपड् का या दुर्ग व कोश आदि का महत्त्व अधिक था। एक जन के निवासस्थान, प्राचीन काल के जनपदों में राजा की अपेका अन्य अंगों व तस्यों की प्रमुखता सर्वथा स्वामाविक की । जनपदी को जीतकर जिन साम्राज्यों का निर्माण हो रहा था, उनका केन्द्र राजा ही था, वे एक महाप्रवापी महस्वाकांची व्यक्ति की ही कृषि थे। उसी ने कीप, सेना, दुवे आहि का संगठन कर अपनी शक्ति का विस्तार किया था। क्रीटिल्य के शब्दी में भात्र, परोहित आदि शृत्यवर्ग की और दाज्य के विविध श्राध्य-कों व अमात्यों की निवृक्ति राजा ही करता है। राजपुरुषों में कीय व जनता में यदि कोई विपत्ति ज्या जाय, वो उसका प्रतीकार राजा द्वारा ही होवा है। इनकी उनवि भी राजा के हाम में है यदि अमात्य ठीक न हो, तो राजा इन्हें इटा कर नमें अमात्र को नियुक्ति करता है। पूज्य लोगों की पूजा कर व दृष्ट लोग का दुनन कर राजा ही सब का कल्याए करता है। यदि रो संपन्न हो, वो उसकी समृद्धि से प्रजा भी संपन्न होती है जि

जो शील हो, वही शील प्रजा का भी होता है। यदि राजा े व उत्थानशील हो, तो प्रजा भी उत्थानशील होती है। बहि राजा प्रमादी हो, तो प्रजा भी वैसी ही हो जाती है। क्रांतः

. में कूटस्थानीय (केंद्रीभूत) राजा ही है।

जब साम्राज्यों में राजा का इतना महत्व है, तो राजा को भी के आदर्श व्यक्ति होना चाहिये। कोई साधारण पुरुष राज्य की इस्थानीय नहीं हो सकता। चाणुक्य के अनुसार राजा में म्निलिखित गुण आवश्यक हैं। 'यह ऊँचे कुल का हो, उसमें जी बुद्धि और देवी शक्ति हो, यह (Elder कियों की बात सुनने बाला हो, धार्मिक हो, सत्य भाषस करने बाला हो,

विरोधी वार्ते न करे, छतक हो, उसका सर्वेय पहुँक किया उसमें उत्साह अत्यधिक हो दोष सूत्री न हो, सामें देश की अपने वश में रखने में समर्थ हो, उसकी बुद्धि हह हो, इसकी परिषद् छोटी न हो और वह विनय (नियंश्वर) की

सन करने बाला हो।' इन के अविरिक्त अन्य भी बहुत से गुर्की नायाच्य ने विस्तार से वर्णने किया है, जो राजा में अवस्य ने चाहिये। राजा की बुद्धि बहुत नीक्ष्ण होनी चाहिये। स्मर्ण-क्ति, बुद्धि, और जल की उसमें अविरायता होनी चाहिये। वह स्वंत क्या, अपने ऊपर काबू रखने वाला, सब शिल्पों में निपुष्ठ, है दोषों से रहित और दूरदर्शी होना चाहिये। काम, क्रीक,

मोह, चपलता आदि पर उसे पूरा कानू होना नाहिने । नामक्य इस वास को अली-माँति सममता था, कि इस मकते महर्या पुरुष सुगमता से नहीं मिल सकता। पर कि से वे गुरुष संपन्न किये जा बार्कित हैं। बहि का दीनहार उनकि को बचपम से दी लेक्ट शिका की स पर कावसे राजा बनने के विकि विका किया जी सा

iner ben frim die familie feine bie

किया है, जो बचपन और युवावस्था में राजा को दी जानी चाहिये। राजा के लिये आवश्यक है, कि वह काम, क्रोध, लोम मोह, मद और हर्ष-इन छः रात्रुओं को परास्त कर अपनी इंद्रियों पर पूर्णवया विजय करे। उसके समय का एक-एक च्रा काम में लगा हो। दिन में तो उसे बिलक्कल ही विश्राम नहीं करना चाहिये। रात को भी उसे तीन घरटे से अधिक सोने की आव-श्यकता नहीं। राव और दिन में उसके सारे समय का पूरा कार्य-हम चाराक्य ने दिया है। भोग-विलास, नाच-रंग आदि के लिये कोई भी समय इसमें नहीं दिया गया। चाणुक्य का राजा एक राजर्षि है, जो सर्वगुणसंपन्न आदर्श पुरुष है, जिसका एकमात्र लक्ष्य विजिगीषा है। यह संपूर्ष जनपदी को विजय कर अपने अधीन करने के लिये अयहारील है। बाहुरत सा-म्राज्य की कल्पना को उसे कार्यरूप में परिशात करना है। उस का संबद्ध है कि 'सारी पृथिवी एक देश है। उसमें हिमालय बैकर समुद्रपर्यन्त सीधी रेखा खींचने से जो एक हजार योजन लम्मा प्रदेश है, वह एक चक्रवर्ती राजा का चेत्र है। हिमालक से समुद्र तक फैली हुई एक हजार योजन लम्बी जो यह सारत भूमि (देश) है, वह सब एक चक्रवर्ती राजा के अधीन-होर चाहिये, इस रक्स को जिस व्यक्ति को 'कूटस्थानीय' होकर पूर् करना हो, वह यदि सर्वेगुण्संपन्न न हो, राजर्षि का जीवर न व्यतीत करे, और क्रांस कीय आदि शत्रुओं का शिकार ह वो वह कैसे सफलवा प्राप्त कर सकता है । अवः कोटलीय आ शास्त्र के विजिगीषु राजा को पूर्य पुरुष हो कर राजार्षि का जीव व्यतीत करते हुए अपना कार्य करना चाहिये।

मगध ने जिस प्रकार के साम्रांज्य का विकास किया शास्त्र की सफलता के लिये अवश्य ही राजा को अंतुपम शक्तिशार्त और गुणसंपन्न होना चाहिये था। निःसंदेह, मागव शासन में राजा ही 'कूटस्थानीय' होता था। यही कारख है, यदि कोई राजा निर्वत या अयोग्य हुआ, तो उसके विरद्ध तोह उठ खड़े होते थे, और साम्राज्य की शक्ति चीख होने तो थी। इसी तथ्य को ध्यान में रखकर आवार्य चाणक्य राजा के वैयक्तिक गुणों पर अत्यधिक बल दिया है।

कूटस्थानीय एकराद् राजा की वैयक्तिक रन्ना इस युग में स्क बहुत बड़ी समस्या होती थी। गुप्त शत्रुष्ठों से राजा की रन्ना करने के लिये कीटलीय अर्थशास्त्र में बड़े विस्तार से उपायों का वर्णन किया गया है। अपने शयनागार में राजमहिषी के पास बाते हुए भी राजा निश्चित नहीं हो सकता था। शैंट्या के नीचे कोई शत्र तो नहीं छिपा है, कहीं रानी ने ही अपने केसी में बा बच्चों में कोई अस्त या विष तो नहीं छिपा लिया है, इन सब बातों का भलीभाँति ध्यान रखा जाता था।

#### (४) मंत्रिपरिपद्

आचार चाणक्य के अनुसार राजवृत्ति तीन प्रकार की होतों है—प्रत्यच्न, परोच्च और अनुसेय। जो अपने सामने हो, वह प्रस्थच है। जो दूसरे बतावें, वह परोच्च है। किये हुए कर्म से, बिना किये का अंदाज करना अनुसेय कहलाता है। सब काम वर्ष्य साथ नहीं होते। राजकर्म बहुत से होते हैं और बहुत से स्थानों पर होते हैं। अतः एका राजा सारे राजकर्म अपने आप नहीं कर सकता। इस लिये उसे अमात्यों की नियुक्ति करने की आकृत्य कता होती है। इसीलिये यह भी आवश्यक है, कि संबो नियुक्त किये जाँय. जो परोच्च और अनुमेय राजकर्मी के संबंध में राजा की परागर्श देते रहें। राज्यकार्य सहायता के विना किय महीं हो सकता। एक पहिचे से राज्य की गाढ़ी नहीं चल सकती, देखें विवे शाजा सचिवों की नियुक्ति करें, और उनकी सम्मति की सुने। अपनी बड़ी संत्रिपरिषद् को रखना राजा के अपने लाम के लिये हैं, इससे उसकी अपनी 'मंत्रशक्ति' बढ़ती है। परिषद् में कितने मंत्री हों, इस विषय में विविध आचार्षों के विविध बढ़ है। मानव, बाईस्पत्य, औशनस आदि राजशास के संप-दावों के मत में मंत्रिपरिषद् में क्रमशः बारह, सोलह और वीस मंत्री होने चाहिये। पर चाणक्य किसी निश्चित मंख्या के पत्त में नहीं ये। उनका मत था, कि जितनी सामध्ये हो, जितनी आव-रयकता हो, उतने ही मंत्रीपरिषद् में रख लिये जाँय।

मंत्रिपरिषद् का कार्य सर्वया गुप्त हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता था। चाएक्य के अनुसार इस के लिये ऐया स्थान चुनंता चाहिये, जहाँ पिंचयों तक की भी हिट्ट म पढ़े, जहाँ से कोई भी बात बाहर का आवसी न सुन सके। सुनति हैं कि सुक, सारिका, कुनो आदि जीव-जन्तुओं तक से मंत्र का मेंचे खुल गया। इसलिये मंत्ररचा का पूरा प्रबंध किये बिना इस कार्य में कभी प्रवृत्त न हो। यदि कोई मंत्र का भेद खोले, तो उसे जान से मार दे।

बहुत गुप्त बावों पर राजा मंत्रिपरिषद् में सलाह नहीं करते थे, वे एक एक संत्री से अलग-अलग परामर्श करते थे, और इस संबंध में चाणक्य को यह आदेश था, कि जिस बात पर सलाह लेनी हो, उससे उलटी बात इशारे से पूछी जाय, ताकि किसी मंत्री को यह न माब्स पढ़े कि राजा के मन में क्या योजना है, , और वह वस्तुतः किस बात पर संबाह लेना चाहता है।

बड़ी मंत्रिपरिषद् के अतिरिक्त एक क्रोटी उपस्मिति मी होती थी, जिसमें तीन या चार खास मंत्री रहते थे। इसे 'मेंत्रियः' कहा जाता था। जरुरी मामलों पर इसकी सलाह सी जाती थी। राजा प्रायः अपने 'मंत्रियः' और 'मंत्रियरियद्' के करा-' मर्श से ही राज्यकार्य का संचालन करता था। वह मलीमाँ वि

ममता था, कि मंत्रसिद्धि अकेले से कभी नहीं हो सकती। जो बात मालूम नहीं है, उसे मालूम करना, जो मालूम है, उसका निमय करना, जिस बात में दुविधा है, उसके संशय को नष्ट करना, भौर जो बात केवल आंशिक रूप से माल्स है, उसे पूर्वाश में जानना, यह सब कुछ मंत्रिपरिषद् में मंत्र हाटा है। हो सकता है। अतः जो लोग बुद्धिमृद्ध हों, उन्हें समित या नहीं वनाकर उनसे सलाह लेनी चाहिये। मंत्रिपरिषद् में जी बात भूबिष्ठ ( अधिक संस्था के ) कहें, उसी के अनुसार कार्य करना स्थित है। पर यदि राजा को भूषिष्ठ की बात कार्यसिद्धिकर अबीत न हो, तो उसे उचित है, कि वह उसी संसाह को साते. जो उसकी दृष्टि में कार्यसिद्धिकर हो। जो मंत्री उपस्थित है हों, उनकी सन्मवि पत्र द्वारा भी ली जाय। मंत्रिपरिषद् में केर्या ऐसे ही व्यक्तियों को नियत किया जाय, जो 'सर्वीपया सुद्ध' सैं, अर्थात् सब प्रकार से परीचा करके जिनके विषय में यह निवास हो जाय, कि वे संग प्रकार के दोशों । निर्वतवाधी से दिए हित हैं।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि मीर्यकाल में मगध के राजा राध्यकार्य में परामर्श लेने के लिये मंत्रिपरिषद र करे के। ब्रश्नोक के शिलालेकों में जिसे 'परिषा' कहा है, वहीं की काला ब्रश्नीक के मित्रिप रेक्ट् है। पर इस परिषद के स्विक्त की लियुक्ति न तो निर्वाचन से होती भी श्रीर न इसके कोई कुल क्रमालुग्य सदस्य होते थे। परिषद के मंत्रियों भी निष्ठित राजा जपनी स्वेच्छा से करता था। जिन ब्रमार्शी व ब्रम्ब क्रिक्ट क्रमालुग्य मंत्रियों श्री करता था। जिन ब्रमार्शी व ब्रम्ब क्रिक्ट क्रमालुग्य मंत्रियों सुद्ध' पादा था, तक्ष्म के ब्रम्ब के ब्रम्ब क्रमालुग्य मंत्रियों के सम्बद्ध के ब्रम्बाद क्रम्ब क्रमाल है।

नुसार भी कार्य कर सकता था। मागध साम्राज्य में केंद्रीभूत कूटन स्यानीय स्थिति राजा की ही थी। देश और प्रजा की उन्नति या अवनित उसी के हाथ में थी, अतः उसके मार्ग में मंत्रिपरिषद् बाधा नहीं हाल सकती थी। पर यदि राजा कुपथगामी हो जाय, राज्यकार्य की सर्वथा उपेचा कर ऐसे कार्यों में लग जाय, जिनसे मंजा का अहित हो, तो प्रकृतियों ( मंत्रियों और अमात्यों ) को यह अधिकार अवश्य था, कि वे उसके विरुद्ध एठ खड़े हों और उसे बतात् ठीक मार्ग पर लाने का प्रयत्न करें। भारत की यह भार्नीन परंपरा थी। पुराने जनपदों में सभा, समिति या पौर जानपद राजा को सन्मार्ग पर स्थिर रखने में सदा प्रयत्नशील रहते थे। मागध साम्राज्य की मन्निपरिषद् यद्यपि राजा की अपनी **इति: थी, तथापि वह** प्राचीन परिपाटी के अनुसार राजा को सुपय पर ताने के कर्तव्य की उपेदा नहीं करती थी । यही कारण है, कि जब अशोक ने बौद्ध संघ को अनुचित रूप से राज्यको ग से दान देने का विचार किया, वो यवराज संप्रति द्वारा ऋमात्यों ने उसे रुकवा दिया।

#### (५) जनता का शासन

पर यदि मागध साम्राज्य के शासन में कूटस्थानीय राजा का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान था, और उसकी मंत्रिपरिषद् की इसी वरह से उसकी अपनी नियत की हुई सभा होती थी, तो क्या मागध राजाओं का शासन सर्वथा निश्कृश और खेल्ड्राचारी था ? क्या उस समय की जनता शासन में जरा भी हाथ नहीं रखती थी ? यह ठीक है, कि अपने बाहुबल और सैन्यशक्ति से विशाल साम्राज्य का निर्माण करने वाले मागब सम्बादों पर अंकुश रखने वाली कोई अन्य सर्वोच्च सत्ता नहीं थी, और भे राजा ठीक प्रकार से प्रजा का पालन करें, इस बात की मेरगा

वाली शक्ति उनकी अपनी योग्यता, अपनी सहातुमायता और अपनी सर्वगुणसंपन्नता के अतिरिक्त और कोई चीच बहीं थी, पर मागध साम्राज्य के शासन में जनता का बहुत बहा हाथ था। मागध साम्राज्य ने जिन विविध जनपदी को आपने अभीन किया था, उनके व्यवहार, धर्म और चरित्र अभी अब् रुख थे। वे अपना शासन बहुत कुद्र स्वयं ही करते में। इस क्रम के शिल्पी और व्यवसायी जिन श्रेणियों में संगिरक के े अपना शासन स्वयं करती थीं। नगरों की पौरसकार्वे क्या-पारियों के पूरा और निगम तथा प्रामी की मामसमार्वे अपने आंवरिक मामलों में अब भी पूर्ख स्वतंत्र मां। राजा सोग देशः के प्राचीन परंपरागत राजधर्म का पालन करते थे, और अतरे व्यवहार का निश्चय उसी के अनुसार करते थे। यह धर्म सीर -ब्यव्हार सनावन थे, राजा की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं थे। इन्हों सब का परिग्णम था, कि पाटलीपुत्र में विजयीय राजिन राजाओं के रहते हुए भी अनवा अपना शासन अपने आए करती थी। इन सब बार्जी पर जरा ऋधिक विस्तार से प्रकाश **डाबना** उपयोगी होगा।

(क) जनपदों का शासन मगध के साम्राज्यवाद ने धीरेधीरे मारत के सभी पुराने जनपदों को धान अधीन कर जिला
था। पर इन जनपदों की पहले अपनी सभाय होती थीं, जिल्हें
पीर जानपद कहते थे। जनपद की राजधानी की सभा की दौर
और शेष प्रदेश की सभा को जानपद कहा जाता था। बर्लेक
अनपद के अपने धर्म, व्यवहार और वरित्र भी होते के सभा के समाटों ने इन विविध जनपदों की जीतकर इनकी जांबिक स्वतंत्रता को कायम रसा। कीटलीय अर्थरास में एक प्रमुख्य है, जिसका नाम जन्म प्रशाननम् है। इसमें यह अर्थन किया अवह है, कि नये जीते हुए प्रदेश के साथ नमा अववहार किया आक्र असमें किसं अकार शांति स्थापित की जाय। इसके श्रांतुसार नवे बीवे हुए क्षेत्र में शजा अपने को अनता का प्रियंश्वनाने का शक्त करें। अनता के विकद्ध आचरण करने वाले का विश्वास गई। जय सकता, अतः राजा उनके समान ही अपना शील, वैषद सामा और आचार बना ले। देश के देववाओं, समाजों, उत्स-वीं और विद्यारों का आदर करे। उनके धर्म, उन्नवहार आदि का बस्तंपन न करे।

ः सब जनपदों के साथ एक सा बरवाव नहीं किया जाता था, पुराने नम्बराज्य मगभ के साम्राज्यविस्तार के मार्ग में घोर हका-कट थे। बाबार्य चामक्य की इनके संबंध में नीति यह थी, कि इन सक को इसन करके 'एकराज' की स्थापना की जाय। अंत का गणराव्यों की बश में करने के लिये चासक्य ने साम, बाम, दंड, सेव सब प्रकार के उपायों का बड़े बिस्तार से वृश्व किता है। इन उपायों में से बहुत से ऐसे भी हैं, जिन्हें नैतिक हरिट से शास्त्र उचित न समका जाय। शराब, सूत, फूट आदि अब अबार के स्वावों का अवलंबन करके संघराज्यों का सर्वना संव कर दिया साथ, यही चाराक्य को अभियेत सा। पुराने बिक, शाक्य जादि गर्सों ने बढ़ते हुद सामान्यवाद के मार्ग में किस प्रकार ककावटें चपस्त्रिति की थीं, उसी को हिंगू में रसते हुए चार्कम्य की गणराम्यों की सत्ता निसक्त भी पसंद नहीं भी और उसने स्वके संभव में 'यकराज' नीति का उपदेश किया था। पर इस बकार के कीर त्यावों से संबों को नक्ट करने के बाद भी उनके धर्म, ज्याबहार और परित्र का आदर किया जाता था, चौर कार्से पूर्वक होने के प्रस्तृति विद्यमान रहती थी। इसी कारण सगम के सामाज्यकार समाद मर्थों का संघों का पूर्णतया कभी विनास नहीं कर समो जीन उसकी राकि के शिथिल होते ही ये फिर से स्वतंत्र ही क्या

जनपदीं का शासन करने के लिये समाद की वरक से स्वीति हों। नामक राजपुरुष की नियुक्ति होती थी। पर वह जनकी के जातिरक शासन में हस्त सेप नहीं करता बान पर जितिरक स्वशासन की हिन्द से सब जनपदों की स्विति एक समाव मी बी। मोग्रों से पहले भी जनंति, कोशल, वस्त आदि के राजा में बहुत से जनपदों को जीतकर अपने अधीन कर लिया का मग्रे के भी शिशुनाक, नंद आदि वंशों के राजा अपने समाव का बहुत कुछ विस्तार करने में सफल हुए थे। इतमें से बाजा अपने समाव का बहुत कुछ विस्तार करने में सफल हुए थे। इतमें से बाजा अपने जीते हुए जनपदों की आंतरिक स्वतंत्रता के विनाश किया था। जो जनपद देर से माग्रध सामाव के भी ले, उनकी अपेसा नये जीते हुए जनपदों का प्रवक्त की भी के, उनकी अपेसा नये जीते हुए जनपदों का प्रवक्त की भी के हिश्चिल होने पर सब से पहले यही किया मां सामाव की की शिवल होने पर सब से पहले यही किया मां आंत जारे की शिवल होने पर सब से पहले यही किया मां मां सामाव की स्वान की

(स) नगरों का शासन—मीर्यकाल में नगरों में क्या शासन की क्या दशा थी, इसका सबसे अध्वार पा नीज के यात्राविषयस से मिलता है कि नगरशासन का विस्तार से वर्धन किया है कि नगरशासन का विस्तार से वर्धन किया है कि नगर समा हा उपस्मितियों के शिक्त किया है कि कि नगर समा हा उपस्मितियों के शिक्त किया है कि कि नगर समा हा उपस्मितियों के शिक्त कि कि नगर समा हा उपस्मितियों के शिक्त की नगर समा हा उपस्मितिया की नगर समा हा उपस्मितिया की नगर समा हा उपस्मितिया की नगर समा हा समा हा उपस्मितिया की नगर समा हा उपस्मितिया की नगर समा हा समा हा उपस्मितिया की नगर समा हा समा हा समा हा समा है कि नगर समा हा समा है कि नगर समा है क

पहली उपसमिति का कार्य बोक्सेनिक प्रमा कार्यों जा निरीक्ष करना था। मजदर्ग की कार्य देशों इस्त बात पर विरोध प्यान देशा कि विकास की प्रकार माल काम में साते हैं, और क्यार कि देव करना देशी उपसमिति का कार्य मा



में शिल्पी लोगों का समाज में बढ़ा आदर था। प्रत्येक शिल्पी खुदूर की सेवा में नियुक्त माना जाता था। यही कारण है, कि बढ़ि कोई मनुष्य किसी शिल्पी के ऐसे अंग को विकल कर दे, जिससे कि उसके इस्तकीशल में न्यूनता आ जावे, तो उसे मृत्यु-इंड की व्यवस्था थी।

दूसरी उपसमिति का कार्य विदेशियों का सत्कार करना था। इस समृष्य जो काम विदेशों के दूवमंडल करते हैं, उनमें से अनेक कार्य वह समिति किया करती थी। जो विदेशी पाटली-पुत्र में आवें उन पर यह उपसमिति वड़ी निगाह रखती थी। साम में, तिदेशियों के निवास, सुरज्ञा और समय-समय पर अविश्वीपचार का कार्य भी इस उपसमिति के सुपुर्द था। यदि किसी विदेशी की पाटलीपुत्र में मृत्यु हो गई, तो उसे उस देश के अनुसार दक्षनाने का प्रबंध भी इसी की तरक से हिसा था। यत परदेशी की जायदाद व संपत्ति का प्रबंध भी यही उपसमिति करती थी।

कर समाने के सिथे यह सूची बड़ी उपयोगी होती थी।

चौथी द्रष्समिति ह्रव-विकय के नियमों का निर्धारण करती थी। भार और आप के परिमाणों को निश्चित करना, ज्यापारी सेग उनका शुद्धता के साथ-साथ और सही-सही द्रपयोग करते हैं, इसका निरीचण करना इस उपसमिति का कार्य था। ज्यापारी लोग जब किसी खास वस्तु को बेचने की अनुमति प्राप्त करना चाहते थे, तो इसी उपसमिति के पास आवेदनपत्र मेजते थे। ऐसी अनुमति देते समय यह उपसमिति अविदिक्त पर भी वस्ता करती थी।

पाँचवीं बपसमिति ज्यापारियों पर इस बात के लिये कड़ा

निरीचण रखती थी, कि वे लोग नई और पुरानी बार्ज की मिलाकर तो नहीं बेचते। नई और पुरानी बीजों को मिलाकर बेचना नियम के विरुद्ध था। इसको भक्त करने पर संजादी जीती थी। यह नियम इस लिये बनाया गया था, क्योंकि धुरानी वस्तुओं का बाजार में बेचना इड विशेष अवस्थाओं को छोड़ कर सर्वथा निषद्ध था।

अठवीं उपसमिति का कार्य क्रय-विक्रय पर टैक्स वसूत करना होता था। उस समय में यह नियम था, कि जो कोई वस्तु जिस कीमत पर बेची जाय, उस का दसवाँ मांग कर क्ल में नगरसका को दिया जाय। इस कर को न देने से कहे दरह की ध्यवस्था की।

इस प्रकार छः उपसमितियों के प्रथक् पृथक् प्रविद्ध कार्य हैं जो का उल्लेख कर मैगस्थ नीज ने लिखा है, कि "वे कार्य हैं, जो का समितियाँ प्रथक् रूप से करती हैं। पर सामृहिक रूप में, पहरू उपसमितियों को अपने-अपने विशेष कार्यों का सर्वस्थ प्रश्ला होता है, वहाँ वे सब मिलकर सार्वजनिक या सर्वसायारक हित के कार्यों पर भी ध्वान देती हैं। यथा, सार्वजनिक इमारकों को सुरिच्चित रखना, उनकी मरम्मत का स्वाल रखना, जीववों को नियंत्रिन करना, साजार, बेहरगाह और मंदिरों वर ध्वाम देना।"

मैगस्थनीज के इस विवर्ण से एण्ड है, कि मौर्य चंद्रग्रंस के शासन में पाटलीपुत्र का शासन वीस नागरिकों की एक स्वा के हाथ में था। संभवतः, ग्रही प्रचीन पीरसभा थी। इस प्रकार की पौरसभायें पद्मशिला, उउनेनी बादि अन्य नगरिकों भी विद्यान थीं। जब उत्तराप्य के विद्रोह की शांत अर्थ के विद्रोह की शांत अर्थ के कि समा कुनात वद्मशिला गया था, वो वहाँ के बीट के स्वाप्त किया था। अशोक के शिक्षाके की भी है के बिद्रा की बीट के स्वाप्त किया था। अशोक के शिक्षाके की भी है के बिद्रा की बीट के स्वाप्त किया था। अशोक के शिक्षाके की बीट के बीट के स्वाप्त किया था। अशोक के शिक्षाके की स्वाप्त की स्व

हिंगारों में पीर सभा विद्यासन थी। जिस प्रकार मागध साम्राज्य कि विद्यार विदेश करपशे में अपने परंपरागत धर्म, ठय-विद्यार कीर-चित्र विद्यान थे, उसी प्रकार पुरों व नगरों में भी थे। यही कारण है, कि नगरों के निवासी अपने नगरों के शासन में पूर्वाण अधिकार रखते थे।

(ग) बामों का शासन-जनपदों में बहुत से बाम सन्मिलित होते में, और प्रत्येक पाम शासन की हर्ष्टि से बायनी प्रश्न है ब स्वतंत्र सत्ता रखता था। कौटलीय अर्थशास के अध्ययन से हमें इन अमर्सस्थाओं के संबंध में बहुत सी बातें ज्ञात होती हैं। अत्येक माम का शासक ष्ट्रय क्-पुथक होता था, जिसे मामिक कहते थे। शामिक यस के अन्य निवासियों के साथ मिल कर अपरा-वियों को दंब देता था, श्रीर किसी व्यक्ति को पास से अविश्वास भी कर सकता था। माम की अपनी सावजीक व होती थी। जो जुमाने प्रामिक द्वारा फिये जाते हैं, के इसी निधि में जसा होते से। माम की वरफ से सार्वजनिक हित के अनेक कार्यों की व्यवस्था होती थी। लोगों के मनोरंजन के लिखे बिविध तमाशों (प्रेचाओं ; की अवस्था की जाती थी. जिसमें सब प्रामवासियों को हिस्सा, बटाना होवा था। औ लोग अपने सार्वजनिक कर्तव्य की उपेक्षा करते थे, उत् पर जुर्माना किया जाता हा। इससे यह सूचित होता है. कि माम का अपना एक प्रथक संगठन भी उस प्रशा में विश्वमान हा। यह प्रामसंस्था न्याय को भी कार्च करती थी। बाम समान्त्रों में बनाये गये नियम सामाज्य के न्यायानकों में खान्य होते है। अक्षरत के अध्यक्त के कामों में से एक बह भी था कि वह शामसंघ के धर्म, व्यवदार, चरित्र, संस्थान आहि की निर्वध पुस्तकस्थ ( रजिष्टर्ड ) करे।

भारत की इन्हीं प्रामसंस्थाओं के कारत यहाँ के निवासियों

की वास्तविक स्वतंत्रता सदा सुरक्ति रही है। इस देश की सर्वसाधारण जनता का बड़ा माग सदा से पानों में क्सता रहा है। जाम के लोग जापने सुख व दिस की जाने संब में स्वयं व्यवस्था करते थे, जापने लिये स्वयं नियम बनाते वे जोर जाने मनोरंजन का भी स्वयं ही प्रवंधकरते थे। इस दशा में साम्राध्य के अधिपति की निरंकुशता या एक सत्ता का उम पर विशेष जासर नहीं होता था।

(घा व्यवसायियों की श्रेशियाँ—गौत्रेकास के स्ववसायों और शिल्पी श्रेशियों (Guilds) में संगठित है। वे श्रेशियाँ अपने नियम स्वयं बनाती थीं, और अपने संच में सिमाहित शिल्पियों के जीवन व कार्य पर पूरा नियंश्वस रससी की स्वार्क के नियम, व्यवहार और चरित्र आहि को भी राजा की संस्कृति स्वीकृत किया जाता था।

(क) धर्म और ज्वबहार - मगभ के मौर्य, सकाह जाकी साम्राज्य पर अपनी स्वेच्छा और निरंकुराता से शासन न कर वर्ष और ज्यवहार के अनुसार राज्य करते थे। चालक वे अर्थ-रााल में लिला है, कि जो राजा घर्म, ज्यवहार, संस्था और न्याय के अनुसार अनुसासन करता है। वह चानुरंत प्रमिनी के विकित कर लेता है। चालक्य के विज्ञानि के लिखे कह काल-राक है, कि वह निरंकुरा और सोच्छाचारी राजा न हो, अर्थिष्ठ वर्म, ज्यवहार आदि के अनुसार ही सासन करे। अर्थशाम में यह विचार विख्यान है, कि राजा जनता से को बादवाँ आप कर के रूप में लेता है, वह उसका एक प्रमुख्य कर के का में लेता है, वह उसका एक प्रमुख्य कर के इसके बरले में वह प्रजा के बोग-क्षेत्र का अर्थाण कर की इसके बरले में वह प्रजा के बोग-क्षेत्र का अर्थाण कर की होता की धर्म और न्याय के चाहतार आपना कर का विचार प्राचीन समय में इतना प्रवंत आ है। विश्ववहार्थ की वे दें, तो राजा की उससे सीस गुना दंढ दिया जाय। इस अकार कह सेक्ट हैं, कि मौर्यकाल का राजा देश के कानून के अनुवार चत्रवा था, और उसका शासन स्वेच्छ्रचारी न हो कर सर्वादित होता था।

जिस क्रानून के अनुसार वह शासन करता था, उसके चार श्रंग होते थे. धर्म, व्यवहार. चरित्र और राजशासन । इनमें से पिञ्चला पहले का बाधक होता था। अभिप्राच यह है, कि यदि व्यवसार या चरित्र का राजशासन (राजा की आहा ) से बिरोध हो, तो उसमें राजाज्ञा व्यवहार या चरित्र को काट देंगी । घर्म वे कानून ये जो सत्य पर आश्रित शाश्वत नियम है। व्यवदार का निष्ठय साजियों हारा किया जाता था। जो कानून पुराने समय से चले आते थे . उन्हें व्यवहार कहते थे । कीन से नियम पुराने समय से चले आहे हैं, इसका निर्धाय साक्षियों द्वारा ही हो सकता था। बरिच ने कानून थे, जी ग्राम, श्रेंसि, त्रादि विविध समृहों में प्रचलित थे। इन सब से उत्पर राजा की आज्ञा थी. पर मौर्यकाल के कानून में धर्म, ज्यवहार और चरित्र की सुनिश्चित स्थिति का होना इस बात का प्रमाख है, कि राजा लोग अपने शासन में उन्हें काफ्री महत्व देते थे, श्रीर जनता की इच्छा या परित्र की ने सर्वथा उपेका नहीं कर सकते थे ।

मगध के एकराद राजाकों की अपार शक्ति के बावजूद भी जनता की स्वतंत्रता अपर वर्खन किये गये विविध कपों में सुर-चित्र थी, और मौर्य युग के भारतीय अनेक मकार से अपने साथ संबंध रखने वाले विषयों का संवासन स्वयं करते थे।

# (६) बेद्रीय शासन का संगठन

कौटलीय अर्थशास के अध्ययन से यह भली-भाँ वि साव

होता है, कि मौर्यकाल में विशाल मामघ सामाज्य का केंद्रीम संगठन किस प्रकार का था। शासन के विविध महकों 'तिथे' कहसाते थे। इनकी संस्था अठारह होती थी। प्रत्येक ठीर्थ एक महामात्य के अधीन रहता था। इन अठारह महामात्यों और उनके विविध कार्यों का संस्थे से उस्तेस करना अत्यंत उप-सोगी है:—

१. संत्री और पुरोहित ये दो अक्षय-अक्षेग पद भे, भर चंद्रगुप्त मीर्य के समय में आचार्य चाखक्य मंत्री और पुरो दिस दोनों थे। बाद में राधागुप्त जैसे प्रतापी अमास्य भी संग-बक्षः मंत्री और पुरोहित दोनों पदों पर रहे। कौटतीय अमें श्राम में इन दोनों पदों का उल्लेख प्रायः साथ-साव आमा राजा इन्हीं के साथ मिलकर अन्य राजकर्मचारियों के ही सींच की परीचा सेता था, प्रजा की सम्मति जानने के लिये गुंखा परराष्ट्र-नीति का संचालन करता था। शिक्षा का कार्य भी। के ज्यान रहवा था। राज्य के अन्य विभागी पर भीत्य और पुरोहित का निरीक्षण रहता था। राजा कार्य में

र समाहकी—विविध जनपरों के शासन के विवेध विविध की बहाँ समाहकों कहते से वहाँ सार्ट कार्य विवास का बन्दालन करने काला विसाम ( तीर्थ ) भी सेना। विवास का सर्वभवान कार्य ना । समाहकी के बन्दाल करना विवास का सर्वभवान कार्य ना । समाहकी के बन्दाल करना विवास का सर्वभवान कार्य ना । समाहकी के बन्दाल करने विवास के सर्वभवान कार्य ना विवास कार्य की बन्दालक के करने के जीर जनकर उपयक्षण कार्य की बन्दालक के कि कुछ अन्वस विवास करने (क) शुल्कान्यक विविध प्रकार के व्यापार से संबंध रखने वाले अतिकविध शुरुकों (करों) को एकत्र करना इसका कार्य था।

(क) प्रिकाण्यक चौल और माप के परिमाशों पर निवंत्रश रिक्ष बार्स राजपुरुषों को पौतवाध्यक्ष कहते थे। इन परिमाशों। को क्षेत्र न रखने से यह जुरमाना वसूल करवा था।

(ग) मानाध्यत्त—देश और काल को मापने के विविध वर्गों का नियंत्रस राज्य के अधीन था। यह कार्य मानाध्यत्त प्रिकार में होता था।

(भ) स्त्राच्यच-राज्य की तरफ से चनेक व्यवसाय श्वाय आते थे। विभवा, विकलांग समुख्य, अनाथ लड़की, अस्तारी, राज्य के कंदी, वेदबाओं की इद सावार्थ, इद राज्यवादी, देववासी आदि के पालम पोषण के लिये राज्य की ओर स उन्हें कांच विभा कांचा था। इन हावाँ में सुत कर्ताम कांच वनांगा, करवा बनना और रखीं बनावा सुकत है। वह सर्व कांच स्त्रार्थ के हाथ में होता था।

(क) सीवाध्यस — कृषि-विभाग के श्रध्यस को सीवाध्यस कहते थे। वह न केवल देश में कृषि की उन्नति पर ही ध्यान देखा था, ध्रिपत राजकीय भूमि पर दास, मजदूर आदि से खेती थी। करास था।

(च) सुराध्यक्ष शाराब का निर्माण तथा प्रवीन राज्य हाहा निर्यात्रत था। सुराध्यक्ष शाराब बनवाता था, उसे विक्रवाने का प्रवंध करता था तथा उसके प्रयोग का निर्माण करता था।

(छ) स्नाध्यस — इसको कार्य व्यवस्थानी का नियंत्रस्य सा । व्यवस्थानों के संबंध में अनेक मकार के सिन्द की स्वाधिक विध पशुओं और पित्रयों की इस्ता निषद की स्वाधिक के केवल देश के विविध व्यवस्थानों का नियंत्र स्वाधिक स्वाधिक राजकीय स्ना का सब प्रबंध भी करता था।

(ज) गसिकाण्यच मीर्यकाल में बेश्याओं का प्रयोग राजे नीविक हिन्द से भी किया जाता था। संघ, सामत आदि को क्या में लाने के लिये गासिकारों प्रयक्त की जाती थीं । श्रतः बहुत सी वेरयाएँ राज्य की ओर से भी रखी जाती थीं। इनके बेतन श्रादि सन निश्चित होते थे। राज्ञा के स्नान, महन, अत्रधारण, शिविका, पीठिका, रथ आदि में साथ चलने आदि के लिये राज्य की छोर से बेश्यात्रों को रखा जाता था। यह सब विभाग गामिकाध्यक के अधीन था। स्वतंत्रे वेश्वात्र्यों का संपूर्ध प्रबंध तथा निरीक्त ए भी इसी विभाग के कार्य थे।

(क) मुद्राष्यच-देश से बाहर आने या जाने के लिये राजः कीय मुद्रा प्राप्त करना आवश्यक होता था.। यह कार्य मुद्राध्येक के अधीन था।

(च) विवीता वच-गोचर भूमियों का प्रवंध इस विभाग का कार्य था। चौर तथा हिंसक जंतु चरागाहीं को जुकसान न पहुँचाके, यह प्रवंध करना, जहाँ पशुओं के पीने का जल में ज्यसञ्च हो, बहाँ उसका प्रबंध करना और वालीब तथा कुएँ वस्त्राना इसी विभाग के आर्थ थे। जंगल की सदकों को ठीक रखना, क्यापारियों के माल कि रहा करना, काफिसों को खातुओं से क्याना तथा राज्यों के हमलों की स्वना राजा को देना, बह सम् कार्य विश्वीताध्यक्ष के हुंचुर्द थे।

कि नावस्था - वतमामी का संव प्रयंत्र नावस्थास के समान कोरी वही नहियों, समुद्रवटों तथा महासमुद्री की हरने बासी नीकामी वा जहावाँ का यही प्रवीत करता था। वर्ष के बाबा करने पर क्या किराया को, वह अल्बाक वह

W Par W I

145 H - E(EPT: 1446) -

मन्त्र होती का शास्त्र की ओर से बड़ी-बड़ी गोशालाने भी होती स्त्री। अहे जैन बर्गत गोऽभ्यस के अधीन ना।

(क) बारबाध्यञ्च—सैनिक हच्छि से उस समय घोड़ों का बड़ा महरू बा। उनके पालन, नसक में उनकि कादि पर राज्य की बोड़ से बहुद ध्यान दिया जाता था। घोड़ों को युद्ध के लिये बैबार करने के बारते अनेक प्रकार की कंबावद कराई साती भी। वे सब कार्य अरबाध्यस के अधीन थे।

(व) हस्त्यव्यच्च न्यह जगतों से हाश्रियों को एकद्वाने, हस्तिवनों की रचा करने तथा हाथियों के पासन और सैनिक दृष्टि से उन्हें तैयार करने पर स्थान हेवा था। इसी वस्त्र कर, सन्वर, भैंस, सकरी आदि के लिने भी एकक् दर्भवभाग से 18

(त) परवाश्यक यह न केवत स्ववेशी श्रीर जिवेशी श्री। पार का नियंत्रण करता था, अधित राज्य कार्य स्विक्त निर्मित पदार्थों को बेचने का भी प्रबंध करता थी।

(भ) तत्त्वाच्यत्त संपूर्ध सद्दानका क्या क्या का भाग सिका पर्ध कदकाता कर को क्या का होता था। पर्ध के अविरिक्त कार्यक्य, पाक्क्य क भागपुर्ध नाम के सिक्के भी होते थे।

(र) आकराष्यच् - गौर्यकाल में आकरों (सानों) से बातुषों में अन्य बहु मूल्य परार्थों को निकालने का कार्य बहुत उन्नत था। यह सब कार्य आकराब्यक के अधीन रहताथा। उसके नीचे अन्य अनेक उपाध्यक्त होते थे, जिनमें लोहाब्यक, लक्ष्यक्रम् क्रियं अन्य अनेक उपाध्यक्त होते थे, जिनमें लोहाब्यक, लक्ष्यक्रम् क्रियं स्वयं और सुवर्णाध्यक्त विशेष रूप से उन्नेसनीय हैं।

(थ) देववाध्यस—विविध देववाओं व उनके मीहरों के प्रवंध इसके अधीन रहता था।

(न) सीवर्णिक — टकसाल के श्रम्यंत्र को सीवर्षिक कहते थे । ये वीस श्रम्यंत्र समाहत्ती के विभाग के श्रभीन होते थे । समा हर्षा राज्य का बहुत ही महत्त्वपूर्ण वीर्थ होता था, और जनपदी के शासन का संचालन बहुत कुछ उसके हाथ में रहता था।

रे. सिश्रधासा—राजकीय कोष का विमाग सिश्रधाता के हार्य में रहता था। राजकीय आय और व्यय का हिसाब रक्षणा और उसके संबंध में नौति का निर्धारण करना सिश्रधाता का ही आई था। चार्यक्य ने किसा है— सिश्रधाता को सैकड़ों वर्ष की बिहरी तथा अंत्रक्रनी आय व्यय का परिश्राम होना चाहिते, जिससे कि वह ज़िना किसी संकोष या भवराहट के तुर्व क्यक हैंक (नेट इन्क्रम का सरसंस ) को बता सके।

सामियांचा के संधीन भी स्थानक उपनिश्वास में । पास्तक में स्थान मिरिशसन इस प्रकार किया है—कीशपूद पंत्रवर्ध, कीन्यनगर, इत्यमुद, सामचानार और संधानाधार कीर्माह से स्थानक की सोपानक करते हैं। यह लोगपूर से क्षण प्रकार के सी तथा सन्य सहस्मार करांची का सम्बद्ध कार्य की पास्तक किया किया कर स्थान है कि स्थानक स्थान किया किया कर स्थान स्थान स्थानक स्थानक स्थान करते करते किया कर स्थान स्थानक सिकार स्थानक स्थान प्रायः (विक्रोधः पदार्थं) एकत्र किये जाते थे। राज्य की तरफ से अने के व्यवसायों का संचालन होता था, उनसे तैयार किये गये पदार्थं संख्याता के अधीन पर्पगृह में भेज दिये जाते थे। की दार्थ संगृहीत किये जाते थे, जिनकी राज्य को आवस्यकता रहती थी। सेना, राजपुरुष आदि के खर्च के लिये राज्य की श्रोर से जो माल खरीदा जाता था, वह सब को काया जाता था या बदले में प्राप्त किया जाता था, वह सब को काया सं रखा जाता था। कुर्यगृह में कुर्य पदार्थ एकत्र होते थे। त्रायाचारार में सब प्रकार के श्रव्य-शक्तों का संग्रह रहता था। श्रायचारार में सब प्रकार के श्रव्य-शक्तों का संग्रह रहता था। वंधनागार (जेलखाना) का विभाग भी सिक्रायाता के श्रवीन था। वास्तव्य के श्रव्यसार वंधनागार के सब कमरे सब स्थार से सुरक्षित बनाये जाने चाहिये श्रीर खी पुरुष के रहते किये किये

कमरे पृथंक पृथंक बने होने चाहिये।

४. सेनापति - यह युद्धिनिमान कर महामास्य होता था।
चाणक्य के अनुसार सेनापति संपूर्ण युद्धिवद्या तथा चालअस्तिवद्या में पारंगत हो। हाथी, घोड़े तथा रथ के संख्यात में समर्थ हो। वह चतुरंग (पदाित, अश्व, रथ, हित्त ) सेवा के कार्य तथा स्थान का निरीत्त करे। अपनी मूमि (मोर्क्स),
युद्ध का समय, शत्र की सेना, सुदृढ़ व्युद्ध का भेदन, दूट हुए
व्युद्ध का फर से निर्मास एकत्रित सेना को तितर-वितर करना,
तितर-वितर हुई सेना का सहार करना, किले की तोचना, सुद्धयात्रा का समय आदि वाली का हर समय च्यान एके।

र गुजराज राजा ही मृत्यु के बाद बढ़ कि देखें दिए गही का उत्तराधिकारी होता था। बढ़ी रिका के बाद कि की भी वह शासन में हाथ बटाता था। उसका वीर्ष ( अलग था, अरेर शासनसंबंधी अनेक अधिकार उसे हैं थे। राजा की अनुपश्चिति में वह शुरुवंपाल (की कार्य करवा था। बह सब कार्यों में राजा का हाथ बटावा और सहायवा करवा था।

हैं प्रदेष्टा - मीर्थकाल में न्यायालय दो प्रकार के होते थे, धर्मस्थीय और कंटकशोधन । इनके भेद पर हम बाद में प्रकास डालेंगे । कंटकशोधन न्यायालयों के न्यायापीश को प्रदेष्टा करते थे । त्रिविध श्रध्यक्षों श्रीर राजपुत्रवीं का नियंत्रण करता, वे बेईमानी, चोरी, रिश्वत श्रादि से पृथक् रहें, इसका ध्यान रसना भी प्रदेष्टा का कार्य था।

७. नायक—सेना के मुख्य संचालक को नायक कहते थे। सेमापात सैन्य विभाग का महामात्य होता था, पर नायक सेना का युद्ध तेत्र में संचालन करता था। स्कंपाबार (झावनी) तैं थार कराने का काम इसी के हाथ में था। युद्ध का भवसर भाने कर विविध सैनिकों को क्या-क्या काम दिया जाय, सेना की व्यक्त रचना भादि कैसे की जाय — इन सब बातों का निर्श्य नायक ही करता था।

प्रधान प्रमस्थीय न्यायालय के प्रधान न्यायान भीरा को ज्यावहारिक कहते थे। सारा न्यायविभाग श्यावहारिक है ही अभीन था।

कार्यातिक—मीर्यकाल में राज्य की और से अनेक आरकार्यों का संचालन होता था। सानों, जंगकी, सेंती आदि से एकत्रिक कच्चे माल को भिन्न-भिन्न उपयोगों के लिये तैयार, अरने के किये राज्य की और से जो विविध आरकाने थे,

संचातन कार्यातिक के श्रधीन वा । पायको है किया है, से जो पाएएँ निकले, उन्हें क्याने अपने कार्यकानों ने केये अस्य । जो साथ तैयार हो का बेशन का प्रवेष कर पर किया जाय । इस किया का बकावन पर्देश करें केता, किसेसा तथा कर्ता (पका माल तैयार करने वाला ) को । इस दिया जाय ।'

्राह्म मित्रपरिषद् अध्यस् राज्ञा को सलाह देने के सिये मित्रपरिषद् होती शी. यह हम पहले लिख चुके हैं। उसका एक भूषक् विमाम होता था, जिसके अध्यस् की गिनती राज्य के भूषान अठारह तीथों में की जाती थी।

११. इंडपाल—सेना के दो महामात्यों, सेनापित और नायक का उल्लेख ऊपर हो चुका है। दंडपाल भी सेना के साथ ही संबंध रखता था। इसका विशेष कार्य सेना की सब आवश्यकताओं को पूरा करना और उसके लिये सब प्रबंध करना होता था।

१२. अंतपाल—मागध साम्राज्य में सीमांत बदेशों का बदा महत्त्व था। सीमा की रक्ष के लिये बहुत से दुर्ग उस समय बनाये जाते थे। बिदेशी सेना जन आक्रमण करके अपने राज्य की सीमा को लाँघने लगे, तो ये दुर्ग के बचाब के सिवे बढ़े छप-योगी होते थे। सीमामदेश के रास्तों पर भी जगह जगह आवनी डाली जाती था। यह सब कार्य अंतपाल के सुपुर्व था। सीमामांत में ऐसी, भी अनेक जातियों को बसाया आवा था। जिन्हों लहाई में ही आनंद आता था और जिनका वैशा ही दुर्ग करना होता था। शह साम, हाम और से से अपने पण में रखा जाता था। शह के आक्रमण करने पर के सब आवियाँ उसका मुकाबला करने के लिये यह सबी होता ही। इनकी उपनत्था भी अंत्राल के ही हाथ में भी।

१३. तुर्गपाल—जिस प्रकार सीमा प्रदर्श के अधिन थे, वैसे ही साम्राज्य के अधिकार में रहते थे। उस युग में बड़े-बड़े मार्ग हुने के इसे ही बसे होते थे। पाटली पुत्र के चारों खोर मी प्राचीर जिल्हों

बी। यही दशा अन्य बड़े नगरों की थी। इन सब की दुर्ग कप में व्यवस्था दुर्गपाल के हाथ में होती थी।

ाप्त. नागरक—जैसे जनपदों का शासन समाहता के अधीन या, वैसे ही पूरों या नगरों के शासन का सर्वोच्य अधिकारी नागरक होता। विशेषत्या, राजधानी का शासव बागरक के हाथ में रहता था। साम्राज्य में राजधानी की विशेष बागरक के हाथ में रहता था। साम्राज्य में राजधानी की विशेष बागरक के हाथ में रहता था। साम्राज्य में राजधानी की विशेष बागर का शास की पाटलीपुत्र उस युग में संसार का सबा के बागर था। रोम और एथन्स की जनसंख्या का विस्तार पाटलीपुत्र की अपेसा बहुत कम था। ह मील लंबे और राजधान नागर का प्रवंस एक प्रथम माहामात्य मील जीड़े इस विशाल नगर का प्रवंस एक प्रथम माहामात्य के अधीन हो, यह स्वतित ही था।

१४. प्रशास्ता नामुक्य के अनुसार 'राजकीय किस्ति आज्ञाओं पर शासन आश्रित होता है। स्रीध और किस का मृत राजकीय आज्ञाय ही हैं।' इन सब आक्राओं (कि शासन ) को लिपियद करने के लिये एक पृथक विश्वाय मह सिक्षके प्रधान अधिकारी को प्रशास्ता कहते थे। राज्य के अन्य सब विभागों का रिकार्ड रसना भी इसी का काम था। व अधीन को विशाल कार्यालय होता था उसे 'अवप्रदेश के। राजकीय हमें वारियों के बेसन, नीकरी की अधि वेश, सनप्त, जाम, श्रीक आदि के धर्म, न्यवकार के साम आहि का उस्तिस, सामों, कार लागों आदि के सब के स्वास्त्र के। सब अवप्रता में अलीमाँ ति 'निवध पुरतकार किस आसे

६६ होबारिक-वह राजप्रीपार की प्रमुख क्वारिकारी होता जा। मानंद सामातंत्र के कुट्टेबानीय राज्यका सम्बद्धातार कर कार्या विशास केल थी, विशेष क्यारी के क्यारी इस राज्य के 1 हम सम का प्रसुष करते कारवारिक राजा की निजी श्रांगरत्तक सेना के जाय के श्रांवर्गरिक कहते थे। श्रंत पुर के श्रंदर भी श्रांत के शिक के विश्व के विश्व करते थे। श्रंत पुर के श्रंदर भी श्रांत के शिक के विश्व करते सैनिक राजा की रत्ता के लिये सदा तत्वर सकते के। जिस समय भी राजा रानी से मिलता था, तथी के श्रंक के के लिया जाता था। पर उस समय भी यह मलीभाँ ति देख जिया जाता था, कि रानी के श्रयनागर में कोई अन्य व्यक्ति को जिया हुआ नहीं है। वह परिचारिकार्ये रानी की भी श्रव्यति वरह तलाशी से लेती थीं। यह सब प्रशंध आंतर्वरिक के अपीन था।

विक वहा महत्व था। इसका उल्लेख क्रनेक बार पहते हो मुका है। आग्न सफाटों ने अपनी शक्ति के विस्तार में इन बाट-बिक सेनाओं का महीभाँति उपवोग किया था। इन्हीं के प्रधान राजकर्मचारी को बाटबिक या बंटबियाल कहते वे बार बहु राज्य के बादार दीथों में से एक माम्स बाता था।

### ( ७ ) स्वावडववस्या

विशाल गांगच साम्राज्य में न्याय के विथे मनेक विम्न न्यान्यालय होते थे। सम से मोद्रा न्यायालय गांगसंख्या (मामर्थक) का होता था, जिसमें भाग के निवासी बायरे मामर्थों का स्वतं निपटारा करते में ! इसके उपन संग्रहम का, जिर ही वासक का जीर फिर जनपदसींच के न्यायालय होते से ! इसके करर पाट-लीपुत्र में विद्यमान धर्मस्थीय और केंद्रक्ती कर व्यायालय होते थे। सबसे उपर राजा होता था, को कालक व्यावासींगों की सहायता से किसी भी मामले का बाबार निवास करते का ब्रिक्टिंग रखता था।

प्रामसंघ और राजा के न्यायालय के कविरिक रोच के

न्यायालय धर्मस्थीय और कंटकशोधन, इन दो भागों में विभक्त रहते थे । धर्मस्थीय न्यायाल में के न्यायाधीश धर्मस्थ या रूपाय-द्वारिक कहलाते थे और कंटकशोधन के प्रदेष्ठा, इन दोनों प्रकार के नवाया तयां में कित-कित वावों के मामलों का फैसला होचा था, इसकी विस्तृत सूची कौटतीय अर्थशास में दी गई है। धर्मस्थीय में प्रवानतया निम्नलिखित सामले पेश होते थे ही व्यक्तियों या व्यक्तिसमूहों के आपस से व्यवहार के सामसे। आपस में जो 'समय' या कंट्र कट हुआ हो, उसके मामले। स्वामी भीर भूत्य के मृगई । दासी के मगई । ऋख को चुकाने के सामले। धन को अमानत पर रखने से पैदा हुए मगड़े। क्रय-विकय संबंधी आमते। दिए हुए दान को फिर लौटाने या प्रतिझात दान को त देने का सामला। डाका चोरी या लूट के मुकदमे, किसी पर इस ना करने का मामला। गाली, इवचन या मानहानि के मामलें। जुए संबंधी ऋगड़े। मल्कियत के बिना ही किसी संपत्ति की केव देमा। मर्ल्कियत संबंधी विवाद । सीमा संबंधी मनादे । इनारवी के बनाने के कारण उत्पन्न मामले। चरागाहीं, खेवीं और मार्गी को स्ति पहुँचाने के मामते। पवि-पत्नी सर्वधी मुकरमे। सीधन संबंधी विवाद । संपत्ति के कटवारे और उसराधिकार संबंधी मार्दे । सहोचीन, इंपनी तथा सामें, हे मानते । विविध कार्य पैदा करने के मामले। न्यायालय में स्वीकृत निर्मय स्वीकृ विवाद और विविध सुमते।

बंदकराषिन स्थाबालकों में निम्मोबिश्वत स्थाले है। होने हे—शिलियों व कारीगरों की रखा बवा उनसे दूसमें की रखा क्ष्मालियों की रखा ववा उनसे दूसरों की रखा अपनिय व क्षाबालियों की रखा ववा उनसे दूसरों की रखा अपनिय व क्षाब्बालिक कार्याक्ष्मों के निराकरण संबंधी मामके दिखाल विश्व क्षाबों से कानीरि । प्राने बाने को की दिखाली कि वा बाहुवा क्यादाक करने पर निरुष्तारी। मृत देह की परीचा कर सुन के करस का पता लगाना। अपराध का पता करने के निर्म क्यादा माँति के प्रश्नों तथा शारीरिक कच्टों का प्रयोग। करकार के संपूर्ण विभागों की रचा। अंग काटने की सजा मिलने पर क्यादे बदले में जुर्माना देने के आवेदनपत्र। शारीरिक कच्ट के साम या उसके बिना मृत्युदंख देने का निर्माय, कन्या पर क्यादार और न्याय का उसकंघम करने पर दंख देना।

उपर की स्चियों से स्पष्ट है, कि धर्मस्थीय न्यायालयों में ज्यक्तियों के त्रापस के मुकदमें पेश होते थे। इसके विपरीत कंटकशोधन न्यायालयों में वे मुकदमें उपस्थित किये जाते थे, जिनका संबंध राज्य से होता था। कंटकशोधन का अभिभाग ही वह है कि राज्य के कंटकों (कॉटों) को त्र किया जाता।

न्यावालयों में मुक्तर में किस प्रकार किए जाते थे, इस नियम पर भी सर्थशास में विस्तार से प्रकाश सन्ता मा है। जब निर्मात के लिये कोई मुक्तरमा जाता था, तो निम्नलिखिए आर्ते दर्ज की जाती थीं—

- १. ठीक वारीख।
- रं श्रेपराध का स्वरूप।
- ३ घटनात्वल ।
- ४ यदि ऋण का सुकरमा है तो ऋस की साता।
- ४. वादी और प्रतिवादी दोनों का देश, मार्ग, जाति, गोत्र, नाम भीर पेशा।
- ६ दोनों पत्तों की बुक्तियों तथा प्रश्नीयों का प्रान्ता विवरण।

इस संबंध में साज्ञी, जिरह आहि सब बाह्य है। ने विस्तार से उल्लेख किया है।

# (८) राजकीय आय-रुपय

कोडलीय शर्थशास में राखकीय श्राय के निम्नलिसित साधनों इस बिस्तार से वर्सन किया है—

१. दुर्ग-नगरों से जो विविध श्रामदनी माग्ध साम्राज्य की होती थी, उसे दुर्ग कहा जाता था। दुर्गों की आमदनी के निश्चिय साधन निकालिस थे:-(क) शुल्क - चुर्यो । (स) पीयप —वील और माप के सापनों को प्रमाखित करने से प्राप्त कर (ग) इंटड-बुरमाना । (व) नागरिक-जेलसानी से आम । (क) मुद्रा पद्धांत की साथ । (च) मुद्रा —तगरश्वेश के समय अ (सरकारा पास ) लेने से होने वाली आमदनी । क) सुनी है शराय के हेकों की आव ! (ज्ञ) स्ता-वृषद्कानों की कार्याची (क) सूत्र—राज्य की ओर से अनाथ, रोगी, विकसाय आहे. डक्फियों से काम कराया जाता था, उसकी आगदनी। (वा) के -- तैश के व्यवसाय पर राज्य कर लेता था, उसकी आब क्ये घृत-ची के कारोबार से वस्ता होने बाला कर । (ठ) क्लाक नयक बनावे पर लक्त्या गया कर । (इ) सीविधक सुनार से वस्ता होते ज्ञाता कर। (ह) परवसंस्था-राजमीय प्रकार विकी से होने बाली जाय । (श) वेश्या नेश्यानी के बाल स्वक्रंत्र ज्यवसाय करने बाली बेरवाओं से कर । (व) में हैं की भार । (य) सासुक-जबस संपन्ति से काल किया व काला कर तथा जागहाद विकी के समय शिया आहे माला कर (क) कारीगरों तथा शिक्षियों को बेकियों के समूज होने बाबा कर (क) देशवान्त्रच - धर्ममहिटों से मध्य क्रिके व्यक्त STATE OF ST. (4) SINCE ST. (5) SINCE ST. (6) SINCE ST. (7) SINCE ST. (7)

रे राष्ट्र वेहाव या जनपद से जो आमदनी राज्य को होती थीं, उसे राष्ट्र कहते थे। इसके अंतर्गत निम्नलिखित आमदिनियाँ होती थी:—(क) सीता— राज्य की अपनी जमीनों से होने वाजी आमदनी। (ख) माग — जिन जमीनों पर राज्य का स्थामित्व नहीं था, उनसे वस्तु किया जाने वाला करा। (म) जलि—वीर्यस्थान आदि धार्मिक स्थानों पर लगा हुआ विशेष कर। (घ) विश्वक् — देहात के ज्यापार पर ब्रिया जाने वाला कर (क) नदी पालस्तर—नदियों पर कने हुए पुलों पर से पार उतरने पर लिया जाने वाला कर। (च) नाथ — नौक से नदी पार करने पर लिया जाने वाला कर। (च) नाथ — नौक से नदी पार करने पर लिया जाने वाला कर। (छ) वहन कसवों का कर। (क) विवीध— वरागाहों के कर। (क) वर्तनी— सक्तों के कर। (अ) विवीध— वरागाहों के कर। (क) वर्तनी— सक्तों के कर।

र सान प्रोयंतुग में सान राज्य की संपत्ति होती औ। सोना, बॉरी, हीरा, मसि, मुक्ता, गूँगा, शंक्ष, सोहा, नंगक, पत्यर तथा अन्य धानेक प्रकार की सानों से राज्यकीय की बहुत जामदवी होती थी।

४. तेषु पुष्पी भीर पूजों के उद्यान, शाक के खेत भीर मूजों (मूजी, शजनम, कंद भादि ) के खेबों से की ब्युक्त होती थी, उसे सेसु कहते थे

४. वन-जंगली वर उस अग में राज्य का मविकार होता था। जंगलों से राज्य की मानेक मकार की मान थी।

६. त्रज—गाय, घोड़ा, बेंस, इक्टी आदि परुषों के होने वाली आय को त्रज कहते हैं। उस काम में समूर्य की अपनी परुशालायें भी होती थीं।

व सित हैं। यदि आधुनिक 'राजस्वशास के अनुसार मौर्यकाल के राज्य की आय का हम अनुशीलन करना चाहें, तो इस प्रकार

१ भूमिकर जमीन से राज्य को आमदनी दो प्रकार से होवी थी, सीवा और भाग। राज्य की अपनी जमीती से बो आमदनी होवी थी, उसे सीवा कहते थे। जो जुमीन राज्य की अपनी संपत्ति नहीं थीं, उनसे 'भाग' बसूल किया जाता का की क्रिसान सर्वथा स्वतंत्ररूप से लेवी करते थे, जो सिचाई का प्रबंध भी अपने आप करते थं, उनसे जमोन के उत्तम या निकुट्ट होने के अनुसार, कुल उपज का 🖟 या 🕹 भाग भूत्रिकार रूप में लिया जाता था। जो किसान सिंचाई के लिये अरकार में जल सेते थे, उनसे भूमिकर की दर और थी। जिन पामीनीं की सिंबाई कुष बादि से हाथ द्वारा पानी सींच कर होती थी, उनमें उपन का है भाग निया जाता था। जिनकी चरस, रहट, आदि द्वारा पानी खींच कर सींचने के लिये दिया जाता या, इनसे उपज का देशाम लिया बाता था। जहाँ सिचाई पंप, बातः अंत्र आदि द्वारा होवी थी, उनसे 🗦 भाग लेने का नियम 🕬 🛭 बदी सा नहर से सिकाई होने की दशा में भूमिकर की सामा मक का कीयाई साम होती थी।

यदि कोई किसास तालाव या प्रको सकान को तह किहैं से बनावें, तो उसे पाँच साल के लिये भूमिकर से मुख कर किया। किसा था। दूटे-पूटे तालाव या मकान का सुधार करने पर चार वर्ष कह और वने दूप को बंदाने से चीन चाल हक अधिकर नहीं किया बाता था।

्र कर पर सोबंध्ययः में सुरक्षाः को क्यानः के क्षेत्र निवारंग्यः (ज्ञानंत्र कर ) चोर ५ क्षेत्रच्यः (क्षणायः क्षण्यः व्यागायः व्यवः क्षणायः क्षणायः क्षणायः क्षणायः क्षणायः

कार्क समापक देशके लोहा, पारा चादि अनेक पदार्थी पर 🗮 🎉 १० 🖏 सदी थी। कुछ पदार्थी पर कर की मात्रा 💥 🐫 भीर १६६ की सदी भी होतो थी, पर साधारण निवन रे के सदी का ही था। कुछ देशों के साथ आयात कर के संबंध रिशायक भी की जावी थी। इसे देशीपकार कहते थे क्रमुख ने क्रिसा है—'देश और जाति के सरित्र के अनुसार मंद्रे और पुराने माल पर कर स्थापित करे । अन्य देशी उपकार करने पर शुल्क को बढ़ा है।' खिन न्यवसायों पर राज्य का एकाधिकार था, उनके बाहर से आने पर अतिरिक् , कर (वैघरण) मो निवा जाता था। उदाहरण के लिवे संदि नमक की बिद्देश से मँगाना हो, वो १६३ की सदी आयाद कर जिया जाता था। उसके अविरिक्त उतना वैधरस (इर्कार्स ना अविरिक्त कर ) भी देना पहुँचा था, जिस्सा कि बिदेशी नमक के खाने से नमक के राजकीय व्यवसान की झान पहुँची हो। इसी तरह तेल, शराब आदि राज्याधिकत वस्तुका के आवाद पर भी हरजाना देना होता था। इस धावाद कर का कर्यन राजकीत आवदनी को बढ़ाना है। या । ब्रिएरी। क्यानार के संबंध में कायार्थ चाराच्या की नीवि यह ची- विदेशी को अमुप्रह से स्वदेश में प्रवेश कराया आवा है नाविकों तथा विवेशी आंख के व्यापारियों और लिये जाने वाला कर माछ चुर दिवा आवें 🏱 🧬

तिर्यात माल पर भी कर लिया जाता था यह तो कीटलीय अर्थशास से झात होता है पर इस सर की बर क्या थी, संबंध में कोई सुचना जासक्य ने सही ही कि अपने हैंग के को बाहर भेजने के संबंध में अपने हैंग के महत्त्व के हैं— 'जल मार्ग से विदेश में आता को मेजने वे मार्गव्य मार्गव्य में आते वाले कि

की कीमत तथा परिमाण, यात्राकाल, भयप्रतीकार के ल्याय में हुआ व्यय, बंदरगाहों के रिवाज, नियम आदि का पता लगाये। भिन्न-भिन्न देशों के नियमों को जान कर जिन देशों में माल भेजने से लाभ समके, वहाँ माल भेजा जाये। जहाँ हानि की सभावना हो, वहाँ से दूर रहे। इसी प्रकार परदेश में व्यापार के लिये, पण्य एवं प्रतिपत्य (नियीत माल और उसके बदले में आने वाला माल) के मूल्य में से चुंगी, सड़क कर गाड़ी का खर्च, दुर्ग का कर, नौका के भाड़े का खर्च आदि घटा कर शुद्ध लाभ का अनुमान करे। यदि इस ढंग से लाभ न मालूम पड़े, तो यह देखे कि अपने देश की चीज के बदले में कोई ऐसी वस्तु विदेश से मँगाई जा सकती है या नहीं जिसमें लाभ रहे। इसमें सदह नहीं, कि आसार्व चालक्य बिहेशी व्यापार को उत्तम मानते थे, और उसकी बृद्धि में देश का लाभ समकते थे।

३. विकी पर कर — गोर्थकाल में विकी पर चुंगी सेने की व्यवस्था थी। चालुक्य ने लिखा है कि उत्पत्तिस्थान पर कोई भी पहार्थ वेचा नहीं जा सकता। कोई भी वर्त्त चुंगी से न चच सके इसलिये वह नियम बनाया गया था। जो हैं में वर्त्त चुंगी से नियम का उत्तर्थन करते थे, उन पर भारी जुरमान विकि जाता था। इन जुरमानों की मात्रा बहुत खायक हैं की जाता था। इन जुरमानों की मात्रा बहुत खायक हैं की से खागों से लिख पदार्थ खरीदने पर ६०० पर्य, खाँद के से खागा से लिख पदार्थ खरीदने पर ६०० पर्य, खाँद के से खागा से लिख शुरुका के पास लाया जाता था। चुंगी वे देने के वाद देश पर खामकान भुद्दा। लगाई खातो थो। खसके बाद ही बाद की हो सकती की, यह विकास स्थान करते की लाव की स्थान की स

है:—'नाप कर बेचे जाने वाले पदार्थी' पर ६ की सदी, वौल कर बेचे जाने वाले पदार्थी पर ४ की सदी और गिन कर बेचे जाने वाले पदार्थी पर ६ की प्रतिशत शुल्क लिया जाता था।

रे. प्रत्यत्त कर—मौर्ययुग में जो विविध प्रत्यत्त कर लगाये जाते थे, उनमें से कुछ ये हैं।

- (क) वील और माप के परिमाखों पर इन पर चार मापक कर लिया जावा था। प्रामाणिक बहों वा माप के साधनों की काम में न लाने पर दंड के रूप में २७-३ पण जुरमाना लिस् आता था।
- (स) जुत्रारियों पर—जुत्रा खेलने की ऋतुमात लेने पर करें देना पहला था, और जो धन जुए में जीता जाव, उसका के की सदी राज्य से सेता था।
- (ग) रूप से आज़ीविका चलाने वाली वेश्याओं से दैनिक आमदनी का दुगना प्रतिमास कर रूप में लिया जाता था। इसी तरह के कर नट, नाटक करने वाले, रस्सी पर नाचने वाले, गायक, बादक, नर्तक व अन्य तमाशा करने वालों से भी वस्त करने का नियम था। पर यदि ये लीग विदेशी हों, तो इनसे पाँच परा अतिरिक्त कर भी लिया जाता था।
- (घ) घोषी, सुनार व इसी तरह के अन्य शिल्पियाँ पर अनेक कर लगाये गये थे। इन्हें अपना व्यवसाय चलाने के लिये एक प्रकार का लाइमेंस लेना होता था।
- ४. राज्य द्वारा अधिकृत व्यवसायों से आव राज्य का जिन व्यवसायों पर पूरा आधिपत्य था, उन्में साने, जंगह नमक की उत्पत्ति और अखंशक का कारी बार सुख्य हैं। इन अविरिक्त, शराब का निर्माण भी राज्य के ही अधीन था। इं सब से राज्य के अच्छा आमदनो होती थी। अनेक क्यांचा पर भी राज्य का स्वन्व उस युग में होता था। राज्य की औ

से जो पदार्थ बिकी के लिये तैयार होते थे, उनकी विकी भी

६. जुरमानों से आयः मौर्यकाल में धनेक अपराघों के लिये दंख के रूप में जुरमाना लिया जाता था। इनका बढ़े बिस्तार से वर्णन कौटलीय अर्थशास में उपलब्ध होता है।

श्री। हर्य, पण आदि सिक्के टकसाल में वनते थे। जो व्यक्ति चाहे अपनी धातु ले जाकर टकसाल में वनते थे। जो व्यक्ति चाहे अपनी धातु ले जाकर टकसाल में वनते थे। जो सकता था। पर इसके लिये १३ में सदी प्रीमयम देना पड़ता था। जो कोई सरकारी टकसाल में नियमानुसार सिक्के ले वनवा कर स्वयं वनाता था, उस पर २४ पण जुरमाना होता था। प्रीम और अशक्त व्यक्तियों के गुजारे का प्रवंध राज्य करता था, पर इस तरह के लोगों से सूत कताने, कपड़ा बुनने, रस्सी वटने आदि के काम भी लिये जाते थे। राज्य को इनसे भी कुड़ कामदेशी होती थी।

इन सब के अविरिक्त आपत्काल में संपत्ति पर अनेक प्रकार के कर लगाये जाते थे। अर्थशाक्ष में इनका विस्तार से वर्णन किया गया है। सोना-चाँदी, मिख-मुक्ता आदि का अवि पार करने वाले अभी लोगों से ऐसे अवसर पर उनकी आये बुझी का ४० को सदी कर में ले जिल्ला जाता था। अन्य ककार के अर्थापारियों व ज्यवसायियों से भी ऐसे अवसरों पर विशेष कर की ज्यवस्था भी जिसकी मात्रा ४० की सदी से ४ की सदी कह होती थी। मंदिरों और धार्मिक संस्थाओं से भी ऐसे अव-का पर अपहार और दान लिये जाते थे। अवसा के अर्थापार किया अर्थन है इसके लिये दानियों का अर्थन अर्थार से अन्यान की किया अर्था था। राज्य को किवित्र करों से जो आमदनी होती थी, उसके ज्या के संबंध में भी बहुत सी उपयोगी बात कीटलीय अर्थ साम्य से झात होती हैं। यहाँ इनका भी संबोप से उस्लेख करना उपयोगी है।

१. राजकर्मचारियों के बेतन जार्थशास में विविध राजकर्मचारियों के वेतनों को दर पूरी तरह ही गई है । इसमें
मंत्री, पुरोहित, सेनापित जैसे बड़े पदाधिकारियों का बेतन
४००० पर मासिक दिया गया है। प्रशास्ता, समाहर्ता और
आंतर्वशिक सहश कर्मचारियों का २००० पर मासिक; नायक
व्यावहारिक, आंतपाल आदि का १००० पर मासिक; नायक
उयावहारिक, आंतपाल आदि का १००० पर मासिक; अश्व
मुख्य, रयसुख्य आदि का ६६० पर मासिक; विविध अध्यक्ती
का ३२० पर मासिक; पदाित सैनिक, लेखक, संख्यापक आदि का
४२ पर मासिक और अन्य होटे-छोटे कर्मचाहियों को अपव
मासिक वेतन मिलता था। इनके अतिरिक्त, यदि किसी राजसेवक की राजसेया करते हुए मृत्य हो जाती थी, तो उसके पुत्र
और स्त्री के इस वेदन मिलता रहता था। साथ ही, उसके
वालक, वृद्ध तथा व्याविधिहित संबंधियों के साथ असेक अवहर्द

र सैनिक व्यय सोना के विविध विधादियों व आकी सरों को किस दर से बेशन जिल्ला था इसका पूरा विकरत अर्थशास में दिया गया है। मैगस्यनीच के अनुसार चंद्रगुष्ठ को की सेना में ६ लाख पदाति, तीस हचार अर्थाहरी, ६००० हाथी और ५००० रथ थे। यदि अर्थशास में विकेश के दर्भ के दर्भ की का विवाद की कि का विवाद की कि का विवाद की कि का अर्थशास में विकेश की का अर्थशास में विवाद की की का अर्थशास में की कि का अर्थशास में विवाद की की की की की विवाद की निकर व्यय की मात्रा बहुत अधिक होती थी।

३. शिज्ञा-मीर्यकाल में जो व्यय राज्य की क्रांक

शिचा के लिये किया जाता था उसे देवपूजा कहते थे। अर्थ-शास के अध्ययन से प्रतीत होता है, कि अनेक शित्त खालयों का संचालन राज्य की तरफ से भी होता था, और इनके शिच्चकों को राजा की तरफ से वेतन मिलता था। इसे मृति या बृत्ति न कह कर 'पूजा वेतन' (आनरेरियम) कहते थे।

४. दान-बालक, बृद्ध, व्याधिपीड़िव, आपित्रमस और इसी तरह के अन्य व्यक्तियों का भरस-पोषस राज्य की तरफ से होता था। इस खर्च को दान कहते थे।

प्र. सहायता—सरकार की ओर से अनेक कार्यों में अनेकि को में की सहायता की जाती थी। मेंगनस्थनीय के अनुसार शिल्पी लोगों को राज्यकीय से अनेक अकार से सहायता दी जाती थी। इसी तरह, कृषकों को भी विशेष दशाओं में राज्य की ओर से सहायता प्राप्त होती थी। उन्हें समय-समय पर न केवल करों से ही मुक्त किया जाता था, पर राज्यकीय से घन भी दिया जाता था।

है. सार्वजनिक आमोद-प्रमोद—इस विभाग में वे मुख्य-स्थान, उद्यान, चिद्धियाधर आदि अतर्गत हैं, जिनका निर्माण राज्य की तरफ से किया जाता था। राज्य की ओर से प्रमुद्ध पत्ती, साँप आदि जन्तुओं के बहुत से 'वाट' बनाये आते के जिनका उद्देश्य जनता का मनोरंजत था।

७. सार्वजनिक हित के कार्य—इस संबंध में इस अध्यो प्राथ्याओं में विस्तार से प्रकाश डालेंगे। मीर्वकाल में जनता की स्वार्यकरका, विकित्सालय खादि का राज्य की तरफ से प्रबंध किया बात मा। इसिंह, भाग, सहस्मारी आदि आप कि कार्यकर के प्रवार की जानी मी। जार्य जान के स्वार्थ के प्रवार की जानी मी। जार्य जान के स्वार्थ के प्रवार की जानी मी। जार्य जान की स्वार्थ के प्रवार की प्रवार की जानी मी। जार्य जान की स्वार्थ के प्रवार की प्रवार की

THE WAY WHEN THE PROPERTY AND PARTY AND PARTY

इत सब में राज्य को बहुत खर्च पड़ता था और आमदनी का काफी हिस्सा इन कार्यों में व्यय हो जाता था

देशक का वैथक्ति खर्च मौर्यकाल में राजा का वैथक्ति खर्च भी कम नहीं था। खंद:पुर बहुत शानदार और विशाल बनाये जाते थे। सैकड़ों दौवारिक और इलारों खांत-विशाल बनाये जाते थे। सैकड़ों दौवारिक और इलारों खांत-विशाक सैनिक हमेशा राजमहल में विद्यमान रहते थे। राजा बहुत शान के साथ रहता था। उसके निजी ठाट-बाट में भी बहुत अधिक व्यय होता था। केवल महानस (रसोई) का खर्च इतना अधिक था, कि चाएक्य ने व्यय के विभागों में इसका पृथक रूप से उल्लेख किया है। राजप्रासाद की अपनी सुना (बूचड़खाना) पृथक् होती थी। राजमहल और अन्त:-पुर के निवासी की-पुरुषों की संख्या हजारों में पहुँचती थी।

राजा के परिवार के विविध व्यक्तियों को राजकीय से वाकायदा वेतन दिया जाता था। इसकी दर भी बहुत अधिक होती थी। युवराज, राजमाता और राजमहिषी को बार-वार हजार पण मासिक और कुमार वा कुमारमाता को एक एक हजार पण मासिक वेतन मिलता था। यह उनकी अपनी निजी आमदनी थी, जिसे वे स्वेच्छा से खर्च कर सकते थे।

## (६) मर्डुमशुगरी

मौर्यकाल में मनुष्यगणना के संबंध में संबंध से निर्देश पहले किया जा चुका है। पर इस विषय में कुछ आधिक विस्तार से लिखना आवश्यक है। मौर्थपुम में मनुष्याधाना अतिवर्ध होती थी। इसके लिये सरकार का एक स्थिर विकास होता था, जो सदा मनुष्यों की संख्या अपनी निषंधपुरकों में एवं रखता था केवल मनुष्यों की ही गणना नहीं होती थी, अनित्त पशु व जांतु भी गिने जाते थे। समाहर्ता और नागरक की

बरफ से यह कार्य गोप नाम के राजपुरुष (की प्रायः दस प्रामों के शासक होते थे ) किया करते थे। ये राजपुरुष प्रत्येक श्राम की निवंपपुरतक में निम्नतिस्थित बातें दर्ज करते थे — (१) गाँव में चारों वर्षों के कितने-कितने आदमी हैं।

(२) कितने किसान हैं।

(३) कितने गोरचक या ग्वाले हैं।

ं (४) किवने सौदागर हैं।

(४) कितने कारीगर हैं। (६) कितने नौकर हैं।

(७) किवने दास हैं।

( म कितने दो पैरों वाले जन्तु हैं।

(६) कितने चौपाये हैं।

(१०) गाँव में कुल धन कितना है।

(११) गाँव से कितनी बेगार मिल सकती है।

् ( १२ ) गाँव की चुंगी की आमदनी कितनी है ।

(१३) गाँव के जुरमानों द्वारा कितनी आमदनी होती है।

(१४) किवने मकान हैं, जिनसे कर मिलवा है।

(१४) श्रास के निवासियों में कितने पुरुष, कितनी श्रियाँ कितने श्रुप्त और कितने बालक हैं।

(१६) किवने घर हैं, जिनसे कर नहीं मिलता।

(१७) निवासियों के चरित्र किस तरह के हैं।

√ १८ ) उनके पेरो क्या-क्या हैं । ु

(१६) श्रामदनी कितनी-कितनी है।

(२०) धनका सर्च कितना विवना है।

वर्ष्ट्रमहामारी रजिस्टर में दर्ज होने पासी इस मील में को कर बहु मलीमाँ विस्तमा जा सकता है कि और में सहसम्बद्धा किस्सी पूर्णका के साथ होता था। कैस्स ने भी मनुष्यगणना के संबंध में इस प्रकार निर्देश किया है - 'वीसरा बर्ग उन लोगों का है, जो जन्म श्रीर मृत्यु का पदा लगाते तथा उसका हिसाब रखते हैं। ऐसा करने का उद्देशम केवल यही नहीं है, कि इससे कर वसूल करने में सहायता मिलवी है, पर श्रमली श्रभीष्ट बात यह है कि चाहे कोई बोटा हो या बड़ा, किसी के जन्म या मृत्यु की बात राज्य-

## (१०) गुप्तचर विभाग

विजिगीषु मागध सम्राटक के लिये गुप्तचर विभाग को उन्नत् करना परम आवश्यक था। चाएक्य ने इस विभाग का बढ़े विस्तार के साथ वर्धन किया है। मुख्यतया निम्नतिखित प्रयो-बनों से गुप्तचरों का प्रयोग होता था:—

- १ अमात्यों पर निरीक्तण रखने के लिये, अमात्य पद पर केवल में ही व्यक्ति नियत किये जाते थे, जिनकी पहले गुम-चरों द्वारा पूरी तरह परीक्ता ले ली जाती थी। पुरोहित, सेना-पि आदि सब महामात्यों की परीक्ता के लिये अमें कविश्व उपाय कौटलीय अर्थशास्त्र में लिखे हैं। नियुक्ति के बाद सी अमात्यों के 'शौच' और 'अशोज' का पता गुप्जचर लोग हैलागते रहते थे। बड़े बढ़े असात्यों के खितिरक्त राज्य के सब होटे बढ़े कर्म-चारियों पर गुप्जचरों की निगरानी रहती थी।
- २. पीर श्रीर जानपद लोगों की माननाओं का पता. जगाने के लिये भी गुप्तचर नियत किये जाते थे श्रामका में किस बात से श्रसंतोष है, लोग राजा को प्रसंद करते हैं का निर्देश के यनी-मानी प्रमावशाली लोगों के क्या किया है श्रामकित्य सामंतों का क्या रुख है इन सब बावों का प्रता लेकर गुणाचर लोग राज्य को सूचना भेजते रहते थे।

रे गुप्तचर लोग बिदेशों में भी काम करते थे। पहोसी शत्रु देश व विदेशी राज्यों की गति, बिचार, भाव आदि का पता करने के लिये गुप्तचर सदा सचेष्ट रहते थे। बिस देश को अपने अधीन करना होता था, उसमें बहुत से गुप्तचर नाना-बिध वेश बनाकर भेज दिये जाते थे। ये शत्रुकों में परस्पर फूट डालने तथा सब गुप्त भेदों का पता लगाने के कार्य में तत्पर रहते थे। इस विभाग के गुप्तचरों के कुछ भेद चे होते थे:—

(क) कापटिक छात्र—विद्यार्थी के वेश में दूसरे के मर्म की जानने के लिये नियुक्त गुप्तवर।

(स) उदास्थित सन्यासी या वैरागी के वेश में प्रज्ञा और सदाचार से युक्त गुष्वजर।

(ग) गृह्यविक किसान व अन्य सीधे-सादे गृहस्थी के वेश में. प्रज्ञा और सदाचार से युक्त गुप्तचर ।

(प) वैदेहक—सौदागर के वेश में प्रज्ञा और सदस्वार से युक्त गुप्तचर।

(क) वापस-मृंड या जटिल तपस्वी साधु के वेश में गुप्त-चर।

वृष्यकर विमान के केंद्र अनेक सामी पर शिर्व के शि

केंद्रों को 'संस्था' कहते थे। गुप्तचर लोग जिस किसी रहस्य का पता लगाते में, उसे अपने साथ संबद्ध 'संख्या' में पहुँचा देते में। वहाँ से वह बात उपयुक्त राजकर्मचारी के पास पहुँच जाती थी। इसके लिये गुप्तलिंप का प्रयोग किया जाता था। विविधः **पादों को स्**चित करने के लिये पृथक् पृथक् संज्ञायें बनी हुई थीं। इस गुण्डलिपि में लिखकर संदेश को यथास्थान पहुँचा दिया जावा था। विविध संस्थाओं की आपस में एक दूसरे का हात नहीं मालूम हो सकता था। गुप्तचर लोग भी स्वयं 'संस्था' को नहीं जानते थे। संस्था और गुप्तचरों के बीच मध्यस्थ का कार्य गुप्त वेश वाली स्त्रियाँ करती थीं। ये स्त्रियाँ दासी, इशी-लया, शिल्पकारिका, भिचुकी श्रादि नानाविध रूप बनाकर गुप्तचरों के संदेशों को 'संस्था' तक पहुँचावी थीं । संदेश की पहुँचाने के लिये केवल गुप्तलिपि का ही प्रयोग नहीं होता था, अपित अन्य अनेक साधन भी काम में लाये जाते थे इन काम के लिये बाजे, गीत आदि के संकेत बनाये हुए थे। साथ ही शंख दुंदुभी आदि की संझायें बनी हुई थीं। खास तरह से माने या बजाने से खास अभिप्राय का प्रहण होता था। घुएँ, आग आदि के संकेशों से भी संदेश भेजे जाते थे।

साम्राज्यवाद के उस युग में गुप्तचर-विभाग की बहुत ही। महत्ता थी।

### (११) हाइमबंबं

कोंटलीय अर्थशास में इक निर्देश ऐसे आते हैं, जिनसे इस समय के डाकप्रबंध पर प्रकाश पड़ता है। उस समस संदेश भेजने के लिये कबूतरों का प्रयोग किया जाता मां कियों कें गले में पत्र लटका कर उन्हें उड़ा दिया जाता था। खूब समे हुए कबूतर ठीक स्थान पर ही पत्र पहुँचाने में समर्थ होते से जिस मागध साम्राज्य में सड़कों, सराय श्रादि का संमुचित श्रवंघ था, वहाँ मुगल काल के समान इन सरायों का उपयोग डाक पहुँचाने के लिये भी किया जाता था या नहीं, इस विषय में कोई निर्देश कौटलीय श्रथशास्त्र में हमें उपलब्ध नहीं होता।

### (१२) राबशक्ति पर अनवा का मभाव

मौर्बकाल की शासनव्यवस्था के प्रकरस को समाप्त करने से पूर्व राजशक्ति पर कुछ ऐसे प्रभावों का उल्लेख करना आप-श्वक है, जिनकी उपेचा शक्तिशाली से शक्तिशाली सम्राट्सी नहीं कर सकता था। इस प्रकार का एक प्रभाव ब्राह्मण ब्रमखीं का था। यद्यपि ये लोग नगर से बाहर जंगलों में निवास करते **थे, पर देश की घटनाओं और नीति पर उनकी सदा हर्डिट** म रहवी थी। जब वे देखते थे कि राजा कुमार्ग में प्रवृत्त हो रहा है, वो उसका विरोध करना उनका कर्तव्य हो जावा था। इसी लिये चाराक्य ने लिखा है 'यदि ठीक तरह शासन न किया जाय या राजनीति में काम, क्रोध खोर अज्ञान या आर्थे, **धी वान**प्रस्थ श्रीर परिवाजक लोग भी कृपित हो जाते हैं। है कानभरम बाह्यस बहुत सादगी और गरीबी के साथ जेगाती हैं निवास किया करते थें। राज्य पर इनका प्रभाव बहुत स्विक होता था। चंद्रगुप्त मौर्य के शासन से कुछ पूर्व ही बद विकर् ने सारत पर आक्रमण किया, तो उसकी भेंट ऐसे अने की विक कार्यों से हुई थी। ये ब्राह्मण सिकंदर के विकद मारतीय किएकी की उमार रहे थे। एक बार एक ऐसे बाह्य के सिकंदर कि तुम क्यों इस राजा को मेरे विकट सकति है। ? विका तथा दिया—में चाहता है, कि और अर और में बाबकोंक, और वहीं तो क्रमंत्रा पूर्वक पर करेंगे अर

जाता है, कि एक अन्य नाहाण सन्यासी सिकंदर के पास आया और बोला— तुन्हारा राज्य वो एक स्वी हुई खाल को तरह है, जिसका कोई गुढ़वाफेंद्र नहीं होवा। जब सिकंदर राज्य के एक पार्व पर खड़ा होता है, वो दूसरा पार्व विद्रोह कर देवा है। वहारिता के एक बुद्ध दंडी को सिकंदर के सम्मुख यह हर दिसाकर बुलाने की कोशिश की गई कि 'सिकंदर वो दुनिया के मालिक छो: का पुत्र है, यदि तुम उसके सामने नहीं आओगे, तो बह तुम्हारा सिर घड़ से खलग कर देगा।' यह सुनकर दंडी ने उपेनाजनक हँसी हँस कर उत्तर दिया 'में भी छों! का उसी तरह पुत्र हूँ, जिस तरह सिकंदर। में अपने देश मारत से पूर्णवया संतुष्ट हूँ, जो माता की तरह मेरा पालन करती है।' उस दंडी ने ज्यंग से यह भी कहा—'यदि सिकंदर गंगा के पार के प्रदेश में जायगा, तो (नंद की सेना) उसे विद्यास दिला देगी, कि वह अभी सारे संसार का स्वामी नहीं बना है।

इसमें कोई संदेह नहीं, कि ऐसे ब्राइएकों की निर्मीक कुष्टि का राज्य पर नहीं प्रभाव पहला था। राजा की अनीति की रोकते में थे बहुत सहायक होते थे। राजाओं के कुमाय-गामी हो जाने पर जब तपस्थी आवाम कुपित हो जाते थे। तब स्थिति को संभालना कहिन हो जाता था। नंद के स्थित-शाली बंश का पतन आचार्य चासक्य के कोप से ही हुआ आ, वह नंद की अनीति को देश कर उसके विकदा उठ सद्दा हुआ था।

जाइत्य तपस्वयों के कीप की अपेशा भी अनवा का कोप अधिक भयंकर माना आता था। आवार्य आयुक्त ने किसा है — जनता का कोप सब कोपों से बढ़ कर है। आयुक्त अंधी भाँति सममता था, कि 'चाहे राजा न भी हो, पर विद्या की श्रवस्था उसम हो, तो राष्ट्रय श्रच्छी तरह चल सकता है। राज्य के संबंध में यह परंपरागत सिद्धांत मौर्यकाल में भी मान्स समम्ह जाता था कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के हित में ही राजा का हित है। हितकारक बात वह नहीं है, जो राजा को श्रव्छी लगती है। हितकारक बात तो वह है, जो प्रजा को श्रिय लगती है।

# ग्यारहवाँ श्रघ्याय

# मौर्यकाल का आर्थिक जोबन

#### '(१) कृषि

मीर्यकाल में भी भारत का मुख्य व्यवसाय कृषि ही था।
मैगस्थ नीज ने लिखा है, 'दूसरी जाति में किसान लोग हैं, जो संख्या में सबसे श्रिधक हैं। युद्ध करने तथा श्रन्य राजकीय कर्राव्यों से मुक्त होने के कारण वे श्रपना सारा समय खेती में लगाते हैं। किसानों की श्रवस्था उस समय बहुत संतोषजनक थी, भारतवर्ष में वर्षा की प्रचुरता के कारण हो फसलें साल में हो सकती श्री और किसान लोग नानाविध श्रमों तथा श्रन्य पदार्थों को स्पन्न कर सकते थे। इस विषय में मैगस्थनी के निम्निलिसत उदाहरण ध्यान देने योग्य हैं—

भूमि का अधिक भाग सिचाई में है। अवएत उसमें एक साल के भीवर हो दो फसमें प्रेवा होती हैं।

'यहाँ के तीर्ग निर्काह की सब सामग्री बहुताबत में पाकर आयः मामूली डील-झील से अधिक होते हैं, और अपने गर्वीले हाव-भाव के लिये प्रसिद्ध हैं।'

भूमि पशुत्रों के निर्वाहयोग्य तथा अन्य साथ पदार्थ भी प्रदान करती है। अतः यह माना जाता है कि समरतवर्ष में अकाल कभी नहीं पड़ा है, और साने की किया में महणी भी साधारणतथा कभी नहीं हुई है। वूँ कि वहीं साक है वार वर्षा होती है, एक जाड़े में, जब कि गेहूँ की बुआई होती है और दूसरी गरमी के दौरान में, जब कि तिल और कार के बोर

का उययुक्त समय होवा है, अतः भारत के किसान प्रायः सहा साल में दो फसलें काटते हैं। यदि उनमें से एक फसल कुछ बिगड़ भी जाती है, तो लोगों को दूसरी फतल का पूरा विश्वास रहता है। इसके अतिरिक्त, एक साथ होने वाले फल और मूल जो दलदलों में उगते हैं, और मिन्न-भिन्न मिठास के होते हैं, मनुष्यों को प्रचुर खाद्य सामग्री प्रदान करते हैं। बात यह है, कि देश के प्रायः समस्त मैदानों में ऐसी नभी एहती है, जो सम्मन्त्रमां भाव से जमीन को उपजात बना देती है, चाहे यह नभी नदिक्री द्वारा प्राप्त हुई हो, चाहे भीष्म ऋतु की वर्षा के जल द्वारा। यह वर्षा प्रत्येक साल एक नियत समय पर आक्रयंजनक नियमि-तता के साथ यरसा करती है। कड़ी गरमा फलों और मूलों का को, बिशेषतया कसेक को पकाती है।

'हतने पर भी भारतवासियों में बहुत सी ऐसी प्रक्रानों हैं, जो वहाँ अकाल पड़ने की भावना को रोकने में सहायता हैती हैं । दूसरी जातियों में युद्ध के समय भूमि को नष्ट करने और इस प्रकार उसे परवी व उसर कर डालने की चाल है। पर इसके विद्धा भारतवासियों में, जो कुषक समाज को प्रक्रिय के अवस्थ मानते हैं, भूमि जोतने बाले किसी प्रकार के अवस्थ मानते हैं, भूमि जोतने बाले किसी प्रकार के अवस्थ मानते हैं, भूमि जोतने बाले किसी प्रकार के अवस्थ मानते हैं, भूमि जोतने बाले विद्धा मानते हैं भूमि जोतने बाले वृद्ध के समय एक पूर्वी व हो रहा हो। होनों पन्न के लड़ने वाले युद्ध के समय एक पूर्वी के सहार करते हैं, परंतु जो लोग सेती में लगे हुए हैं, कहें प्रविचा निर्वित्र अपना काम करने देते हैं। साथ ही न वे राज्

्रिक्सिसीन जारत से किसानों की दशा के लेकियों की किसानों के मानदूर की की कार्य होती हैं। प्रकार किसीक्सिक कहती के कार्य हिंदे हैं कि उद्देश वर्षा अतु के आरंभ में बोई जाने वाली बस्तुएँ—शाली, ब्रीहि, कोंद्रब (तीन प्रकार के चावल), तिल, प्रयंगु, वरक (मोठ ) आदि। वर्षा ऋतु के मध्य में बोई जाने वाली वस्तुएँ मूँग, उद्दूद, शैठ्य आदि। वर्षा की समिप्त के वाद बोई जाने वाली वस्तुएँ कुशुम्म, मस्र्र, कुलुत्थ, जो, गेहूँ, चना, अलसी, सरसों आदि। इनके अतिरिक्त ईस्त, कपास, मानाविध शाकमाजियों के नाम तथा उनकी खेती के संबंध में वास्वक्य ने उक्सेस किया है। इनमें मटर, आलू, ककड़ी, सहजन, तरब्ज और सरब्जे के नाम आये हैं। ईस्त के विषय में चास्क्य ने विस्ता है कि इसकी खेती में बहुत सी बायायें पड़ती हैं, और बहुत खर्च होता है। अंगूरों तथा उनसे किशसिश बनाने का निर्देश भी अर्थशास्त्र में विद्यमान है। फलों में आम, अनार, ऑबला, निम्बू बेर, फासला, अंगूर, जासुन, कटइल आदि के नाम हिये गये हैं।

मार्थिकाल में भी खेती के लिये हुल और वैलों का प्रयोग होता था। भूमि को लग अच्छी बरह हुल चलाकर तैयार किया जाता था। फिर उसमें नानाविष खादों को ढाल कर मूमि की उपजरिक को बहाबा जाता था। खाद के लिये गोयर हुद्धी और राख का प्रयोग होता था। चोने से पहले गीय को खने से पहले थान को सात रात तक ओस तथा भूप में रखाना चाहिये। दाल आदि कोशीधानों (फिलियों) को तीन रात तक चाले तथा धाम में रखना चाहिये। मना आदि के (जिनकी शाका को बीज के रूप में वोया जाता हो) की बी दहीं में बार या हो, उस स्थान पर घी, मधु सकर को खेती था को जाता हो के मिला कर लगाना चाहिये। किया के किया पर की को मिला कर लगाना चाहिये। विनोहों को गोवर के की मिला कर लगाना चाहिये। विनोहों को गोवर के की मिला कर लगाना चाहिये। विनोहों को गोवर के की मिला कर लगाना चाहिये। विनोहों को गोवर के

चाहिये।" साह के निषय में नाएकय ने लिसा है—जब मंदूर निकल त्रावें, तो उन पर कड़को महलियों के बूब बारीक इंटे हुए चूर्ण को झबंसा जाहिये तथा खहि (हथूर) के दूध से सीत्रना आहिये।

सिंचाई के लिये जो विविध साधन मौर्यकाल में मुचलिय थे उनका भी संतेप से उल्लेख करना उपयोगी है। (१) इस प्रावित्तिमम् पानी को किसी गढ़े में प्रका कर फिर हाथ हारा सिंचाई करना। या डोल, चरस आदि की सहायता से कुएँ से पानी निकाल कर सिंचाई करना। २) स्कंध प्रावित्तिमम् कुंचों की सहायता से पानी निकाल कर निचाई करना। रहट, या चरम की सहायता से पानी निकाल कर निचाई करना। रहट, या चरम को जब बैल खींचते हों, तो उन हे बंगों से पानी निकाल के कारण इस प्रकार की सिंचाई को 'स्कंधपावर्तिमम्' कहते थे। (३) स्रोत्यंत्र प्रवित्तिमम् चायु हारा (पत्रन चणी से) सींचे हुए पानी को स्रोत्यंत्र प्रावित्तिमम् कहते थे। (४) नदीसरस्तदाक कुपोद्धाटम् नदी, सर, तटाक और कृप हारा सिचाई करना। (१) सेतुवंध वास (दाम) बना कर उससे नहरें व नासिका निकाल कर उनसे सिचाई करना।

वर्षा के अविरिक्त इन विविध साधनों से शिवाई का प्रवीक होने का परिमाण यह था, कि मीर्थकाल में अधीन बहुत अक जाऊ रहती थी और प्रभूत परिमाण में अब उत्पन्न होता की

#### (२) व्यवसाय :

गंगस्थनीय ने भारत के विविध व्यवसायों और कारीगरों के संबंध में वर्णन करते हुए लिखा है, कि वे कुछ कीश्रम में भी बढ़े विश्व हैं, जैसा कि ऐसे मनुष्यों से व्यवस की जा सकती है, जो स्वच्य वाय से सांस लेते हैं, और अस्पूर्वम अस् पान करते हैं। 'अधिक सुस्थ्य भारतीयों में निक्र मिश्र कुछनु साबों से आजीविका कमाने वाले लोग हैं। कई जमीन जोवते है, कई व्यापारी हैं, कई सिपाही हैं।

कीट तीय अर्थशास्त्र में उस युग के व्यवसायों का विस्तार से उस्तेस किया गया है। भारत में मुख्य-मुख्य व्यवसाय निम्न-

१. तंतुवाय—मीर्यकाल में सब से मुख्य व्यवसायी तंतुबाय या जुलाहे थे। ये कई, रेशम, सन, कैन श्रादि के श्रोनकबिक कपड़े तैयार करते थे। सूत चरखों पर काता जाता था,
खड़ड़ो पर उसकी खुनाई होतो थी। सूत बंदिया, मध्यमें या
बंदिया है, इसे जाँच कर उसकी कीमत दी जाती थीं। कपड़े
बुनने के लिये कारखाने (कर्मान्त) होने थे। इनमें बहुत से
जुलाहें एक साथ खड़िड़वों पर काम करते थे। राज्य की तर्फ़ म इन्हें प्रोत्साहन दिया जाता था। चालक्य ने लिखा है, कि
गंघ और माल्य के दान तथा अन्य प्रकार के श्रानुमहों से इन्हें
भेदसाहित करे। जुलाहें बस्न बनाते समय यदि सूत की चुरा
लें, तो उन्हें वंड की व्यवस्था थी। यह दंड विविध बसों के
लिये मिन्न-भिन्न था।

उनी क्या में कंबलों का चर्छन अमराका में बढ़े बिस्तार के साथ किया गया है। वहाँ लिखा है—'भेड़ की उन से बने हुए कंबल श्वेत, शुद्ध लाल तथा केनक की वरह लाल—क् तीन रंगों के होते हैं। इन्हें चार वरह से बनाया जा सकता है—(क) खबित (बटे हुए सूत से बुनकर)। (ख) वानिषय (भिन्न-भिन्न रंग के उन से बुन करे। (ग) कि संवात (पट्टियाँ जोड़ कर)।(घ) तें बुविच्छिं के (उन से ताना-बात एक कर के फिर बुन कर)।' उनी कंबल दस तरह के होते थे। कीपचक (मोटा कंबल), कुलमितिक (सिर पर घारण करने के लिये प्रयुक्त होने वाला), सीमितिक (बेल के क्रिय डाला जाने वाला ) तुरगास्तरए (घोड़े पर डाला जाने पाला ), वर्शक (रंगविरंगी ), तलिच्छक (विस्तर पर विद्वाया जाने वाला ). वरवास (कोट के लिये प्रयुक्त होने वाला ), परिस्तोत्र (बड़े आकार का विशेष कंवल ), समंत्रभद्रक (हाथी की सूत्र ), आविक (वारीक ऊन का कंवल )।

भेड़ के अतिरिक्त अन्य पशुस्रों के बालों के भी विविध वस बनते थे। अर्थशास में ऐसे छः प्रकार के वसीं का उल्लेख किया है, संपुर्टिका, लंबरा, कटवानक, प्रावरक और सत्त-लिका। किस देश में कीन सा कपड़ा अच्छा बनता है, इस संबंध में अर्थशास्त्र का निम्नलिसित छहरस करे महस्य का है— जो कपड़ा बंगदेश में बनता है, वह रवेत और विकर्ता होतां है। पुंडू देश का कपड़ा काला और मिस की उदह चिकता होता है। सुवर्शकुट्य देश का कपड़ा सूर्य की तहह रंग वाला और मणि है समान चिकना होता है। इसे बिला कर के बुना जाता है। इसे एक समान सीधा रक्ष कर और चलटा देवा रक्ष कर, दोनों तरह से बुना जाता है। कारी तथा पुंडू देश के बने हुए. सन के कपदे भी बहुत उन्न हैं। सम्बन्ध पुंद्र और सुवर्षकुट्य देशों में विविध-ह क्सों म जात के रेशों से भी कपड़े बनावे जाते हैं। बना मलगल मीर्यकाल में भी प्रसिद्ध थी। मैयस्थलीक के औ है कि भारतीय लोग बारीक सबसल के क्याई पहुँची हैं। देश के पहरावे के विषय में भीक यात्री का यह बाय कर्ता योग्य है—'वे मलमल के फुलदार कपड़े बहुनकी हैं, बिहर पर पगड़ी बॉमरे हैं और जमकीले रंगों में रंगे हैं। यहाँ का मुखेन

ं श्रीक स्वयस्थान के साथ संबंध स्वयं कार्य में हैं। दिस्ति स्वर्णनों का कार्यक्ष भी अर्थशास में कुष्ट हैं। धार्म हैं हुस्सी

भौर क्षत्र मनाने वासे व्यवसायियों का भी वर्णन है। २. खानों में काम करने वाले व्यवसायी - भैगस्थनीज ने भारत की खानों के विषय में यह लिखा है कि भारत की भूमि वो श्रपने उपर हर प्रकार के फल तथा कृषिजन्य पदार्थ उप-जाती ही है, पर उसके गर्भ में भी सब प्रकार की घातुओं की अनगिनक सानें हैं। इस देश में सोना और चाँदी बहुत होता है। वाँबा और लोहा भी कम नहीं होता। जस्ता और अन्य धातुएँ भी होती हैं । इनका व्यवहार आमूबस, लड़ाई के इथियार तथा साज आदि बनाने के निमित्त होता है।' चाएक्य ने अर्थशास में खानों के व्यवसाय का विस्तार के साथ वर्णन किया है। इस विभाग के अध्यक्त को 'आकराध्यक्त' कहते थे। इस पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति के लिये बह आवश्यक था, कि वह ताम्र आदि भातुओं की विद्या में पूर्व वया दत्त हो, पारा निकालने की विद्या की जानता हो, और संखिनखिक्य आदि रत्नों की पहचान रखता हो। आकराज्यस के अधीन कर्मचारी पहले विविध धातुओं की खानों का पता लगाते वे । कच्ची धातु की परीचा उसके भार, रंग, तेज, तेच और रवाद द्वारा की जावी थी। सान का पता लगाने के संबंध में चाशक्य ने लिखा है, कि पहाड़ों के महूं।, गुफाओं, तराहवीं तथा लिपे हुए छेवों से नानाविध दव बहुते रहते हैं। यदि इस हव का रंग बामुन, जाम, ताल फब, पकी हुई हरिहा, हंडवाल, शहर, सिगरफ, तोता था सोर के पंख के समानही, उसमें काई के सहरा चिकनाहट हो, वह पारदर्शक और मार्र हो, तो सम-मना चाहिये, कि वह सोने की कड़की भारत के साथ मिलकर निकल रहा है। यदि द्रव को पानी में डालते ही वह तेल ई तरह संपूर्ण सतह को ज्याप्त कर है, सब गर्द और सेता ब इकट्टा कर ले, वो सममना चाहिये, कि बह ताम और पाँडी

घातुं से मिश्रित है। इसी तरह से अन्य धातुओं की कानों की

कर्नी धातु से शुद्ध धातु कैसे तैयार की जाय, धातु को कैसे नरम और लचकदार बनाया जाय और उसमें बिरोप-विशेष प्रकार के गुण कैसे उत्पन्न किये जायँ, इन सब बाती का विव-रख कौटतीय अर्थशास्त्र में दिया गया है। विविध धातुओं के व्यवसाय के लिये प्रथक् पृथक् अध्यन्न होते थे, जो 'आकराध्यन्न' के अधीन अपना कार्य करते थे।

खानों पर राज्य का स्वस्व माना जाता था। उनका संचालन राज्य की तरफ से ही होता था। पर लोगों को किराये पर भी खाने दे दी जाती थीं। जितनी कुल उत्पत्ति हो, उसमें से अपना हिस्सा भी राज्य तथ कर लेता था। खानों को वेच भी दिया जाता था।

३ नमक का व्यवसाय—लबगार्ध्यत्त की श्रधीनता में नमक के व्यवसाय का संचालन होता था। नमक वनाने व बेचने के लिये राज्य की श्रतुमति श्रावश्यक थी। नमक बनाने में मुख्य तथा समुद्रजल का ही प्रयोग होता था।

४. समुद्र से रत आदि निकालने का व्यवसाय—इस बमुक् साय के अव्यक्त को 'खन्यध्य तु' कहते थे। समुद्र से शंक मिल, मुक्ता आदि विविध पदार्थी हो निकलवाने तथा बन्हें गुढ़े करवाने तथा उनकी विविध बस्तुएं बनवाने का कार्य सम्बद्ध के अधीन होता था। अर्थशाका में अनेकविध मिल रता मुक्ता, आदि के भेद तथा उनकी पहचान जिल्ली गई है।

४. सुनार, सोना, चाँदी चादि बहुमूल्य बाहुकी की शुद्ध कर उनसे चाभूषण बनाने का कार्य सुनार सोग करते थे। सुनारों की सहायता के लिये व्यापक (अट्टी में हवा देने वाले के पांशुवालके (गर्द साफ करने बाले) जादि जनेक क्रिके होते हे । अर्थशाम में बहुत प्रकार के हारों व अन्य आभूपर्यों का उत्लोक पाया जाता है।

धा । ये चिकित्सक भिषक ( साधारण वैद्य ) जांगली विद् ( विष चिकित्सक ), गर्भव्याधि संस्थाः ( गर्भ की वीमारियों को ठीक करने वाले ), जौर सुतिका चिकित्सक ( संताम सत्यम कराने वाले ), चार प्रकार के होते थे । वैद्या के व्यव साय पर भी राज्य का पूरा नियंत्रण था । इस संबंध में चा अवय के निम्नलिखन नियम घ्यान हेने योग्य हैं:—(क) सरकार को सूचना दिये बिना ही यदि चिकित्सक लोग ऐसे रोगी का इलाज करने लगें, जिनकी मृत्यु की संमावना हो, तो उन्हें 'पूर्व साहस हं है' दिया जाय । (का) यदि किसी विपत्ति के कारण इलाज मली-मांवि न किया जा सके, तो चिकित्सक को 'मध्यमदं हे' दिया जाय । (ग) यदि इलाज के प्रति चिकित्सक उपेता कर, रोगी पर समुचित घ्यान न हे और इस कारण रोग वह जाय, तो चिकित्सक पर 'संसपाद्या का जासराध लगाया जाय ।

७. शराव का व्यवसाय स्वापि मैगस्यतीय ने लिखा है, कि भारतीय लोने यहाँ के अविरिक्त कभी मृदिरों नहीं पीते, पर अर्थशास के अव्यवस से झात होता है, कि मौर्वकाल में शराव का व्यवसाय भी बहुत उन्नत था। राज्य का इस लिये भी एक प्रेयक विभाग था जिस के अव्यव को सुराष्ट्र कहते थे। अर्थशास में भेदक, प्रसान, आसव, अरिक्ट, मैरें और मधु हा प्रकार की शराब का अर्थित कर इनके निर्मा की विधि भी लिखी है।

न वृत्तइसाने मांसभक्त का बहुत प्रवार होने कारण मीर्थकाल में वृत्त हो का व्यवसाय में बहुत आप था यह 'सूनाव्यत्त' नामक अधिकारी द्वारा निर्वासित होता क

- ध्यमहे का व्यवसाय—व्यवसानों में मारे गये तथा जंगल, खेत आदि में मरे हुए पशुओं की खालों का व्यवोग आते के प्रकार से मौर्यकाल में किया जाता था। खाल को अनेक प्रकार के मुलायम चमड़ों में परिवर्तित करने का शिल्प उस समुख बहुत उन्तत था। अर्थशास्त्र में बहुत तरह के चमड़ों का क्योन है, जिनमें से कुछ तो इतने उत्कुष्ट होते थे, कि उनकी ग्याना रत्नों में की गई है।
- १०. वर्तनों का व्यवसाय श्रार्थशास में चार प्रकार के वर्तनों का उल्लेख है: धातु, मिट्टी, वेंत श्रीर झाल से वने हुए। वारों प्रकार के वर्तनों को बनाने वाले श्रलग-श्रका शिल्पी होते, थे, जो अनेक प्रकार के वर्तन तैयार करते थे।
- ११. जंगलों के साथ संबंध रखने वाले व्यवसाय अवि शास में जंगलों में होने वाले उन वृद्धों का विस्तार के साथ उल्लेख किया गया है, जिनकी लकड़ी विविध प्रकार के साथ में आती है। इन में जारदाई (ठोस पक्की लकड़ी वाले ), वाँस, लताएँ, रेशेदार पौधे, कागज बनाने के काम आने प यु जादि अनेक प्रकारों का वर्षांत है। जंगल से विशे प्रकार के दुनों को काटना, उन्हें फिर विविध प्रशोगों में लाए यह सब व्यवसाय उस समय भेली माँ ति उन्नर्थ था। अवि बढ़ई आदि अनेक शिल्वी इन कार्यों में लगे दुए कि
- १९ लुद्दार—सोद्दे से जहाँ लेती य अन्य शिक्षों के स्वीति विध उपकरण तैयार किये जाते थे, वहाँ श्रास्त्र शामी का स्वीति भी प्रधानतया लोदे से ही होता था। 'बालुसामार क्या की संशीतता में हथियार बनाने का बहुद बड़ा महस्त्रा का अध्य होता था, जिसमें सैकड़ों प्रकार के शोटे कर हिल्का है से स्वीति किये आदे हैं। यह शिक्ष बसाय में बहुद है स्वीति में हैं हरे स्वश्रेष और नीक्षण बसाय माने सीमोता है स्वार्य

के जलमार्थी व समुद्र में अनेक प्रकार के छोटे-बड़े जहाज चलते थे। उन सब को भारत में ही बनाया जाता था।

१४. मनोरंजन करते वाले—इनमें नट, नर्रक गायक,

१४. साना पकाने वाले—इनके भी अनेक भेद थे। चावन दाल पकाने वाले, मांस भोजन बनाने, रोटी सेकने वाले, हलवाई आदि अनेक प्रकार के पासकों का उल्लेख चाणक्य ने किया है।

१६. सौरिडक-शराब बेचने वाले।

१७. बेश्यायें—इनके दो मुख्य भेद थे, गिएका और रूपा-जीवा। गिएकार्ये प्रायः राजा व अन्य धनी व्यक्तियों की सेवा का कार्य करती थीं। इनका कार्य राजा के अन्न, चामर, इतर-दान, पंखा, पालकी, पीठिका, रथ आदि के साथ रह कर राजा की शोमा को बदाना होता था। रूपाजीवा बेश्यायें स्वतंत्र पेशा करती थीं।

१६ गंब्यस्या — पुगंधियाँ बनाने और वेचने वाले। १६. माल्यपरया — मालायें बनाने और वेचने वाले।

२०. गोर सम-गबाले ।

२१. कर्मकर--मजहर्-

२२. वाला पंचारा: न्याजे बनाने बाले ।

२३ राज मकान बनाने वाले। वे विविध इसामधी व दुर्गी का निर्माण करते थे।

२४ मणिकार - विविध धर्में, मिस् में व होरे आहि की काट व तराश कर उसके आमृष्ण सनाने का कार्य के शिल्डी करते थे।

२४. देवताकारु—विविध देवी-देवतात्री की मूर्तियाँ बनाना इनका काम होता था।

#### (३) व्यावार

कृषि और व्यवसायों के समान व्यापार मी मीर्वकात में बहुत उन्नत था। प्राप्त के छोटे-छोटे सीदागरों से लेक स्थी पर्ना कंपनियाँ तक उस काल में विश्वमान थीं। गाँवों के सीदा गर व्यापार के साथ-साथ खेती क अन्य होटे-छोटे काल भी अपनी आजीविकां के लिये किया करते थे। देहात में साल की विन्नी के लिये मंडियाँ भी लगती थीं। ये मंडियाँ जब और स्थल-मार्गों के नाकों पर लगाई जाती थीं। शहरों के व्यापारियों के संबंध में अनेकविध नियमों का उल्लेख आपार्थ पास्त्र में किया है। इन नियमों का मुख्य प्रयोजन यह था, कि साल में मिनाबट न हो सके। इस विषय में अर्थशास के निक्र में मिनाबट न हो सके। इस विषय में अर्थशास के निक्र लिख नियम उल्लेखनीय हैं—

'जो घटिया माल को बहिया यहा कर वेचता हैं। जिस स्थान का वह माल हो उससे भिन्न किसी अन्य स्थान का का कर वेचता हो, मिलावटी माल को असली पतावा हो, जिस् साम का सीवा किया गया हो, देते समय उसे पहल कर दूसरा माल रख देता हो, तो उस ज्यापारी पर न केवल स्थाप पण जुर्माना किया जाय, अपितु उससे चिपूर्वि की अस्ति जाय।'

यदि कोई द्कानदार तराजू और बहुं को ठीक न स्कृतिक जनता को ठगता था, तो उस पर भी जुर्माना किया कर्मा पर थोड़े से फरक पर ध्यान नहीं दिया जाओ का पर परिमाणी और द्रोश भर चीज के तोलने पर वहि काथे पर कर्म कर्म हो, तो उसे उपस्पाय समग्रा आता था। पर क्या क्रिक फरक होने पर द्कानदार को १२ पश्च दंग विश्वक था, नहिं क्यी अधिक हो, तो दंव और अधिक विश्व आ स्थान क्रिक यदि तराज के दोष के कारण तोलने में १ कर्ष का फरक पड़े, तो क्से माफ कर दिया जाता था। पर इससे अधिक कमी होने पर देख मिलता था। २ कर्ष से अधिक कमी होने पर दंड की माजा ६ पता होती थी। अधिक कमी होने पर इसी अनुपात से जुमीना बदवा आता था।

शहरों में भिन्न-मिन्न वस्तुनों के बाजार अवग-न्नलग होते में। कौटलीय वर्षशास्त्र में जिस त्रादर्श तगर का चित्र उप-स्थित किया गया है, उसमें मांस, चावल, रोटी, मिठाई त्रादि भोच्य पदार्थों की दूकानों के लिये प्रथक् व्यवस्था की है, यहाँ सुगंबित तैल, माला, फूल, बस त्रादि की दूकानों के लिये अलग जगह रसी गई है। शहरों में जहाँ बड़ी-बड़ी दूकाने होती थीं, बहाँ केरी बालों की भी कभी न थी। फेरी वाले त्रूम-त्रूम कर मास बेचते थे।

भीवंकाल में भी ज्यापारी लोग मुनाफा उठाने के लिये अनेक भनुष्वित उपायों का प्रयोग किया करते थे। कभी-कभी ने माल को रोक कर बाम बढ़ा देते थे, या परस्पर एका करके माल को अधिक कीमत पर बेचने का निश्चय कर लेते थे। आपायों वास्त्रव की सम्मति में ये वाले बातुनित थीं इसी लिके उन्होंने ऐसा करने वालों के लिये २०४४ पण जुमाना की ज्यबस्था की थी।

द्कानदार लोग कितना सुनाफा लें, इस पर भी राज्य भी तरफ से नियंत्रण होता था। श्राम चीजों पर लागव से पाँच सदी श्राधिक सुनाफा लिया जा सकता था। विदेशी काल पर १० फो सदी सुनाफा लेने की श्राहुमित थी। इसमें दे की सदी सुनाफा लेने की श्राहुमित थी। इसमें दे की सदी सुनाफा लेने की श्राहुमित थी। इसमें के स्वाधिक था। विदेशी काल श्राहण की पर १०० पण से २०० मण सक के स्वाधिक भी श्राहण की सकता था। इसी सही से भीर अधिक श्राहण चित्र सुनाफा लेने पर जुर्माने की मात्रा इसी श्राहणात से बढ़ा ही जानी थी।

जन नाजार में माल बहुत था जाता था, और इस कारका कीमत शिरनी शुरू हो जाती थी, तो उसे एक स्थान पर एकथ कर, या गुकानता रोक कर कृषिम अपायों से कीमत का खय रोक दिया जाता था। जासक्य को यह अमीह नहीं जा, कि ज्यापार में लाम न हो। उनका सिद्धांत तो यह था, कि जाते साम कितना होता हो, पर यदि वह बंजा के सिवे हामिसारक है, तो उसे रोक दिया जाय।

व्यापारियों की दुकानों पर माल को तोसने वा नापने के लिये जानेक व्यक्ति होते थे। जर्थशासा में इन्हें अमसः 'वर्क जीर 'मापक' तिसा गया है। यदि तोसने अ आपते हुन के लोग बेईमानी करते थें, तो इन्हें भी कठोर इंड दिया सामा का

मीर्यकाल में सारत का छांतरिक गापार बहुत बन्नेत बर् वह व्यापार जल और स्थल दोनों प्रकार के मार्की से किस जाता था। इन मार्गी का उल्लेख हम बगते प्रकृति विकरित भिन-भिन्न स्थानों की भिन्न-भिन्न बस्तएँ प्रसिद्ध थीं । स्वासावि रूप से क्वाबारी स्रोम इन प्रसिद्ध वस्तुओं को एक स्थान से दूर स्थान पर से जाकर नेचते थे। हिमालय के श्राविरिक्त हाल्याला 'बारोह', 'बाहुबुब' चाहि स्थानों के अनेकृषित अ प्रसिद्ध थे। इसी तरह कोशल, काश्मीर, विवर्ग, की के हीरे, वामपर्धा, पांका, केरब नादि के मोदी षावि पर्ववों की गणियाँ इस समय सारे भारत हैं व नैपाल के कवल, बंग देश के श्वेद और महीन आहे हैं काशी तथा पुरुद देश के सनियाँ बच्हें अवेद समझ हैं। इच्य के रेशेशर दुवों के रेशों से को अवस्था वे प्रसिद्ध में । गोर्वकाल के सीदाग्री कालाई SCHOOL ( MINT ) WHI SEC ME AND TT THE MINE ME CHANGE THE COLUMN

गुरुक्रमता (चुंगीवर) के चार पाँच त्रादमी सार्थवाह, (हाफिले का नेहा के पास जाकर पूछते थे- तुम दौन हो ? कहाँ के हीं शिक्कारे पास किवना और क्या माल है ? पहली मुहर तुम्हारे बाल पर कहाँ लगी थी ? इन काफिलों की रचा का भार राज्य पर होता था। उस समय के मार्ग भयंकर जीवती में से होकर-गुजरते थे , जिनमें जंगली हिंस पशुत्रों के ऋवि-रिक्त चौर डाकू व ब्राटविक लोग भी रहते थे। मौर्यकाल का शासन इतना व्यवस्थित था, कि काफिलों की अपनी रज्ञा के किये स्वयं शक्ष वास्त्य करने की आवश्यकता नहीं रहें गई थीं। राज्यसार्थ में चलने वाले प्रत्येक व्यापारी से १६ पण मार्गकर (बर्सनी )लेसा या। इसके बदले में उसकी भी जान की रचा की उत्तरदासिस्य राज्य से बेता था। इसी तरह माल पर अलग कर भा। एक खुर बाबे पशु पर बदे माल पर १ पस, अन्य पशुओं के लिये ने मग्र कोट पशुत्रों पर रे पण और सिर पर डठाये हुए कास पर १ आप कर लिया जाता या । इन करों के बदले में सरकार का बह कर ठेव था, कि चरि उग्रवारी का माल म ग में तुर जाय, सी बसे राज्य की तरफ से हरजाना दिया जाय। मीर्वकाल में विदेशी ज्यापार भी बहुत उन्नव था। आर्व की पश्चिमीत्तर, इत्तर तथा उत्तरपूर्वी सीमार्थ अनेक देशी के साथ बूती थीं। उनके साथ भारत की व्यापारिक संबंध विद्य-मान था । स्थलमार्ग से जाने कले कड़े कड़े काफिले इन पड़ोसी

राज्यों में ज्यापार के लिये आया जाना करते थे। कौटलीय अर्थ-शास में विदेशी काफिलों का भी उल्लेख किया गया है, की ट्यॉ-

पार के लिये भारत में श्राया करते थे।

विदेशी व्यापार जहाँ खुरकी के रास्ते से होता था, वहाँ समुद्र द्वारा भी बड़ी-बड़ी नौकार्ये ज्यापार की वस्तुओं को होने का काम करती थीं। महाममुद्रों में जाने वाले जहाजों की

'संजात्यः नाव ' और 'प्रवहण' कहते थे । कीटकीय वार्षशाया में चीन तथा ईरान की व्यापारी वस्तुओं का उल्लेख हैं। चांबक्य ने लिखा है—'रेशम और चीनपट्ट, जो चीन देश में उल्लेख होते हैं, श्रेष्ठ समके ज ते हैं।' इसी वरह मुक्ताओं की विविध किसमों का उल्लेख करते हुए चासक्य ने कार्द्रमक भी सुकाओं का पक भेद बतलाया है। इरान की कर्द्रम नदी में असम्बद्धा मोतियों को कार्द्रमिक कहते थे।

मौर्यकाल में भारत का पश्चिमी देशों से भी समुद्र के सार्ग है से ज्यापार प्रारंभ हो चुका था। वह ज्यापार मुख्यतवा विक्र 🕏 साध में था। सिकंदर के साम्राज्य के पतन के पाए मिक का राजा टालमी हुआ, जो चंद्रगुप्त मौर्य का समकातीह का स्वत समय में मिश्र की राजधानी अलेक्के बिद्या विदेशी वंतपार क बहुत बड़ा केन्द्र थी। अलेक्फोरिक्सा से कुछ दूरी पर फेर्न्स सुनी द्वीप में टालमी ने एक विशाल प्रकाशसंभ का निर्मास #रावा यह संसार के सात श्राश्रयों में गिना जाता था। श्रशोद के समकालीन मिश्र के राजा टालमी फिलेडेल्फ्स ने भारत अ पूर्वी देशों के साथ मिश्र के ब्यापार की बढ़ाने के अर्थ नोए से लालसागर तक एक नहर मतमाते पा लिक्स् था। इस नहर को १४० फीट चौड़ा और ४४ फीड़ महरू जा रहा था। इस नहर का उद्देश्व यही शांकि व्यक्तिक मा को अलेक्जे व्हिया पहुँचाने के लिये स्वस पर अक्कार्य करें, और लालसागर से इस कुन्निम नहर के रात्ने अधार सीम नहीं होकर सीधे अलेक्जेश्डिया पहुँच जावँ। हुम्मीमास्याः सह पूरी नहीं हो सकी । पर सिश्र के साथ सारह क्रिक्रासार ने रहा। इसी प्रयोजन से टालमी ने सामग्राहर के सा नवे बंदरगाह की स्वापना की, विश्वका नाम या विश्व का से खुरकी के रास्ते अलेक्बेरिक्स रिवक तीन सीक्स बेटरी

पर शा देश सार्व पर माल को ढोने का काम काफिशों द्वारा होता का

हिंदि (४) **त्राने-वाने के साधन** 

श्रीविकात में त्राने-जाने के मार्ग दो प्रकार के थे, जलमार्ग श्रीर स्थलमार्ग। दोनों प्रकार के बार्गों से विविध प्रकार के सामें द्वारा मात्रा की जाती थी। पास्त्रक्य की सम्मति में जल-सामों की प्रपद्धा स्थलमार्ग त्राधिक अच्छे होते हैं। उसने लिखा है-- 'पुराने त्राचार्यों की सम्मति है, कि जलमार्ग और स्थलमार्ग जीयक अच्छे होते हैं, क्योंकि अलमार्ग हारा परिभम कम पड़ता है, जोर खर्च भी कम होता है। साथ ही सक्समार्ग हारा का सह होता है। परचासक्य का सह होता है। परचासक्य का सह होता है। परचासक्य का सह है कि स्थलमार्ग ज्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उसमार्ग मेंसबरे बहुत हैं। जलमार्ग सवा प्रयुक्त नहीं हो सकते चौर किर उसमें आशंका भी बनी रहती है।

जलमार्गों का महकमा 'नावाध्यक्' के अधीन रहता था। कर्यमास के अनुसार जलमार्गों के विश्वसिद्धित भेद होते थे---

१. कुरुवा - देस के श्रीवर्गत विद्यों, जहरी कहा कहन प्रकार के जलगाओं को श्रमण स्ट्रति थे।

र कृतपथ सहित के तह के दाय साथ को जोतियाँ जहाजों से ज्यापार होता था, उसे कृतपथ कार्य के प्रविक्रण की सम्मति में कृत्या और कृतपथ में सुकार कार्य के प्रविक्र हो स्थाप की तरह कार्य कार्यों के कार्यों कार्यों के कार्यों कार्यों के कार्यों कार्यों के कार्यों कार्यों कार्यों कार्यों के कार्यों कार्य

३. संयान, पथ-महासमुद्री के जनगर्गी की संवानपथ कहा जाना था। जनमार्गी द्वारा प्रयुक्त होते बाली बिविध नौकार्यों का अमराख में उल्लेख किया गया है।

- १. संबात्यः नाव वर्दे-बढ़े जहाज से महासागरी में ज्या-पार के लिये जाया करते थे। जिस समयः ये जहाज किसी वंदरगाह (चेत्र) पर पहुँचते थे, तो इनसे शुरुष विद्या काला का
- २ प्रवहण—समुद्रों में जाने बासे व्यापारी जहां की प्रवहण कहते थे। प्रवहणों का प्रवंध करने के सिवे एक क्रिकेट अभारय का उल्लेख अर्थशास ने किया है।
- ३. शंखमुक्तामाहित्यः नावः समुद्र से शंकः, बीतीः वार्वः एकत्र करने वाली नीकायें।
- ४. महानाव:—बड़ी निदियों में विद्याने वाली विद्यान
- ४. श्रामनाविकाधिष्ठिता नौ: निपुत्त नाविको द्वारा आ व्यित राजकीय नौकायें । ये नौकायें राखा के अपने सेर्ट की काम श्राती थीं ।
  - अक्षा नावः निदयों में चलने वाली होड
    - ७. स्वत्रसानि लोगों की निजी नौकार्वे ।
- म. हिसिका सामुद्रिक डाकुकों के जहाब भी सामुद्रिक डाकुकों की सत्ता थी, जो क्वाबार्स इसले कर उन्हें लूट लिया करते थे। क्राक्कक कैं। एक ही नीति बताई हैं। वह यह कि इन्हें कहा

विविध प्रकार की इन नीकाओं के आति नालों में पार उतरने के लिये-कांग्ड संबंध है अपने परों का नेवा ), वेगुसंघात ( बांबों का नेवर के कांग्ड का वेड़ा ), वर्गकरण्ड ( बांब के महिन्द्र कांग्डिक के होते ( साल का इसा से पार्ट कांग्ड केंद्र के कांग्डिक के गण्डिका ( बहु विशेष की कांग्ड करें है के के (सरक्षण्डी आ बेसा ) का भी प्रयोग होता था। युद्ध के लिये को इस विविध बेहीं का प्रयोग किया जाता था।

महाका और नीकाओं की मुरक्त के लिये राज्य की ओर कि बहुत श्वान विया जाता था। जलमार्ग में अनेक प्रकार के खबरे होते हैं, इस लिये उनसे बकाने के लिये राज्य की ओर से कोक प्रकार की व्यवस्थायें की जाती थीं। आवाद से कार्तिक सक्त चीकासे में केवल वे ही नीकायें प्रयुक्त हो सकती थीं, जिनक बास राज्य की ओर से मससायश्त्र होता था। चायक्य ने लिखा है इस काल में केवल बन्हीं नौकाओं को चलने दिया जाय, जिनमें शासक नियामक, दात्ररश्मिताहक, उत्सेचक आदि सव कमंबारी सुचाह रूप से स्थानियत हों; और जो आकार में काफी बही हों।

नीकाओं व जहाजां की सुरचा का भलीशां वि ध्वंध होते हुए भी जब कोई जहाज विपत्ति में फूस जावा था, वो उसके साथ बहुव अनुमह का वरताब किया जावा था। चायाक्य ने सिका है विश्व के कारण आहत हुआ कोई जहाज जब बंदर गाह पर पहुँचे, तो उस पर बंदरगाह का अध्यस पिता के सारण समान धानुमह करें।' बदि जहाज का माल पानी के कारण सगाब हो गना हो, वो उसकी शुरूक से मुक्त कर दिया जावा था, या केवल आधा सुनक लिया जाता था।

विशाल मागध सामान्य में स्थलमागी (सड़की) का एक जाल मा बिला हुआ था। पाटलीपुत्र की केंद्र बमाकर उत्तर, दिलाण पूर्व, पश्चिम, सब दिलाओं में सड़के आदी थीं। मार्गी का प्रबंध राज्य के एक पृथक बिभाय के आधीन था। प्रवि आधिसे के बाद सड़कों पर दूरी सुबक प्रस्तर लगे रहते थे। जहाँ एक से अधिक मार्ग विभक्त होते थे, वहाँ प्रत्येक मार्ग की हिंशा का प्रदर्शन करने बाल चिन्ह लगे रहते थे। उत्तर की हिंशा का प्रदर्शन करने बाल चिन्ह लगे रहते थे। उत्तर की

#### थान-जाने के सावव

परिचमी सीमाप्रदेश की राजधानी की पार्टान्य के । बाली एक १४०० कोस लम्बी सदक की । इस समय का ब २०२२ ने गण का होवा था।

ठ्यापार के चार मार्ग पूर्व, परिचम, दिख्या, उत्तर दिशाओं में गये थे। चाएक्य ने इन अवीकार्क मा विजारवं की इष्टि से युवना की है। इसने विका जानार्थी के अनुसार स्थलमानी में दैमवर्गन ( बेंबर में हिमालय की तरफ जाने बाजी सदक ) देखिया वर्ष रहेंगे दिशा में जाने बाली सहकें से अध्या है। क्योंकि क्र द्वारा हाथी, बोड़े, गंबहब्द, हायीबाँत, बनदा, बाँदी आदि बहुमूल्य पदार्थी का ज्यापार होता है। पर कीहा सम्मवि से सहमत नहीं हैं। भेरत, समझ, मोद्रा समा वरह के कुछ क्यापारिक पदार्थी के अविरिक्त शंक क्या मोती, सोना व्यादि दश्चिषप्य से ही बाते हैं। दिश्विणप्य भी वह मार्ग सब से महस्य का है जो बानों में से नुवरंग किस पर काना जाना बहुत रहता है, और जिस पर करियंश वक्क है। जिल्लाहर इस विषय में बायक्य की संस्कृत ठीक थी। पुराने छोडे अनपनी के युग में उत्तर की क बाते हैं महत पंची का बाह कितना है। महत्त्व का धासमुद्र वितीश भागव सामावतों के समय में ब खाते वाले विश्वकृपर्थी का महत्त्व वहुत वह न चाँदी, मोवी चादि के अविरिक्त विदेशी बाह्य हुन्दी भागी से होता था। इंगापर के बार्सिट्य राजनीतिक महत्त्व भी वा। वास्त्व में हैं सबस्य करने के बाधार विश्व हुन है। जा का अंगा-जाना, शबु, स्वाप, औ Mar 1941 was Er clear 19

का विस्तार करते कार्य भीर्य समाटों के समय में विक्रण के राज्यों का समन्द्र अवश्य ही बहुत चायिक था।

देशिक क्षित्र क्षेत्र के कानुसार स्थलमानों के निन्न-क्षेत्र होते थे—(१) राजमार्ग—यह १२ फीट चौदा होता (१) रप्या—वे श्री ३२ फीट चौदे होते थे। (३) रयलय— फीट चौदे होते थे। (४)पशुपय—वे = फीट चौदे होते थे। (१) महापशुपय—इनकी चौदाई १० फीट होती थी। (२) छड़ पशुपय—वे ४ फीट चौदे होते थे। इनके जितिरक, पादपश (वेपार्टी, वनुष्यपश (पैदल का राज्ञा), सरोष्ट्रपथ, पक्षपश कीर संतप्य का भी कटलेस अर्थशास में विश्वनान है, हम क्ष्मी चौदाई का कोई निर्देश नहीं किया गया है। ये सल सक्क

राहर के अरबर की हैं पर जनपढ़ों की विविध सहसी के ज़िल्य में की आर्थशास से बहुद कुन परिचय बिल्ला है। स्वतंत्रा

की सबुद्धें जिल्लाकृष्णित होती थीं-

(() राष्ट्रक —यह २२ फोट चौदा दोवा था। एकका विविध प्रदेशों क असकों की तरफ जो वह यह आगे में सर्वे राष्ट्रक कार्य हैं। (२) फिलोतपथ फिलिक तरफ जी एकों की में व फिलोक्स कर करें। चौहार २२ कीट होती था। (३) होसास्वय कार्य बीच में एक दुर्ग ( देखारों से परिकेशिय तथा। था। ऐसे दुर्ग होसास्य कर लाते हैं। क्रिकार कर्य होसास्य दुर्ग की इन्हें आवस्य हैं क्रिकार कर्य कर करें। प्रीट चौड़ी होती थीं। (४) क्याबिक पर्य किस्स कर्य आमों के बीच में द्रोसास्य होसा कर कर कर कर बीच में स्थानीय' होता था। इक्की कर्य की हर प्र होती थी। (४) सयोनीयपथ—वे संबंध १४ फोट की थीं। वे मार्ग उन स्थानों पर होते थे, जहाँ आना अस्व

#### त्राने-जाने के सार्पत

हो। राष्ट्रपथ ही उहाँ चाविक चीने कर हिने जाते ने नीयपथ कहलाते थे। (६) ड्यूह्मथ-शानियों की शा नाम ड्यूह्पथ था। ते भी चीड़ाई में ६५ जीड़ होती थीं। श रमशानपथ। (८) धानपथ। (६) जनपथ। (१०) इतिवर्धण (११) सेतुपथ-चड़े बाँचों और पुता से सुकार्य अधी-अ सेतुपथ कहलाती थीं।

निसा है। (१) रथनको संबाद स्वाद के देश लिये विशेष सदकों थीं, जो चमटे और अस क्या पर बनाई जानो थीं। धर्मशास के अनुसार सकतों में म सनाई जान, क्योंकि तकते। में कार्य अहर कर म है। (९) प्रतीसी—हो सहस्तकों का हुनों के नाम क प्रतीसी बहुते थे। (३) देवपथ - पहिंद की तरफ धर्में। (४) सहकों —वह प कीट प्रीको किसे के बहुद सा

कीटतीय वेशंशाचे सं श्यसमेखी पर चलते सा शिक वाली का जी वर्जन विस्ता है। इनका भी का श्राम काजोती की (!) पारिकानिक एक—सापीरक १९६) सामानेक एक—प्रदार्ग के तिये इसे (१) पार्थनी क्यां (१) वैज्ञानिक एक-प्रदेश इसे प्रश्निक विश्व (१) वैज्ञानिक एक-प्रदेश (१) प्रश्निक विश्व (१) काजिक एक-प्रदेश (१) प्रश्निक विश्व (१) काजिक क्रिकारी (१) प्रश्निक विश्व (१) काजिक क्रिकारी (१) प्रश्निक विश्व (१) काजिक क्रिकारी (१) प्रश्निक विश्व (१) काजिक क्रिकारी

# (५) बीस और माप के परिमाण

तील और माप आदि के जिन परिमासों की शुद्धता के लिये मिंच में इनका ध्यान दिया जाता या उनके संबंध में बीट वहाँ विवरस देना आवश्यक है। तोल के लिये निस्नलिसित वही साम आते थे:—

४ क्वी क्षा भावक (सुवर्शभाष) = वर्तमान समय का है मासा के १६ सायक क्षा कर्ष (सुवर्श) = वर्तमान समय का है तोला

ध कर्ष = यक पल = वर्ष

= वर्तमान समय का २३ वोला या भाषी छटाँक

ी या काधी छटाँक ि **४ सुवर्ध ( ै झटाँक ), द सुवर्ख ( १ छटाँक ), २० सुवर्ख** (क्<sub>र</sub>े **झटाँक), ४० सुवर्ख ( ४ झटाँक ), और १०० सुवर्ख** 

(पिर्ने सहाक), ४० सुक्छ (र सराक), आर १०० सक्छ। (पिर्ने सहाक), ४० सुक्छ समय प्रचलित थे। इसी घरहा

१ पेस ('२३ वोसा'), १० पस (४ इटाँक), २० पस (१०वटाँक) के , ४० पस (२० इटाँक) घीर १०० पस (३ सेर २ इटाँक)

के मेह भी में युग में प्रमुख होते थे।

अविक बचन के मास को बोसने के लिये ये वह प्रवसिव थे— हर्म कर्ष (२०६ मायक) = श्रह्युम्म = वर्तमान समय का

प्रकृत्वस्य = १ प्रस्य = म बहाँक

1418 मध्य = १ **चार्ड** = २ सेर

१ क्षेत्र = १ द्वीस = स्तर (%) दोग = १ क्षेत्र = २ मन द सेर

्रिहे होग्रा = १ आही = ३ मन । क्रिकेटिंग = १ सह े = २ मन

म्रह द्वीरा = १ कुम्भ = ४ मन

बहु लोहे या पत्थर के होते थे। इनके बनाने में मगध और मंकल देशों का लोहा प्रधानसया प्रयोग में लाया जाता थीं

#### वोल और माप के परिमास

चाणक्य के अनुसार बहे बनाने में ऐसी घातु वा अस्त प्रश् इस्तेमाल करने चाहिये, जो गीले होने से खराब कहीं है गरमी से भी जिन पर असर न पर्दे।

माप के बिये निम्निविस्तित परिमास अर्थशास में बिले

एक विशृद भाठ परमासु भाठ विप्रद पक विश्वा भाठ विद्या एक सुकासक्य ... पुक्त ब्रवसम्बद्ध 🖟 🚉 ष्ट्राठ युकासध्य श्राठ यबमध्य . एक जंगस चार छंगुह -एक धनुप्रह আত ফাঁগুল **ः एक वतुर्विद**ः पारह अंगुझ यक विस्तरित दो विस्तरित = एक श्रदक्षि 🚅 = एक फिएक ४२ जंगल ५८ मंगुल एक ठशाम १०८ चंगुल ्षक गार्श्वपुरस १६२ खंगुल एक एंड # 76 THE to es १००० घर्तु 🚟 ≕ र वक मोवस का ४ मोस्त = एक मेजाहरू इस परियास में १ अंगुस क्रांमान समय के

इस परिवास से १ जन्म कर्तमान समय से क्रिक्ट वर है, और इस दिसाप से १ गोवत सा कोक क्रिक्ट बीर वर बोजन प्रकृतिक के बंगोबर है।

where the face of the state of

किस के बर्गबर था। इस संबंध में नैहानिक हरिट से जी सहस दिसाय उस समय लगाया बाता था, उसका इससे भर्ती-अस्ति परिचय मिल जाता है दिन और रात्रि का दिसाय लगाने में देन सुक्त मार्चों का विशेष कप से प्रयोग किया जाता था।

कार प्रवा पान के परिमाणों का विभाग पीतवाक्ष्यत्त के अधीन होता. का ; और माप के परिमाश मानाक्ष्यत्त के अधीन रहते थे। रे बोनों अमात्य तील और माप की व्यवस्था वहा नारीकी के साथ सीर्वकाल में प्रतिपादित करते थे।

## (६) मुद्राषद्धवि

शीवंकास के कोई सिक्के धर्मी तक उपलब्ध नहीं हुए। पर कीदतीय अवेशास के चनुशीलन से उस समग्र की मुहापद्धित के संबंध में अवेंक उपयोगी निर्देश प्राप्त होते हैं, मौर्यकाल में मुहापद्धित के संबोधन के लिये एक पृथ्य अप्राप्त होता था, जिसे 'तक्साध्यास' कहते थे। टकसाल का प्रधान साधकारी सीवर्शिय कार्सावा था, अर्थशास में हो प्रकार के सिक्के

१. कोरप्रकेश्य ने मुख्य विक्र होते के वर्तमान परिमाणी में इन्हें 'कीमल टेंबर' कहा जा सक्या है। राजकीय कर क्या कथ-विक्रय के लिये इन्हों को समाधिक कानी वाला की

२. व्यावहारिक इतकी कीमव कोचावरण किकडी पर ही जाशित थी। ये सावास्त्र केत हैं के कार्य केत थे। चर्च मान परिभाषा में इन्हें 'टोक्नसकी कुद संबंध है।

सिक हे अनेक मूल्यों के दोन के अपने के सिक ही में जार भाग वाँचा, एक भाग त्रपु, सीसा का भूक भात और भी महा शुद्ध चाँदी रहती थी। इस सिक्डे की पंत्र वा क्यूक्प कहते प गा के अविदिक्त, वर्तमान अठली, पवन्ती व दुवन्ति के

### **संदापदा**वि

आर्थपस, पारपाय और अपट मागवस सिक्षके भी प्रसीत में हैं। आदी के पाने व अर्थपाय आदि के सिद्धिक, सिक्ष भी प्रकृतिस में जिन्हें 'ताम हप' में 'मावक'। इसके भी आर्थ, अर्थमायक, काकणों (- मावक') और काकड़ी (- मावक) होते थे। ताब और चौर्य कें संग्रेश्व कीने का मो एक सिक्का उस प्रमुख किया इसे सुवर्श कहते थे इसका मार - तीन होता हों

जो नागरिक चाहे, घातु हे जाकर सीचिवक विस्कृत पर वर्ता । प्रत्येक सिक्कृत पर वर्ता पर एक काक्यों ही जाती थीं। सिक्कृत के कह चाहित भी सुने कीड पर तिया जा सकता थीं। विश्व की विस्कृत के कह चाहित और परिशीयों तहीं होते चाहित, दनकी काल होरा या जन्म किसी कारक से वे हर्त के ने

तिस्कों के वातिरिक्त कीमन चुकाने के हुआ हैं। मोर्वकाल में प्रचलित के । ऐसे एक सामन विदेश हैं। बाजका में किया हैं। शब्दाओं की हैं के से किसी कार्य दिना प्रमुख्ति की कीमत चुकाने की बाहा है। ब्योक्ट संबंध में इसी की हुनों कहते हैं।

(क) सह के नियम अ

Share a serve see of the serve see of th

११ पर मिल्यु प्रतिशत सुद देना होता था। यह दर कम से क्रिंग थी। वाल्यु में इसे कानून से जातुमत लिखा है। पर व्य- विद्या में सुद्रिता को कमी के जातुमत सुद्र की दर इससे जहुत अधिक भी होती थी। साधारणतया, १ प्रदिशत मिलमास मा ६० की सदी की दर से क्या उधार मिलता था। जहाँ जनरा अधिक वा, वहाँ सुद्र की दर इससे भी बहुत अधिक होती थी। व्याचार के लिखे जंगल में जाने वाले व्यापारिमों को १० की सदी प्रतिभास के हिसाब से सूद देना होता था। समुद्रपार जाने बाले व्यापारिमों को २० की सदी मासिक के हिसाब से सूद देने का खाता व्यापारिमों को २० की सदी मासिक के हिसाब से सूद देने का खाता व्यापारिमों को २० की सदी मासिक के हिसाब से सूद देने का खाता वहुत अधिक रहता था। इन व्यापारिमों को जहाँ मयं कर खाते का सामना करना होता था, वहाँ उन्हें मुनाका भी बहुत सिजता थी। इससे अधिक सूद को दर नहीं बढ़ सकती थी। इससे अधिक सूद लेने पर कहे इंड की व्यवस्था थी।

क्षेत्रर या घारशिक के मर जाने पर उसका सड़का कर्ज के किये उत्तरहानी माना जाता था। यदि एत पारशिक के कोई संतान न हो तो जो भी उसको संगति का क्या फिलारी हो, बही उसका देवनी को जादा करवा था। यदि एस किसी जाना-नत के जापार पर सिंका गया हो तो उस अमानत के साम जो बेचकर रुपया चुका बिया जाता था।

यदि धनिक दस साल तक अपने ऋषा की कोई परवाह न करे, उसे वसूस करने का प्रयक्ष न करें. तो वस पर उसका कोई इक नहीं रह जाता था। पर इस निषय के इस अपनाद भी ने। नाजाजिस, अत्यंत बृह, रोगी, आपनिकास, देश से बहुक्कत जा देश के बाहर गये हु। धनिक दस साल बीत जाने पर भी ऋषा बसूत करने के हकतार रहते थे। इसी तरह राज्यविश्वास (राजनीतिक श्रद्धकरूपा) के समय में भी घनिकों पर दश साह का निवस समय सर्वि होगा था।

निका क्रिकेश कार्रिक सुर के सुरा ने । इनके कर्यों पर नह

नहीं देना होया था -

है औं दीर्घ सत्र या किसी बढ़े अमुख्यान में समा हो कि

रे. जो बहुत समय से रोगी हो।

है, जो किसी शिवालय में शिवा श्राप्त कर रहा के कि

ष्ठं, जो नाबालिस हो।

जिसके पास अपने पालमपोषस के लिये धन न है।

यदि किसी कर्षदार ने दो मिन्न-शिम्स मिनकों से क्रिक विया हो, तो बहु क्षेत्रे के क्रम से ही ज्यान की जुड़ाता की न्यायालय में भी इस क्रम को हो स्वीकार किया जाता आ

#### (८) दासम्याः

मैगस्वनीय ने लिखा है, कि 'भारतवर्ष के विषय में वह ब्यान देने कोन्य वाद है, कि समस्य भारत य स्वतंत्र हैं, उनमें के कहा थी दास नहीं है। लैकिडियोनियम्स चौर भारतवादी बहु अब हो। एक दूसरे से मिलते हैं। पर लैकिडियोनि मैं देखाँट सोगी की दार्थी की तरह रका जाता है। ये नीचे दहने का परिश्रम करते हैं। पर भारतीय लोग तक को दास नहीं बसाते, अपने देशवासियों की ली क्या है ?'

इस प्रकार स्पष्ट है, कि भीक सेसणों के कर्नुकार सारक इसकार का सर्ववा जाना था। पर कीरकीक कर्नुका इस बांग की पुष्टि नहीं होती। संगवका का कार्निका में बोल्ह्सकारा थी, यह मारत में नहीं थी। वह देखों के। सारक बांग करा। प्रकार सम्पन्त कर्नी किसा होता नहीं कि भीस करीय में होता था। पर इस देश में दासप्रया कर कर्माक वहीं था। भीक लेखकों में ही जानिसिकिटस के अनुसार कर कर्म ( क्षांसप्रया का जमाव ) येवल क्सी प्रदेश के संबंध में ठीक है, जहाँ मूसिकेनस ( मुनुकर्ण) राज्य था। यह राज्य सिक्यूर के आक्रमक के समय सिंथ में था। वहाँ यदि जनार्थ दांसों का सर्वथा जमाव हो, तो कोई आमर्थ नहीं। अर्थशास के अनुसासन से दासप्रथा के सर्वथ में जो बात होती। के संबंध में निम्नलिखित हैं—

ै १. एस समय जन्म से ही बहुत से दास होते थे। उन्हें सदी। चौद बेचा सा सवाचा था।

र रहेन्द्र (आर्वीयन्त), होंग अपने बच्चों व अन्य स् रियों को दास की माँ वि केच सकते थे। पर आर्थी में बहु प्र नहीं थी, उन्हें अपने संबंधियों को वेचने पर कठोर इं मिसवा था।

क सामारणतया, आर्थ वास नहीं यह संवर्धानी । पर पुत्र के बार्थ में आर्थ भी मोर्थ समय ने सिकेश्वस हो राज्य मार्थ (क) कार्के परिवर की कार्यिक संवर से का के सिकेश की संवर्ध को लेवन वास्त्रक हैं। (क) पुत्र का रंक मार्ग स्ट्रांक के सिके सा वर्धि सम्बद्धिक में बनने का मिला हो। (क) वर्षि युद्ध में शीक्षकर नाम निकेश गया हो।

४. दासों से बुरा उरवहार वहीं किया का वा गुरदा उठवाना, मूज, विष्ठा, जो बुरा का का नेंगे नहीं रखे जा सकते हैं। कह बार्डा के मना था।

४. दास लोग स्वामी के कार्य की मुख्यान विश्व

भागनी भारत कमाई कर सकते थे। अपने नाता पिता से के क्षेत्रीय पर की दावी का अधिकार दोता थी।

a men mer ern eine fan fan frank it bin f

७ विना बार्ट के वासों को क़ैर में मही बाबा जो क क्रम देसा करने पर स्वामी को दंड मिसवा था।

के दोसे कियों व लड़कियों के साब अनावार सं को सकता था। यदि दास किसी की से अनावार करें। वह दास नहीं रह जावी थी। स्वामी का उस परवासिकार रहता था।

कार्व दीस की संज्ञन दास नहीं होवी की। भा

ही मानी जाती थी।

१०. कीमत बुकाने पर जन्म के दास सी स्वतंत्र । वे । स्वतंत्र होने के लिये दास लोग आका क्यांक्रिया संबंदी कीम भी बीमत कुका कर दास की स्वतंत्र करा सकत व

कृषि विकित्त निवमों के कारण भारत में दासप्रण का क्षेत्र के देश की दासप्रणा से बहुत भिन्न था। इसी का सब्दोंक की कही इस प्रयों का सबेचा अधाव अनुभव हुँ

## दुर्वो का स्वस्व

मेगायनीय के बतुसार पाटकीपुत्र मगर बीट किस प्रकार का था, इसका शक्सेस इसका बाह्यीय वर्षशासा में कंड बाह्यों कार का कार्यक समय के बाह्यायक नगरी के का बाह्याय समर की संबंधिक नगरी के का बाह्याय समर की संबंधिक महिल्ली के बाह्याय की संबंधिक की की की

फीट हो। इसी करह खाइयों की गहराई कमशः ४२, २६, और दे॰ फीट माँ ६३, ४४, और ४४ फीट हो। इन खाइयों की दीवारें परेंकर वा इंट की बनी हुई हों। इनमें पानी भरा हो और मगर, मंद्रक आदि हिंस्र जंतु रखे हुए हों। सबसे अंदर की खाई से क्षेत्रकीट दूर भीवर की वरक ३६ फीट ऊँची और ७२ फीट चौड़ी शाबीर (बग्न या शहरयनाह) हो। इस दीवार के ऊपर हैरे हाथ से २४ हाथ तक चौड़ी दूसरी दीवार (प्रकार) बनाई आब । इस तरह शहर को चारों और से दुर्ग या किले की तरह बनाया साथ । इस दीवार में १२ सुस्य दरवाजे हों, और संदर वीन राजपंत्र ( ३२ फीट चीड़े ) पूर्व से परिचय की छोर जाते बाबे और वीन राजपय उसर से दिस्स की ओर जाने दाले बनाबे जाया। शहर के नवें हिस्से में, मध्यभाग से उच्चर की भोर, चारी वसी के लोगों के मकानों के बीच में राजा के लिबे महल बनाया जाय। राजमहल के पूर्वोत्तर भाग में आवार्य और पुरोहित के मकान, पूजा का स्थान, जल का भांडार तथा मित्रिकों के जिल्लास के लिये अवनों का निर्माण हो। पूर्वदिश्व भाग में मेजिनास्व, इस्तिशाला और कोब्झगार रहें। पूर्व में सुरांचित प्रशार्थ, माल्य, चान्य, तथा रस के दूकानदार, मुख्य शिल्पी तथा चित्रव लोग बसाचे जायँ। इसी तरह शहर के मिन्न-भिन्न भागों में मिन्न-भिन्न बोगों के लिये स्थान निश्चित रहें। पूजामंदिर, स्मशान आदि के लिये भी पूथक निश्चित स्थान रहें।

मौर्यकाल में गाँव का चेत्रफल भाषः एक कोस से हो कोस तक होता था. और उनमें १०० से केन्द्र १०० सा अरिवार निवास करते थे। गाँवों की जनता मानः कोती से जाना निवाह करती थी। गाँवों की सीमा को निवद करने के लिये मानः नदी, पहाड़, जंगल, पेड़, गुहा, सेनुबंध, जिल्हा का किस धारि का प्रकेश किया क्षेत्र के लिए के बिता के बार्स में गोबर शुक्त करते के क्षेत्र के किया के प्रकेश के किया के जाता की जाता के नाम किया करते थे।

# (६) मार्वजनिक क्यों का निवारण

मौर्यकाल में दुर्भिण, अप्ति, बाद कादि सार्वकानक कर्यों के निवारण के लिये अनेकिवयं उपायों का अनुसरक किया जाता था। दुर्भिण की निवार के लिये नहरों तथा विवार के जाता था। दुर्भिण की निवार किया जाता था। मूसि को देव मार्वका की जगह 'अदेवमारका' वनाने का प्रयत्न होता था। पर सिचाई का मलीमाँति प्रवंध होते हुए भी यदि कभी दुर्बिण पर सिचाई का मलीमाँति प्रवंध होते हुए भी यदि कभी दुर्बिण पर जाय, तो उसके निवारण के लिये यह व्यवस्था की किया को कोव्यागर में सिवरण कर दिया जाय। वस युग में कोष्ट्रागार में सवा प्रमूव परिमाण में अला प्रवंध की की समय इस पूर्वसंचित्त अक विवार की कीवा जाता था। दुर्भिण के समय इस पूर्वसंचित्त अक विवार की कीवा जाता था। इसके अतिरिक्त निवारित्त की कार्यों का उक्तेस वाला था। इसके अतिरिक्त निवारित्त की कार्यों का उक्तेस वाला या। इसके अतिरिक्त निवासित्त की जाता की जाता वाला की वाला में किया है —

१. दुर्गत कर्म-दुर्भिष के निवारत के सिव विषय्पत हैं।
की सहायता के लिये राज्य की ओर से अनेकविष की
आरंभ किया जाता था। इनसे गरीव लोगों को असे की
आरंभ किया जाता था। इनसे गरीव लोगों को असे की
आरंभ किया जाता था। इनसे गरीव लोगों के असे की
आरंभ किया जाता था। इनसे गरीव लोगों के असे की
आरंभ किया जाता था। इनसे शरीव की विषय कर

२. मेकानुमर – भोजन को चनुमर वा क्या का है। को प्राथकुमर' करते थे। दुर्भिय गोहिको के क्या देश स्रोट से सब्दे ओकान स्रा गर्यव रहेश का के सामक्षेत्र वेश की कामानत पर या राज्य की साम पुरु के किया । दुर्भिष्य के निवारत के लिये राष्ट्र की उरक से किया साम साम किया देशनियोग करते थे।

है विजों की सहायता—मित्र राज्यों से सहायता की याचना

त्तवी थी।

ह करीन धनी लोगों से जोर दास कर घन लेना। दुर्शिक में की सदायका के लिने जो निधि खोली जाकी थी, दसमें त्या दश कहाँ सहायका करते थे, वहाँ अपने देश के लोगों से की जाता जाता था। घनी लोगों पर इस चंदे के लिये की जी काला जाता था, इसी लिने उसे 'कर्शन' कहते थे।

क बन्त - राज्यकोष का प्रयोग । ऐसे अबसरी पर सना सकते कीय का उतारवापूर्वक बगन करने में संकोच नहीं

WH W

अभि की कामित से माम व नगर निवासियों की रक्ष करें के लिये राज्य की तरफ से यह मंद्रभा था कि नोंक के सोश की मान कर सहर करों में महि उनके पास 'रम्मूली संबद की के दक्ष स्पन्नस्था महरों के क्रिके की की निवासिय के पहि की की मान दशमूली संबद में के दक्ष स्पन्नस्था महरों के क्रिके की की निवासिय के पहि की की मान महि पान महि (२) क्रिके की की की मान महि (३) कि मान महि (३) कि मान महि (३) पर से का की की मान के लिये से का मान के लिये की की की मान की साम की की साम की की साम की मान मान से साम मान समा समा समा समा समा समा मान से साम मान से साम समा समा समान सकती के बने होते थे। इस किये भोड़ मार्थिकाल में प्राथः मनान सन होती की निवासिय में साम समा समान सन होती की निवासिय में साम की से साम से साम समा समान सकती के बने होते थे। इस किये भोड़ के तिये भी वह उ । बस्या थी, कि वशि के इस की विकास की हैं। तों मोजन बाहर बनाया जाय।

ासे अपाय भी किने आवे थे, जिनसे काम काम की किया तहा कम रहें। (१) ऐसे ज्यासानी जिन्हें काम के काम करना होता है, शहर में प्रवह एक स्थान पर समाहे जाने हैं। (१) पूछ और जटाई के सकान नहीं काने किने सन्दे हैं। गरमी के मीसम में दिन में दोमहर के समन साम समाहें मनाई थी।

आग से रहा के बिये मागी, चौराही सथा बन्द महत्त्र के स्थानी पर जल से भरे हुए इजारी बरतन रखे रहते थे। लोगों के लिये जावश्यक था, कि जाग बुकाने में सहयोग जो कोई इसमें प्रमाद करते थे, उन पर जुरमाना 🚉 आग लगाने वालों का पवा लिया जाता था और अवर्रा की कहा दंड मिलता था। यदि किसी से भूत है वा आम लग जाय, तो उसे ४४ पस जुरमाने की संजा थी। के कर आग सगाने वाले को शत्युरंड दिखा जाता का । अ रका के लिये अनेक जामिनारिक कियाओं का पर्यान श्रापार्व पाण्यन ने किया है। इस प्रकार के रासायनिक ो बनावे आते थे, जिनके प्रवीग से संबाद में आता ह नहीं रहता। पासुमय ने लिसा है निहिने प्रतुष अप्रि वर्षि, वंदापुर के बारों बोर पुनाई व क्या नहीं हम संस्ती । सरि विज्ञात की शास तथा भट्टी से सान कर दीवारों पर छोमा आहे। ही जान गरी को सब्बी ।' बार से पत्रने के सिके त्व देवार एने अके में र

### wedge de

होता का कि में नाविक्ति की पूरी सवावता करें। इस कार् में शिक्तिक दिकाने पर १२ पूर्व बुरमांका किया जाता था : बाह के जब की दूर करने के सिर्ध जनेक वार्तिक किया में मी की बाती थीं। काशक्य ने खिला है—पंकी में नदी की पूजा की बात आवादित बया योगाविक में कालमें बाते पुष्टि के विद्ध प्रमोग करें। वर्षी के दक बात पर श्रामीमान, गंगा, पर्वत तथा महाक्ष्म की पूजा की जाय।

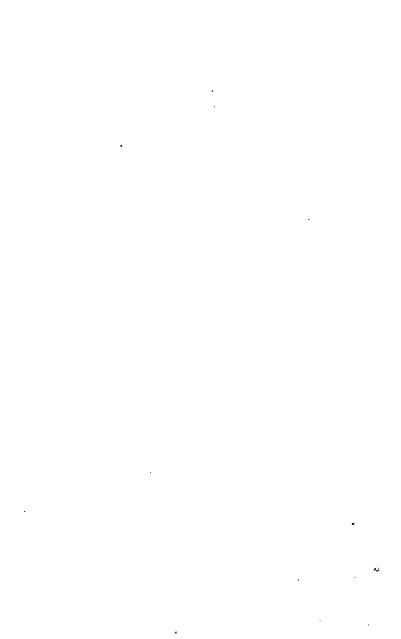

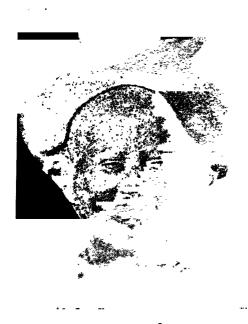

बाल यागी पाटली पुत्र से प्राप्त पकी हुई मिट्टी का सिर पटना संप्रहालय <sup>></sup> तीसरी से पहली शती ईं० पू०

## बारहवाँ श्रन्थाय

### गौर्यकाकोन समाज और सभ्यता

#### (१) भारवीय समाज के विविध वर्ग

मैंगस्थनी के अनुसार भारत की संपूर्ण वस्ती सात बर्गी में वंटी हुई शी। यवन यात्री का यह बर्णन उस समय के समाज पर बहुत अच्छा प्रकाश डालता है। अतः हम उसे यहाँ उद्धृत करते हैं—

'भारतवर्ष की सारी बाबादी सात जातियों (वर्गों ) में बंटी है। पहली जाति दार्शनिकों के समुदाय से बनी है, जो यश्रिप संख्या की हिन्द से अन्य जातियों की अपेसा कम है, तथापि प्रतिषठा में उन सब से श्रेष्ठ है। दार्शनिक सोग सभी सार्वजनिक कर्तव्यों से मुक्त हैं, इस लिये न तो किसी के दास हैं और न किसी के स्वामी हैं। गृहस्थ लोगों के द्वारा ये बलि-प्रहान करने तथा सृतकों का श्राद्ध करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास है कि ये देवताओं के बहुत प्रिय हैं और परलोक संबंधी बातों में बहुत निपुख हैं। इन कियाओं के बदले में वे बहुमूल्य दान पाते हैं। भास्त के लोगों की इनसे बहुत लाभ पहुँचता है। साल के पारंभ में जब ये लोग एकत्र होते हैं, तो अनावृष्टि, शीत, आँधी, रोग आदि की पहले से ही सूचना दे. देवे हैं। इसी तरह की अन्य बहुत सी बातों को भी ये पहले से ही बवा देते हैं, जिनसे कि सर्व-सामारम को बहुत लाभ पहुँचता है। इस प्रकार राजा और प्रजाम दोनों अविषय को पहले से ही जानकर उसका प्रवेध

कर सकते हैं। जो वस्तु आवश्यकता के समय काम त्रावेगी, उसका पहले से ही प्रबंध करने में वे कभी नहीं चूकते। जो दार्शनिक अपनी भविष्यवासी में भूल करता है, उसको निंदा के सिवाय अन्य कोई दंड नहीं मिलता। भविष्यवासी अग्रुद्ध होने की दशा में फिर दार्शनिक जीवन भर मौन अवलंबन कर लेता है।

'दूसरी जाति में किसान लोग हैं, जो दूसरों से संख्या में बहुत श्रधिक हैं। वे राजा को भूमिकर देते हैं। किसान लोग स्वयं श्रपनी क्षियों और बच्चों के साथ देहात में रहते हैं, और नगरों में जाने से बिलकुल बचते हैं।

'तीसरी जाति के अंतर्गत अहीर, गड़िरियं तथा सब प्रकार के चरवाहे हैं, जो न नगरों में बसते हैं और न प्रामों में, बिलक वे ढेरों में रहते हैं। शिकार तथा पशुओं को जाल आदि में फँसा कर वे देश को हानिकर पिचयों और जंगली पशुओं से मुक्त करते हैं। वे अपने इस कार्य में बड़े उत्साह के साथ लगे रहते हैं। इसी लिये वे भारत को उन विपत्तियों से, जो कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में विद्यमान हैं—जैसे सब प्रकार के जंगली जंतु और किसानों के बोये हुए बीजों का सा जाने वाले प्रश्ली—मुक्त करते हैं।

'चौथी जाति कारीगर लोगों की है। इनमें इड कवच बनाने वाले हैं, और कुछ उन विविध उपकरकों ( भौजारों ) को बनाते हैं, जिनका किसान तथा अन्यं व्यवसायी लोग उप योग करते हैं।

'पाँचवीं जाित सैनिकों की है। यह भनीमाँ ति संगठित तथा युद्ध के लिये सुसज्जित रहती है। संस्था में इसका दूसरा स्थान है। शांति के समय ब्रह्मालस्य और आसोद-प्रमोह में मस्त रहती है। सारी सेना, योद्धा सैनिक, युद्ध के घोड़े-हाथी -सब का राजकीय खर्च से पालन होता है।

'छठवों जाति में निरी ज्ञक लोग हैं। इनका काम यह है कि जो कुछ भारतवर्ष में होता है, उसकी खोज तथा देख-भाल करते रहें श्रौर राजा को, तथा जहाँ राजा न हो वहाँ श्रन्य किसी राजकीय शासक को, इसकी सूचना देते रहें।

'सातवीं जाति सभासदों तथा अन्य शासनकर्ताओं की है। ये लोग राज्यकार्य की देख-भाल करते हैं। संख्या की दृष्टि से यह जाति सब से छोटी है, पर अपने चिरत्र तथा बुद्धि के कारण सब से प्रतिष्ठित है। इसी जाति से राजा के मंत्री गस, राज्य के कोषाध्यत्त और न्यायकर्ता लिये जाते हैं। सेना के नायक व मुख्य शासक लोग प्रायः इसी जाति के होते हैं।

मैगस्थनीज द्वारा विशित भारतीय समाज के इन सात बगों को इम क्रमशः ब्राह्मण्अमण, कृषक, गोपाल-रवगिषक बागुरिक मार्गयुक, काइ-शिल्पि-वैदेहक, भट, प्रतिवेदक-श्रक्ष्यज्ञ-स्रिक श्रीर मंत्रि-महामात्र-अमात्य कह सकते हैं। ये सात कोई प्रथक् जातियाँ नहीं थीं। यवन यात्री मैगस्थनीज ने भारत के बमाज की जो दशा देखी, उसके अनुसार उसने ये सात वर्ग यहाँ पावे।

### (२) विवाह तथा स्त्रियों की स्विवि

मौर्बकाल में बहुबिवाह की प्रथा विद्यमान थी। मैनस्थनीय में लिखा है—'वे बहुत सी स्त्रियों से विवाह करते हैं।' विवाहित स्त्रियों के अतिरिक्त अनेक स्त्रियों को केवल आमोद-अमोद के लिये भी घर में रखा जाता था। मैनस्थनीय के अनुसार कि को तो वे दत्तियत सहधर्मिणी बनाने के लिये विवाह करके लाते हैं, और कुछ को केवल आनंद के हैतु लेथा घर को लदकों से अर देने के लिये।' कौटलीय अर्थशास्त्र से भी यह

बात पुष्ट होती है। वहाँ लिखा है—'पुरुष कितनी री सिबी से बिशाइ कर सकता है, सियाँ संतान उत्पन्न करने के लिबे ही हैं।

अर्थशास में धर्मानुकूल चार प्रकार के विवाह लिखे हैं, बाह्म, प्राजापत्य, आर्थ कीर देव। बाह्म विवाह में कन्या के आगूषण आदि से सजा कर दिया जाता था। प्राजापत्य विवाह में बर-वधू के लिबे करस्पर मिल कर धर्मचर्या का पालन ही पर्याप्त सममा जाता था। आर्थ विवाह में कन्यापन की ओर से गौओं की एक जोड़ी वरपन को दी जाती थी। देव विवाह में यहवेदी के सम्मुख अहिंबज की स्वीकृति ही पर्याप्त मानी जाती थी।

इन के अतिरिक्त चार प्रकार के विवाह और हीते थे। आसर विवाह में दहेज देकर लड़की का विवाह किया जाता था। कन्या और वर के परस्पर मुक्त प्रेम से जो विवाह हो जास, उसे गान्ध वें कहते थे। जिस विवाह में कन्या को जबहरती छोने कर ले आया जाय, उसे राज्य कहते थे। सोई हुई या अन्य प्रकार से बेसुस कन्या को जबदेश्वी उठा ले जाकर जो विवाह कर लिया जाय, वह पैराचि कहलाता था। विवाह की ये आठों रीतियाँ मौर्वकाल में प्रचलित थीं।

मीर्य युग में दहेज शया की सत्ता विद्येषक्य से अबोक्सनीय
है। यदाप दहेज ( शुक्त ) लेकर किये गये विवाह को आसुर
नाम दिया गया है, पर उस समय में यह अब्बी हरह प्रधतित था। इसीलिये चाणक्य को दहेज के संबंध में बहुत से
नियन बनाने की आवश्यकता हुई थी। शुल्क ( दहेज ) पर
वर के माता-पिता का अधिकार होता था। दोनों के अभाव में
हा वधू दहेज की अधिकारिणी हो सकती थी। पित के मरने
पर का को दहेज का बचा हुआ भाग मिल जाता था।

पुष्प भौर की, दोनों को इस युग में पुनर्विवाह का अधि-कार था। पुरुषों के पुनर्विवाह के सर्वथ में ये नियम दिये गये हैं—विद्याह किसी की के आठ साल तक बच्चा कही, या जिस के कोई पुरुष संवान नहीं, या जो वंध्या हो, वसका पवि पुन-विवाह से पूर्व आठ वर्ष वक प्रवीचा करे। यदि की के स्व बच्चा पैदा हो, वो क्स साल तक प्रवीचा करे। केसस सम्बन्धियाँ ही स्टब्झ होने पर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है। की के मर जाने पर वो पुनर्विवाह हो ही सकता था।

पुरुषों की वरह कियों को भी पुनर्षिवाह का अधिकार था। विव के मरने पर यदि की दूसरा विवाह करना असे, वो उसे अपने श्वसुर तथा पविषक्ष के अन्य संबंधियों द्वारा प्राप्त धन वापस देना होवा था। परंतु यदि पुनः विवाह श्वसुर की अनुमित से हो, तो की इस धन को अपने वास रक्ष सकवी थी। पित की मृत्यु के अविश्विक भी कुछ अनं स्थाओं में बी को पुनर्षिवाह का अधिकार था। यदि किसी की के कोई सन्तान न हो और उसका पित विवश्च गया हुआ हा, तो वह एक साल तक प्रतीक्षा करे। यदि पित की के विशे मरस-पोषक्ष का प्रवंध कर गया हो, तो दुशने समय सक अधीका को जाय' यदि पित विश्वभ्यंत के लिये करें। यदि प्रति की के विशे मरस-पोषक्ष का प्रवंध कर गया हो, तो दुशने समय सक अधीका को जाय' यदि पित विश्वभ्यंत के लिये किसी वार्य का प्रवंध कर गया हो, तो दुशने समय सक अधीका को जाय' यदि पित विश्वभ्यंत के लिये किसी पार्य का प्रवंध कर गया हो, तो दुशने समय सक का का जाय' यदि पित विश्वभ्यंत के लिये किसी वार्य का प्रवंध कर गया हो, तो दुशने समय सक का का जाय' यदि पित विश्वभ्यंत के लिये किसी वार्य का का जाय' यदि पित विश्वभ्यंत के लिये किसी वार्य का का जाय' यदि पित विश्वभ्यंत के लिये किसी वार्य का का जाय' यदि पित विश्वभ्यंत के लिये किसी वार्य का का जाय' यदि पित विश्वभ्यंत के लिये किसी वार्य का का जाय' यदि पित विश्वभ्यंत के लिये किसी वार्य का का जाय' वार्य का जाय' वार

वीर्षकात में नियोग की प्रवासी प्रवासिक थी। यह कोई राष्ट्रक विदेश गया हुआ हो, वो क्सकी सी को प्रवर्तियाह कः अधिकार नहीं था। पर वह किसी और प्रवर से बना करवा कर सकती थी। पासक्य ने किसा है कि इस प्रकर अपने नंश की रचा के लिये संतान उत्पन्न कर तेना बदनामी का कारण नहीं होना चाहिये।

मौर्यकाल में तलाक की प्रथा भी विद्यमान थी। कौटलीय अवशास में तलाक के लिये 'मोत्त' शब्द का प्रयोग किया गया है। सी और पुरुष, दोनों को ही तलाक का अधिकार था। इस विषय में अर्थशास के निस्नलिखित नियम व्यान देने योग्य हैं —

'यदि कोई पति बुरे श्राचार का है, परदेश गया हुआ है, राज्य का देवी है या यदि कोई पति खूनी है, पतित है या नपुं-बक है, तो भी उसका त्याग कर सकती है।

'पवि से घृषा करती हुई सी, उस (पित ) की इच्छा के विना वलाक नहीं दे सकती। इसी तरह सी से घृषा करता हुआ पित, उस (सी) की इच्छा के बिना वलाक नहीं दे सकता। कर पारस्परिक घृषा से वलाक हो सकता है।

'मदि भी से तंग आकर पुरुष उनकी वलाक देना चाहे, वो को मन भी की ओर से उसे मिला है, वह उसे लौटा दिया जाय। परंतु यदि भी पित से तंग आकर वलाक देना चाहे वो असका धन उसे न लौटाया जाय।'

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिथे, कि पहले प्रकार के चार 'धर्मातुकूल' विवाहों में वलाक नहीं हो सकता था। तलाक केवल फिड़ले चार विवाहों में ही विहित था। この中人ははある 男婦が一切かけいてもませんとないという

मैगस्थनीज तथा कौटल्य—दोनों के अंथों के अनुशीलन से आष दोता है, कि मौर्यकाल ने सियों की स्थिति बहुत ऊँची नहीं थी। मैगस्थनीज ने सियों के खरीदने व बेचने की बात लिसी है, उसके अनुसार एक जोड़ा बैल देकर युक्त सियों को खरीद सेते थे। इसी तरह राजा लोग अपने साथ रखने के लिसे बहुत सी सियों को उनके माता पिता से खरीद लेते थे। वर्तमान अर्थ में सियों को स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। उन्हें प्रायः पति की आश्रा

में श्रीर घर के भीवर ही रहना होता था। इस विषय में श्रर्थ-शास के निम्नलिखित नियम ध्यान देने योग्य हैं—'खतरे को छोड़ कर यदि किसी अन्य कारण से कोई सी अपने पित के घर से बाहर जाय, तो उस पर छ: पण जुरमाना किया जाय। यदि बह पित की आझा के विरुद्ध घर से बाहर जाय, तो बारह पण जुरमाना किया जाय, यदि सी पड़ोसी के घर से परे चली जाय, तो उस पर छ: पण जुरमाना किया जाय। मौर्यकाल में सियाँ प्राय: परदे में रहती थीं। अर्थशास में सियों को 'न निकलने बाली' कहा गया है।

## (३) घार्मिक विश्वास

चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यहां में पशुहिसा, बिबरान तथा श्राद्ध-प्रचित्तव थे। मैगस्थनीज ने लिसा है—'यहा व श्राद्ध में कोई मुकुट धारण नहीं करता। वे बिल के पशु को छुरी धंसा कर नहीं मारते, अपितु गला घोंट कर मारते हैं, जिससे देवता की मेंट संडित वस्तु न करके पूरी वस्तु की जाय।

'एक प्रयोजन जिस के लिये राजा अपना महत छोड़ता है, बिल प्रदान करना है। पर गृहस्थ लोगों द्वारा ये दार्शनिक बिल प्रदान करने तथा मृतकों का श्राद्ध करने के लिये नियत किये

जाते हैं।

मेगस्थनीज के उदाहरणों से स्पष्ट है, कि चंद्रगुप्त मीर्थ के समय में पशुवित की प्रथा भलीमाँ ति प्रचित्त थी। बीद और वैन बमों का इस समय काफी प्रचार हो रहा जा, पर अभी यहाँ में पशुवित देने की प्रवा नष्ट नहीं हुई थी। आये मलकर अशोक के बाब में बीद धर्म का प्रचार विरोध रूप से हुआ, और सम पशुद्धिता, और ममजों में पशुवा के हम्हबुद्धों की वंद फरने का प्रचन किया गया। कीटबीय अथशाका में यहाँ के विविध

अतुस्ठानां तथा ऋस्विक् आदि यज्ञ कर्वात्रों का अनेक स्थानं

पर उल्लेख भाया है।

अर्थशास्त्र के अनुशीलन से ज्ञात होता है, कि मौर्यकाल में अनेकिषध संप्रदाय विद्यमान थे। वहाँ लिखा है—'नगर के मध्य में आपराजित, अप्रतिहत, जयन्त, बैजयन्त, इनके कोष्ठ और शिव, बैश्रवास, श्राह्य और श्रीमिहरा के घर बनाये जावें। इन कोष्ठों और गृहों में यथास्थान देवताओं वास्तुदेवता = स्थान्वर स्थ में वर्तमान देवता, की स्थापना की जाय। भिन्न-भिन्न दिशाओं में यथास्थान दिग्देवताओं (दिशा के देवताओं) की स्थापना की जाय।

स्पष्ट है, कि मौर्यकाल में भिन्न-भिन्न देखताओं की पूजा प्रचलित थी, और उसके लिये अलग-अलग मंदिर बने होते थे। देवतात्रों की मूर्ति बनाने का शिल्प उस समय उन्नति पर था, यह कार्य करने वाले 'देवताकार' कहलाते थे। नगर के द्वारों के न म ब्रह्मा, इन्द्र, यम ऋदि के नाम से रखे जाते थे। वीर्थयात्र का भी उस समय रिबाज था। वीथों में यात्रा पर एकत्रित लोगों से 'तीर्थंकर' लिया जाता था। विविध संप्रदायों के लिये 'पापंड' शब्द व्यवहार में आता था। अशोक के शिलालेखों में संप्रदामों को पाषंड कहा गया है। संभवतः, विविध धर्मी के अनुयायी भिजुत्रों के मठों या आखाड़ों के लिये यह शब्द प्रयुक्त होता था। चाणक्य की इनसे जरा भी सहानुभूवि नहीं थी। उसके विचार सांसारिक उत्कर्ष, समृद्धि और गृहस्थ की उच्चता के पत्तपाती थे। संसार से विरक्त होकर 'पाषंडों' में शामिज होना उसके आदर्शों के प्रतिकृत था। इसीलिये उसने ज्यवस्था की भी कि पाषंडों को शहर से बाहर समशान के परे बांडाकों की वस्ती के पास जगह दी जाय। शहरों से **गहर, रहते हुए, सुकर्**षी या सुवर्णमुद्रान रखकरं, ये सु<del>ते वस सर्वते थे। पर गद्</del>

こうしょう みずい こうしょうんるい いきのとばられるかいよがらしまつかのでしょうとうをなることがはなないのはないないないというというないとないないのは、

श्यान रखा जाता था, कि एक पापंश्व से दूसरे पापंश्व को बास्य न पहुँचे।

वेबताओं भीर धर्ममंदिरों को सम्मान की इब्दि से केसा ज़ावा था। उनके प्रति किसी तरह का कुवाक्य बोबने पर कड़े दंड की व्यवस्था थी। लोग तंत्र-मंत्र पर विश्वास रक्षते थे। मंत्र की साधना से अभिल्यित फल की सिद्धि होती है, यह बाद सर्वसाधारस में मान्य थी। उस युग में सनेक लोग धर्म के विविध होंग बनाकर जनवा को ठगा भी करते थे। इसीसिये भाषार्य चासक्य ने अपनी कुटिल नीवि का अनुसरस करते हुए राजुओं . पर काबू करने के उपायों का वर्णन करते हुए जिल्ला है कि मुंद या बटिल के देश में गुप्तचर बहुत से चेलों की साथ लेकर नगर के समीप आकर बैठ जायें। पूछने पर बतायें कि इस पर्वत की गुहा में रहने वाले हैं श्रोर हमारी श्रायु ४०० वर्ष की है। शिष्य लोग मूल, फल चादि लेने के लिये सहर में जाकर अमार्यों और राजकुल के लोगों को महात्मा जी के दर्शनों के लिये प्रेरित करें। जान राजा दरीनों के बिये आये तो उसे पुराने राजा और देश **डै** संबंध में इधर-उधर को वातें बतलाएँ और कहे कि 'सें-सी साल बाद आग में प्रवेश कर में फिर बालक बन जाता हूँ। अब मैं श्रापके सम्मुख 'चौथी 'बार श्राम में प्रवेश कहेंगा । श्राप अवस्य ही देखने आइये, जो इच्छा हो, तीन बर माँग लो। इस क्कार अपना विश्वास जमाकर गुप्तचर अपने कार्य की सिद्धि करते थे।

बह नहीं समझना पाहिये, कि महात्मा बुद्ध के बाद आरत में अन्य पर्मी का लोप होकर केवल कीद्ध पर्म का है प्रचार हो गंग बा । प्राचीन यहप्रधान वैदिक पूर्म, विविध देशी देवताओं की पूजा, अनेक पापंड आदि उस बुग में विवस्तन के । अशोक के समय में बौद्ध पर्म का प्रचार भारत में बहुत वह गंगा, पर जन्य संप्रदाय भी कायम थे। भक्तिप्रधान वैष्यव या भागवत धर्म का खंकुर भी इस युग में भलीमाँ वि पल्लवित हो रहा था। जाँगे चल कर यह भारत का प्रमुख धर्म हो गया। मैगस्थनीज मै लिखा है कि श्रूरसेन देश में कृष्ण की पूजा विशेष रूप से प्रचलित थी। राजपूताना में चित्तीड़ के समीप प्राचीन माध्य-मिका नगरी के भग्नावशेषों के समीप घोसुंडी नामक गाँव में मौर्थकाल का एक शिलालेख मिला है, जिसमें संकर्षण खीर वासु-देव की पूजा के लिये दान देने की बात उत्कीर्ण है। इससे सूचित होता है, कि भागवत धर्म का मौर्यकाल में प्रचार श्रूरसेन देश से बाहर भी राजपूताना तक उस समय में हो चुका था।

#### (४) भारतीयों का भोजन और पान

बैगस्थनीज ने लिखा है—'जब भारतीय लोग भोजन के लिये बैठते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के सामने मेज रहती है, जो कि विपाई की शकत की होती है। इनके उपर एक सोने का प्याला रखा जाता है, जिसमें सब से पहले चावल परोसे जाते हैं। वें इस तरह उबले हुए होते हैं, जैसे जो हो। इसके बाद अन्य बहुत से पकाम परोसे जाते हैं।' एक अन्य स्थान पर इस यबन साम तैयार किये जाते हैं।' एक अन्य स्थान पर इस यबन सामी ने लिखा है—'वे सदैव अकेले में मोजन करते हैं। वे कोई ऐसा नियत समय नहीं रखते, जब कि इकट्टे मिल कर भोजन किया जाय। जिस समय जिसकी इच्छा होती है, वह तमी भोजन कर लेता है।'

सोने के प्याले में तो राजकुल के व उच्च राजकर्मचारी ही भोजन करते होंगे, जिससे मिलने का सीरियन सम्राट के राज-दूत को प्रायः अवसर मिलता रहता होगा, पर मैगस्थनीज के इस विवर्ख से मोजन के संबंध में, मारतीयों की परिपाटी का अवस्य परिचय मिल जाता है। मौर्यकाल के भारतीय स्वादु भोजन बनाने के लिये प्रयत्नशील रहते थे। राजा की जो महानस (रसोई) होती थी,
उसके विषय में चाएक्य ने लिखा है कि तरह-तरह के सुस्वादु
भोजन तैयार कराये जायँ। भिन्न-भिन्न वस्तुष्मों को पकाने के
लिये खलग-खलग पाचक होते थे। साधारण बाजार में भी
अनेकविध भोज्य पदार्थों के खलग-अलग विकेता होते थे।
मांस-भोजन का उस समय बहुत रिवाज था। उस युग में बहुत
से पशु, पद्मी, मझली आदि जंतुष्मों को भोजन के लिये मारा
व वेचा जाता था। मांस को सुसा कर रखा जाता था। विविध
भोज्य पदार्थों को बनाने वालों में से कुछ के नाम निम्नलिखित हैं —

- १. पकाम प्रयाः-पकाम बेचने वाले।
- ्र मांस पर्याः—मांस बेचने वाले।
- ३. पक मांसिका:—मांख पका कर बेचने वाले।
  - थ. भौद्निका:-चावल, दाल पका कर बेचने वाले !
  - शौरिङ्काः—शराब वेचने वाले ।
  - ६. आपूर्यका:- रोटी बना कर वेषने वाले।

अशोक के प्रयत्नों से प्राचीन भारत में मांस का उपयोग कुछ कम अवश्य हुआ, पर बौद्धधर्म को स्वीकार करने के बाद भी अशोक के महानस में मांस बनना और उसके जिये पहा-हत्या जारो रही थी। यही दशां बौद्धधर्म के अन्य अनुयायियों की भी थी।

शराव का प्रचार भी मौर्ययुग में बहुत था। शराव के बेचने बगा मिने के लिये बड़ी-बड़ी दूकानें होती थीं, जिनमें चलग-चलक कमरे के होते थे। प्रत्येक कमरे में सोने के लिये जलग-चलम किस्तरे विके होते थे। साथ ही, बैठने के जिये जनक-विध चासन, सुगंधि, फूल, माला, जल तथा चाराम की चन्य इस्तुने सुसजित रहती थीं। इन सुम्दरः सुसजित कमरों में विदेशी तथा भारतीय लोग शराव का चानंद उठाते थे ।शराव- युक्तुं में दूकानदार लोग केवल शराव ही नहीं देते थे, चित्रु चपने महकों के भोग के लिये सुन्दर रूप वाली हासियाँ व सिराजें भी पेश करते थे।

ः शराव केवल शरावसानों में ही प्री जा सकती थी। वाहर ले जाकर उसे पीने की असुमित नहीं मिलती थी। केंद्रस के ही . लोग अपने घरों में शराब ले जा सकते थे, जो मलीमाँ वि सक के जाने नुके हों, और जिसके चरित्र की पवित्रवा सर्वाभाँ वि ज्ञात हो । ज्ञाचार्य जासक्य अनुभव करते थे कि शराब वक हानिकारक वस्तु है। उनकी सम्मित में शराव के सेकन के बड़ भय सदा बना हहता था, कि काम में सबे हुम अभी लोग प्रमाद में न फंस जाय, आर्य लोग मर्वादा का अंग व करने लगें और तीक्ष्ण प्रकृति के लोग अन्यवस्था न मचा दें। इसीलिये यह निक्स किशा गया था कि लोगों के चरित्र तथा त्राचार को देख कर 🖟 कुटुम्ब, 🖟 क्कटुम्ब, १ कुटुम्ब, 🗦 प्रस्थ तथा १ प्रस्थ से अधिक शाब किसी को न दी जाय। संभवतः, इसी नियम का यह परिखाम था, कि शराब का सेवन भारत में बहुत मर्यावित था, और मैगस्थनीज यह लिख सका था, कि मार्जिय लोग मदिरा नहीं पीते । उसके अनुसार मदिरा का सेवन केवल यहाँ में ही होता था।

## (५) आगोद-श्यांद

सर्भशास्त्र के अनुशीलन से झात होता है, कि मौर्यकास में बहुत से ऐसे. लोग भी थे, जिनका पंशा सोगों का सामोद अमोद करना तथा तमारो दिसाना होता था। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर तमारो दिसान हुए धूमते रहते थे। अर्थ- शास्त्र में एसे नट, नर्तक, गायक, वादक, वाग्जीवन (तरह-तरह की बोलियाँ बोलकर आजीविका कमाने वाले), कुरीलव, सवक (रस्सी पर नाचने वाले), सौभिक (मदारी) और चारखों का उल्लेख किया गया है। ये सब शहर या गाँव के बाहर तमाशे दिखाया करते थे। प्रेज्ञा (तमाशा) के लिये इन्हें लाइ-सस लेना पड़ता था, और इसके लिये राज्य को पाँच पख दिये जाते थे। अनेक बार तमाशे का प्रबंध प्राम की तरफ से होता था। इस दशा में प्राम के सब निवासी उसमें अपनी तरफ से हिस्सा डालते थे। जो हिस्सा न डाले, उसे प्रेज्ञा में शामिल होने का अधिकार नहीं होता था। आचार्य चालक्य की सम्मित में नट, नर्तक आदि तमाशाई लोग गाँव के कार्ब में बिन्न डालने क्रान्ते-होते हैं, अतः उन्हें वहाँ खुली बूट नहीं देनी चाहिये। प्रेज्ञायें उतनी ही होनी चाहियें, जिनसे कि प्राम के लोगों को अपने कार्य में हानि न पहुँचे।

सिकार खेलने का उस समय बहुत रिवाज था। मैगस्थनीज ने लिखा है—'जब राजा शिकार के लिये राजप्रसाद से
निकलवा है, को कियों की भीड़ उसे घेरे रहती है। उनके हेरे
के बाहर बरके जाने रहते हैं। मार्ग का बिन्ह रस्सों से डाला
जाता है। इन रस्सों के भीतर जाना की या पुक्य बाब के लिये
सत्य को निर्मत्रक देना है। डाल और माँग लेकर आदनी इस
दल के आगो-आगो चलते हैं। राजा घेरों के भीतर से शिकार
सेलता है, और चवृतरे से तीर चलाता है। उसके बगल में की
बा तीन हथियारवंद ख़ियाँ खड़ी होती हैं। यदि यह खुले
बीवान में शिकार करता है, तो वह हाथी की बीठ से तीर चलाता
है। कियों में कुछ तो रश्न के भीतर रहती हैं, जुल चोड़ों पर
और कुछ हाथियों पर। वे हर प्रकार-के श्राचों, से सुस्कित रहती
हैं, मानों के किसी चढ़ाई पर जा रही हों। केवल आगोद प्रमोद

के लिये मौर्य सम्राद् जो शिकारयात्रा करते थे, यह उसी का कुर्युत है। उस युग में शिकार के लिये प्रथक रूप से वन सुर- चित रखे जाते थे। राजा के विहार के लिये ऐसे जंगल भी होते थे, जिन के चारों त्रोर खाई खुदी रहती थी, और जिनमें प्रवेश के लिये केवल एक ही द्वार होता था। इनमें शिकार के लिये पात जाते थे, राजा इनमें स्वच्छंदरूप से शिकार खेल सकता था।

' विविध 'समाजों' में पशुत्रों की लड़ाई और मल्लयुद्ध देखने का भी जनता को बड़ा शौक था। अशोक को ये समाज पसंद नहीं थे, उन्हें उसने बंद कर दिया था।

#### (६) रीति-रिवान और स्वभाव

ं मौर्यकालीन भारतीयों के रीतिरिवाजों के संबंध में यूनानी लेखकों के कुछ विवर्ण उद्धृत करने योग्य हैं। इस उन्हें यहाँ उल्लिखित करना उपयोगी समभते हैं—

'भारतीय लोग किकायत के साथ रहते हैं, विशेषतः उस समय जब की वे कैन्प में हों।'वे अनियन्त्रित भीड़ को नाषसंद करते हैं। इसीलिये वे हमेशा व्यवस्था बनाये रक्षते हैं।'

'भारतीय लोग अपने चाल-चलन में सीघे और मितक्यवी होने के कारण बड़े सुख से रहते हैं।'

'उनके कानून और व्यवहार की सरलता इससे अच्छी तरह प्रमाखित होती है, कि वे न्यायालय में बहुत कम जाते हैं। उनमें गिरवी और धरोहर के अमियोग नहीं होते और न वे मुहर वा गयाह की जरूरत रखते हैं। वे एक दूसरे के पास धरोहर रखकर आपस में विश्वास करते हैं। अपने घर व संपत्ति की वे प्रायः अरिचित अवस्था में ही छोड़ देते हैं। ये बातें सूचित करती हैं, कि उनके भाव उदार वा उत्कृष्ट हैं।' 'उनमें व्यायाम करने की सर्वित्रय रीति संघर्षण है। यह कई प्रकार से किया जाता है पर संघर्षण प्रायः चिकने आव-नूस के बेलनों का त्वचा पर फेर कर होता है।'

'उनके समाधिस्थल सादे होते हैं, मृतक के ऊपर उठाई हुई

वदी नीची होती है।'

'अपने चाल की साधारण सादगी के प्रतिकृत ने बारीकी और नफासत के प्रेमी होते हैं। उनके वक्षों पर सोने का काम किया रहता है। ने (वक्ष) मूल्यवान रह्नों से विभूषित रहते हैं। ने लाग अत्यंत सुंदर मलमल के बने हुए फूलदार कपढ़ें पहनते हैं। संवक लोग उनक पीछे-पीछे छाता लगाय चलते हैं। ने सोंद्य का बढ़ा ध्यान रखते हैं, और अपने स्वरूप को सँबार रने में कोई उपाय उठा नहीं रखते।

'सचाई और सदाचार, दोनों की वे समान रूप से प्रविष्ठा करते हैं। इससे बुद्धों को वे तब तक विशेष स्वत्व नहीं देते,' जब तक वे अधिक उत्कृष्ट सदाचारी न हों।'

भारतवासी मृतक के लिये कोई स्मारक नहीं उठाते, वरन् उस सत्यशोलवा का, जिसे मनुष्यों ने अपने जीवन में दिख-लाया है तथा उन गीवों को, जिनमें उनकी प्रशंसा बर्धित रहती है, मरने के बाद उनके स्मारक को बनाये रखने के लिये पर्याप्त सममते हैं।

'चोरी बहुत कम होती है, मैगस्थनीज कहता है कि उन लोगों ने, जो चंद्रगुप्त क डेरे में थे, जिसके भीवर चार लाख मनुष्य पड़े थे, देखा कि चोरी जिसकी इत्तला किसी एक दिन हाती थी, वह २०० द्राचमी के मूल्य से अधिक की नहीं होती की, और यह ऐसे लोगों के बीच जिनके पास खिपबद कानून नहीं, वरम जो लिखने से अनिमझ हैं, और जिन्हें जीवन के समस्त कार्यों में स्पृति ही पर भरोसा करना पहला है।' 'भारतबासियों में विदेशियों तक के लिये कर्मचारी नियुक्त होते हैं, जिनका काम यह देखना होता है कि किसी विदेशी को हानि न पहुँचने षावे। यदि उन (विदेशियों) में से कोई रोग-भक्त हो जाता है, तो वे उसकी चिकित्सा के निमत्त वैद्य भेजते हैं तथा और प्रकार से भी उसकी रचा करते हैं। यदि वह विदेशी मेर जाता है, तो उसे दकना देते हैं और जो संपत्ति वह पिछे छोड़ता है, उसे उस है संबंधियों को दें देते हैं। न्यायाधीश लोग भी उन मामलों का, जो विदेशियों से संबंध रखते हैं, बड़े ध्यान से कैसला करते हैं और उन लोगों के साथ बड़ी कड़ाई का बरताव करते हैं, जो उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं।'

'भूमि जीवने वाले, चाहै उनके पड़ोंस में युद्ध हो रहा हो, वो भी किसी प्रकार के भय की आशंका से विचलित नहीं होते। दोनों के लड़ने वाले युद्ध के समय एक दूसरे का संहार करते हैं, परंतु जो लोग खेती में लगे हुए रहते हैं, उन्हें पूर्णवया निर्विन्न अपना कार्य करने देते हैं। इस के अविरिक्त, न वो वे शत्रु के देश का अभि से सत्यानाश करते हैं, और न उनके पेड़ काटते हैं।'

ग्रहार्य लोग दर्शन के ज्ञान को शियों को नहीं बताते। उन्हें भय रहता है कहीं वे दुश्चरित्र न हो जायाँ। निषेध किये गये रहस्यों में से किसी को खोल न दें, अथवा यदि वे कहीं। उत्तम दार्शनिक हो जायाँ, तो उन्हें ख़ोड़ न दें।

## (७) शिक्षणास्य

मीर्यकाल में शिज्ञा का कार्य आचार्य, पुरोहित, श्रीतिय आदि करते थे। उन्हें राज्य की ओर से सहायता दी जावी थी, उन्हें इतनी भूमि दे दी जावी थी, कि वे उसकी आमदनी से, निश्चित होकर अध्यापनकार्य में ज्यापुत रहें। इस वरह की भूमि को



चामर-ग्राहिगी पटना संग्रहालय तीसरी शती ई॰ पू॰

.

· --

,

'महादेय' कहते थे । इससे कोई कर आदि नहीं लिया जाता था। स्वतंत्र रूप से अध्यापन करने वाले इन माहाखों के अतिरिक्त इस युग में अनेक ऐसे शिचाकेंद्र भी थे, जिनमें बहुत से आचार्य शिचाख का कार्य करते थे। मौर्यकाल का ऐसा सबसे प्रसिद्ध केंद्र तज्ञशिला था, जहाँ आचार्य चाखक्य नीतिशास्त्र का अध्यापन करते थे।

वस्रिला में शिचा का क्या ढंग था, इस विषय में एक जातक कथा की यहाँ चढ़्व करना बहुत उपयोगी है। "एक बार की बात है, कि बनारस के राजा के एक पुत्र उत्पन्न हुन्जा, जिसका नाम कुमार ब्रह्मदत्त रसा गया। पुराने समय में राजा लोगों में यह प्रथा थी, कि चाहे उनके ऋपने शहर में कोई प्रसिद्ध अध्यापक विद्यमान हो, तो भी अपने झुमारों को दूर देशों में शिक्षा पूर्ण करने के लिये भेजना उपयोगी सममते थे। इससे वे यह लाभ सममते थे, कि कुमार अभिज्ञान और दर्भ को बरा में करना सीखेंगे, गरमी और सरदी का सहन करेंगे, साथ ही दुनिया के रीति-रिवाजों से भी जानकारी शप्त कर सकेंगे। राजा ब्रह्मदत्त ने भी यही किया। उसने अपने इमार को बुला कर, जिसकी आयु अब सोलह वर्ष की हो चुकी थी, उसे एकवितक जूते, पत्तीं का छावा और एक हजार कार्या-पण देकर कहा— वात ! वचिराला जाओ, और विद्याका अभ्यास करो।' इमार ने उत्तर दिया—'बहुत अञ्चा'। माता-पिता से बिदा लेडर वह समय पर तसरीता पहुँच गया। वहाँ जाकर उसने जाचार्य का घर पूछा। जाचार्य विश्वविशे के सम्मुल अपना व्याक्यान समाप्त कर चुके थे और अपने वर के द्वार अपर धूम रहे थे । आचार्य को देखते दी इमार ने अपने जूवे चतार दिवे, बाता वंद कर दिया और सन्मानपूर्वक वंदना करके खड़ा हो गया। आचार्य ने देखा कि वह थका हुआ है,

अवः उसके भौजन का प्रबंध कर उसे आराम करने का आदेश दिया। मोजन करके कुमार ने कुझ देर विश्राम किया और फिर आचार्य के सम्मुख सम्मानपूर्वक प्रसाम करके खड़ा हो गया। आचार्य ने पूछा-- 'तात ! तुम कहाँ से आए हो ?' 'वाराखसी से ।' 'तुम किसके पुत्र हो ?' 'मैं वाराखसी के राजा का पुत्र हूँ।' 'तुम यहाँ किस लिये आये हो ?' 'विद्याध्ययम के लिये' बहुत ठीक। क्या तुम आचार्य के लिये उपयुक्त कीस लाये हो, या शिचा के बदले सेवा की इच्छा रखते हो ?? 'मैं आचार्य के लिये उपयुक्त फीस लाया हूँ। यह कह कर उसने एक हजार कार्यापसों की थैली आचार्य के चरसों में रख दी। दो तरह के अंते-वासी बाचार्य से शिचा प्रहण करते थे। पहले 'धम्मन्तेवासिक', जो दिन में ज्ञाचार्य का काम करते थे, श्रीर राव को शिशा भाम करते थे। दूसरे 'आचारिय भागदायक' जो आचार्य के घर में क्येक्ट पुत्र की तरह रहते थे श्रीर सारा समय विद्याध्ययन में क्यतीत करते थे। क्योंकि कुमार ब्रह्मदत्त श्रावश्यक कीस साथ लाया था, और वह आचार्य के घर पर ही रहता था, अतः उसे नियमपूर्वक शिक्षा दी गई। इस प्रकार ब्रह्मदत्त ने रिाचा समाप्त की।"

वस्तिला में अनेक संसारप्रसिद्ध आचार्य शिक्षादान का कार्य करते थे। एक आचार्य के पास प्रायः ४०० विद्यार्थी पढ़ते थे। संभवतः, यह कल्पना अनुचित नहीं हैं, कि तस्तिला में अनेक कालिज थे, जिनमें से प्रत्येक में ४०० के लगभग विद्यार्थी शिक्षा प्रहण करते थे। इन कालिजों के प्रधान को आचार्य कहते थे, जो प्रायः 'संसार प्रसिद्ध' व्यक्ति होता था। एक जातक के अनुसार एक आचार्य के पास एक सौ एक राजकुमार शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अनेक राजकुमारों के वो नाम भी दिये गये हैं। न केवल राजकुमार, पर श्राहम्य और

स्त्रिय भारत भर से तस्तिशाला में विद्या प्राप्त करने के लिये आते थे। नीच जातियों के लोग तस्तिशाला के 'संसार प्रस्ति आचार्यों से लाभ नहीं उठा सकते थे। इसी लिये एक जातक में चांडाल की कथा लिखी है, जिसने वंश बदल कर तस्तिशाला में शिक्षा प्राप्त की थी।

हस शिचाकेंद्र में वीनों वेद, अध्टादश विद्या, विविध शिल्प, धनुविद्या, हस्तिविद्या, मंत्रविद्या, सब प्राणियों की वे लियों को समसने की विद्या और चिकित्साशास्त्र की विशेष रूप से शिचा दी जाती थी। शैशुनाग, और मौर्यकाल के अनेक प्रसिद्ध पुरुषों ने तचशिला में ही शिचा पाई थी। राजा विविसार का राजवेद्य जीवक तच्चिशाला का ही प्रसिद्ध आचार्य था। मागध सम्राद्ध अजातशत्रु के समकालीन कोशल के राजा प्रसेनिजत् ने तचशिला में ही शिचा प्रहस्म की थी। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त भी तचशिला में ही विद्याध्ययन के लिये गया था। संभ-बतः वहीं उसकी राजनीति शास्त्र के 'संसार-प्रसिद्ध' आचार्य वास्तुक्य से मेंट हुई थी। इसी भेंट का परिस्ताम हुआ, कि मौर्यवंश का शासन पाटली द्वा में स्थापित हुआ और नंदों की शास्त्र का अंत हुआ।

मीर्यकाल में काशी भी शिक्षा का महत्त्वपूर्ण केंद्र था। दसशिला में पढ़े हुए अनेक आचार्यों ने वहाँ शिक्षण का कार्य प्रारंभ किया, और भीरे-धीरे वह भी एक प्रसिद्ध विद्या-

## तेरहवाँ श्रच्याय

## शुंग और ऋषव वंश्व

#### (१) मगध में फिर राज्यक्रांति

२१० ई० पू० के लगभग मौर्यवंश की शक्ति की स पढ़ने लगी थी। मागव साम्राज्य के अंवर्गत सुदूरवर्ती जनपदों में बिद्रोह प्रारंभ हो गये थे। किलाग, आंध्र और महाराष्ट्र मगध के विकद्ध विद्रोह कर स्वतंत्र हो गैंये थे। क्वरपरिषमी भारत पर यवनों के आक्रमस प्रारंभ हो चुके से और इन बिद्रोरियों ने अपने अनेक राज्य बहाँ स्थापित कर लिये थे। मौर्यवंश के अंतिम राजा निर्वल और विलासी थे। उनके लिये यह संभव नहीं था, कि मागध साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य पर सफ्सा-पूर्वक शासन कर सकें।

मीर्यवंश का श्रंतिम राजा वृहद्रथ था। वसके प्रधान सेना-पति का नाम पुष्यमित्र था। एक बार उसने सारी सेना को एकत्र कर उसके प्रदर्शन की व्यवस्था की। सम्राद् वृहद्रथ को भी इस प्रदर्शन के श्रवसर पर निमंत्रित किया गवा गया। सब सेना श्रपने सेनापति पुष्यमित्र के साथ थी। सब के सामने ही वृहद्रथ को कृत्ल कर दिया गया, श्रीर मगध के विशाल साम्राउय का श्रविपति पुष्यमित्र बन गया।

बृहद्रथ को 'प्रविज्ञादुर्वल' कहा गया है। इसका श्रामिन प्राय यह है, कि प्राचीन परंपरा के श्रातुसार राज्याभिषेक के समय राजा लोग जो प्रविज्ञा करते थे, उसके पालन में वह दुषल था। सेना और प्रजा, सब उससे श्रसंतुष्ट थी। यही कारण है, कि सब के देखते-देखते ही उसका घात हो गया और बिना किसी बाधा के पुष्यिमत्र का षड्यंत्र सफल हो गया।

वृह्द्रथ को करत कर पुष्यिमित्र का राजा होना ठीक उसी
प्रकार की घटना है, जैसी कि श्रेखिय भिट्टय के राजा बालक
को मार राजगद्दी पर अधिकार करने की थी। अमात्य पुलिक
ने भी इसी प्रकार रिपुंजय को मार कर सेना की सहायता से
राज्य प्राप्त किया था। महापद्मनंद भी इसी वरह से मगध के
राजसिंहासन का स्वामी हुआ था। मागध साम्राज्य की शिक्त
उसकी सुसंगठिव सेना पर निर्भर थी। जिसके हाथ में सेना
थी, वह सुगमवा से राजगद्दी पर भी अधिकार जमा सकता
था। जिस सैनिकविद्रोह से मौर्यवंश का अंव हुआ वह १८४

## (२) शुंग पुष्पित्र

मागध साम्राज्य की जीख होती हुई शक्ति पुष्यमित्र के त्रयह से फिर पुनः संजीवित हुई। आस-पास के जनपदों को जीत कर उसने फिर मगध के अधीन किया। विदर्भ (बरार), के प्रदेश में उस समय व्यवस्तिन का शासन था। शुरू में यह भीवों की तरफ से वहाँ का शासन करने के लिये नियुक्त हुआ था। पर मौर्य सम्राटों की निर्वलता से लाम उठा कर वह खतंत्र हो गया था। जनता उससे संतुष्ट नहीं थी। अधी राज्य में उसकी जद नलीमाँ ति नहीं जम पाई थी। इसी कीच में पुष्यमित्र के पुत्र अग्निमित्र ने उस पर आक्रमय कर दिया और विदर्भ को फिर मागध साम्राज्य की अधीनता में से आया।

कर्ति। के राजा सारवेत से पुष्यमित्र के कई युद्ध हुए। मीर्यक्रिक अवन्ति के समय कलिंग स्वतंत्र हो गया था। इस समय वहाँ का राजा सारवेत था। यह बढ़ा शक्तिसकी सम्राद हुन्ना है। दूर-दूर तक आक्रमण कर इसने भारत के बहुत से प्रदेशों को अपने अधान कर लिया था। अपने शासन के बारह वें वर्ष में उसने मगध पर आक्रमण किया। अब से पीने तीन सी वर्ष पूर्व मागध राजा नंद किलंग से जिन महाबीर की जो मूर्ति विजयोपहार के रूप में पाटलीपुत्र ले गया था, खारवेल उसे अपने देश वापस ले गया। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था और उस समय में प्रायः सारा किलंग देश जैन मत को मानता था। खारवेल की सेना के हाथी पाटलीपुत्र के सुगांग प्रासाद तक पहुँच गये। पुष्यमित्र को खारवेल के सम्मुख बुरी तरह नीचा देखना पड़ा। पर खारवेल मगभ में दिका नहीं। अपने देश के सिद्यों पुराने अपमान का बदला सेकर वह किलंग वापस लौट आया। मगब से बहुत से धन, रहा, मिए-माणिक्य आदि को भी वह अपने साथ ले गया।

सारवेल से इस प्रकार अपमानित होने के बाद भी पुष्यभित्र ने हिस्मत नहीं हारी। इस समय उत्तरपश्चिमी भारत में
यवनों के हमले निरंतर जारी थे। मौर्यवंश के शासन के अंतिम
दिनों में प्रसिद्ध यवन आकांता दिमित्र ने मथुरा और अयोध्या
से आगे बढ़ कर ठेठ मगध तक हमला बोल दिया था। पर इन
यवनों को मगध की शक्ति को नष्ट करने में सफलता नहीं
हुई। यवनों से मगध की रक्ता करने का प्रधान श्रेय पुष्यिमित्र
को ही है। उसने न केवल मगध में यवनों को परास्त किया,
अपितु कोशत (अयोध्या) और मथुरा आदि से उन्हें निकाल
कर दूर खदेड़ दिया। उसके साम्राज्य की सीमा परिचम में कम
से कम शाकल (स्थालकोट) तक अवश्य थी। बंगाल के समुद्रतट
से पश्चिम में स्थालकोट तक और हिमालय से लगा कर दिखण
में नर्मदा नदी तक सम्राट् पुष्यिमित्र का एकच्छत्र साम्राज्य
था। कर्लिगराज लारवेल ने मगध को परास्त करके भी उसे

स्थिररूप से अपने अधीन करने का प्रयक्त नहीं किया था। सार-वेल ने अपनी शक्ति का विस्तार मुख्यतया कर्लिंग के दिख्य व पश्चिम की और किया था। उत्तरी भारत में अब भी मगध का अखंड साम्राज्य स्थापित था।

पुष्यमित्र ने दो बार राजसूय और अश्वमेध यह किये। राजा जनमेजय के बाद भारत के किसी राजा ने अश्वमेध यह को अनुष्ठान नहीं किया था। अब पुष्यमित्र ने इस प्राचीन यह का प्रनरुद्धार किया। अश्वमेध में दिग्विजय के उपलद्ध में घोड़े की बिल दी जावी थी। अहिंसाप्रधान बौद्ध और जैन धर्मी के प्रभाव से इस यज्ञ की प्रथा बिलकुल विलुप्त सी हो गई थी। त्रव पुष्यमित्र ने इसे पुनः संजीवित किया। पतञ्जलि सुनि पुष्यमित्र के इन अश्वमेघों में प्रधान पुरोहित थे। उन्होंने पारिएनि के प्रसिद्ध ज्याकरण अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था, जो संस्कृत व्याकरण के सब से प्रसिद्ध और प्रामाणिक ं अंथों में से एक हैं। पतञ्जलि विदिशा के निवासी थे। प्राचीन प्रथा के अनुसार अश्वमेध से पूर्व एक घोड़ा छोड़ा गया। उसकी देख-रेख के लिये पुष्यमित्र का पौत्र बसुमित्र नियत हुआ। इस घोड़े को सिंधु नदी के दाहिने तट पर यवनों ने पफड़ने की कोशिश की। घोर युद्ध के बाद यवनों का पराभव हुआ, और भेष्य अश्व को सकुशल पाटलीपुत्र बापस लाया गया। अश्ब-मेध यह चक्रवर्ती साम्राद् विश्व-विजय के उपलच में किया करते थे। सिंघु नदी तक यवनों को खदेड़ कर प्रायः संपूर्ण उत्तरी भारत में मागध साम्राज्य की पुनः स्थापना की स्पृति में ही पुष्यमित्र ने इस यह की आयोजना की थी।

रात लोग मूलतः विदिशा के रहने वाले थे। मीर्यवंश की समाप्ति से पूर्व ही पुष्यमित्र का पुत्र अग्निमित्र वहाँ का शासक था अंतिस सौर्य समाद बृहद्र्य के समय में मागध सेनाओं का सेनापित पुष्यमित्र था, और अप्रिमित्र विविशा का शासक। जब पुष्यमित्र मगध का सम्राद बन गया, तब भी अप्रिमित्र विविशा का शासन करता रहा। प्रतीत होता है, कि अप्रिमित्र की अपने पिता से कुछ अनवन थी। इसी लिये अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर उपस्थित होने के लिये उसे विशेष प्रेरखा की आवश्यकता हुई थी। महाकवि कालिदास के प्रसिद्ध नाटक मालविकाग्रिमित्र में इसी शुंगवंशी अप्रिमित्र का एक कथानक संकलित है।

お事、上書は 変えらい変 とうけんき

पुराखों के बातुसार पुष्यमित्र ने ३६ वर्ष तक (१८४/ई० पू०

से १४६ ई० पू॰ तक) राज्य किया।

### ं (३) प्रव्यवित्र के उत्तराधिकारी

शुंग वंश के कुल दस राजा हुए। पुष्यमित्र के बाद अभिमित्र राजगरी पर बैठा। उसने कुल आठ वर्ष तक राज्य किया।
उसके बाद बसुज्येष्ठ ने सात वर्ष और फिर वसुमित्र ने दंस
वर्ष राज्य किया। ये दोनों अभिमित्र के पुत्र थे। वसुज्येष्ठ का
वसुमित्र ने दस वर्ष राज्य किया। ये दोनों अभिमित्र के पुत्र थे।
वसुज्येष्ठ का दूसरा नाम क्येष्ठमित्र था. इसके कुछ सिक्के भी
आजकल उपलब्ध होते हैं। वसुमित्र के बाद कमशः आईके.
पुलिद्क बोध और वजमित्र मगध के सिहासन पर बैठे। इन
सब ने मिलकर बीस वर्ष तक राज्य किया। इनके संबंध की
कोई भी घटना इस समय ज्ञात नहीं है। वजमित्र के बाद
भागभद्र राजा बना। इसके समय की एक बात उल्लेखनीय है।
उस समय उत्तरपश्चिमी भारत में अनेक यवनराज्य स्थापित
हो चुके थे। इनमें से एक तच्चिशाला का यवन राज्य था, जहाँ
अव अंबिआलिकदस राज्य करता था। उसने शुंग राजा भागभद्र के पास विदिशा में एक राजदूत भेजा था, जिसका नाम

हेलिउद्दोर थ। । इस दूत ने वहाँ भगवान वासुदेव का एक गरुड्ब्ब बनवाया था । इस स्वम्भ पर प्राकृत भाषा में एक लेख सुदा हुआ है, जो निम्न प्रकार है - देवों के देव वासुदेव का यह गरुड्ब्ब, महाराज अंतलिकित के यहाँ से राजा कासीपुत भागभद्र त्राता के, जो अपने राज्य के चौद्दवें वर्ष में वर्तमान है, पास आये हुए तच्चशिला के निवासी दिये के पुत्र योनदृष भागवत हेलिँउदोर ने यहाँ बनवाया।

भारत के यवन श्राकांता इस काल में किस प्रकार भारतीय धर्म श्रीर संस्कृति के प्रभाव में श्रा रहे थे, इस पर इस स्तम्भनेत से बड़ा श्रतुप । प्रकाश पड़ता है। योनदूत हेलिउदोर ने भागवत वैष्ण्य धर्म की दीन्ना प्रहण कर ली थी, श्रीर श्रपनी श्रद्धा को प्रकट करने के लिये गहरू व्यान की निर्माख कराया था। उस समय के हिंदू धर्म में म्लेच्छ यवनों को श्रपने श्रंदर इजम कर लेने की शक्ति विद्यमान थी। भागभद्र ने कुन ३२ वर्ष राज्य किया। उसके बाद देवभूति राजा बना। यह बड़ा विलासी था। इसके समय में फिर मनध में राज्यकांति हुई। उसके श्रमात्य बासुदेव करव ने उसके विहद्ध षह्यंत्र किया श्रीर देवभूति को करल कर स्वयं मनध के राजसिंहासन पर श्रपना श्रीकार कर लिया। श्रुग वंश का प्रारंभ इसी प्रकार के श्रद्ध- बंश में हुआ था। उसका श्रंत भी इसी प्रकार हुआ।

पुष्यमित्र के उत्तराधिकारी मागध साम्राज्य की अनुस्य बना रखने में समर्थ नहीं रहे। पुष्यमित्र के समय में मागब साम्राज्य की परिषमी सीमा सिंधु नदी तक थी। पर उसके बाद रीम है बननों के माकमख फिर प्रारंभ हो मने। उत्तर-परिषमी आरत में मनेक नवे यवनराज्यों की स्थापना हुई मोर की समय की राजनीतिक स्थल-पुथस से साम स्टाकर पंजाब के आधीन गस्रराज्यों ने भी फिर सिर उठा विसा है बरियाम यह हुआ, कि इन शुंग सम्राटों के शासन काल में मागक साम्राज्य की परिचमी सीमा मथुरा तक ही रह गई। मथुरा के परिचम में पहले यीधेय, आग्नेय, मालव आहि गर्खों के स्वतंत्र राज्य थे, और उनके और अधिक परिचम में अनेक यवन राज्य। पर मथुरा व यमुना से लगाकर बंगाल की खाड़ी तक शुंगों का एकच्छत्र शासन था। सारवेल के बाद कलिंग राज्य भी निर्वल पढ़ गया था। यद्यपि मागध ने उसे जीत कर अपने साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न नहीं किया, पर खारवेल के उत्तराधिकारियों से मागध सम्राटों को कोई भय नहीं था। दिख्य में शुंगों का मागध साम्राज्य नर्भदा तक विस्तृत था। विदिशा और अवंति के प्रदेश अभी मागध साम्राज्य के ही अंतर्गत थे।

यद्यपि शुंगों के शासनकाल में मागध साम्राज्य का विस्तार मौर्यकाल से बहुत कम था, पर अब भी वह भारत की प्रधान राजनीतिक शांकि थी। उत्तरी भारत में ते। वही एकमात्र प्रबल सत्ता थी।

पुरासों के अनुसार शुंगों ने कुल ११२ वर्ष वक राज्य। किया। १८४ ई०. पू० से शुरू करके ६३ ई० पू० तक अनका शासनकाल रहा।

#### (४) क्रांच वंश्र

श्रांतिम शुंग राजा देवभूति के विरुद्ध षड्बंत्र कर उस के श्रमात्य वासुदेव ने मगध के राजसिंहासन पर अधिकार कर लिया था। अपने स्वामी की हत्या करके वासुदेव ने जिस साम्राज्य को प्राप्त किया था, वह एक विशाल शक्तिशाली साम्राज्य का ध्वंसावशेष ही था। कारण यह कि इस समय भारत की पश्चिमोत्तर सीमा को लाँच कर शक श्राक्रांवा वह वेग से

मारत पर त्राक्रमण कर रहे थे। उत्तर-पश्चिमी भारत के यवनराज्यों त्रीर पंजाब के गखराज्यों को पददितत कर इन शकों ने पथुरा त्रीर विदिशा को भी श्रपने खधीन कर लिया था। मथुरा त्रीर विदिशा की रज्ञा करने में मगध के शंग व करने स्माद त्रसमर्थ थे। शकों के हमलों से न केवल मागध साम्राज्य के सुदूरवर्ती जनपद ही साम्राज्य से बाहर निकल गये थे, पर मगध के समीपवर्ती प्रदेशों में भी अञ्च्य करया मच गई थी। वासुदेव त्रीर उसके उत्तराधिकारी केवल स्थानीय राजाओं की हैसियत रखते थे। उनका राज्य पाटली-पुत्र त्रीर उसके समीप के प्रदेशों तक ही सीमित था। शंगों का भी पूर्णत्या उच्छेद करने में वे समर्थ नहीं हुए थे। मागब साम्राज्य के श्वंसावशेष पर कहीं करव त्रीर कहीं शुंग राज्य कर रहे थे।

क्ष्ववंश के कुल चार राजा हुरः वासुदेव, भूमिमित्र, नारा-यस और सुशर्मा। इन चारों ने कुल मिलाकर ४४ वर्ष तक राज्य किया। इनका शासनकाल ६३ ई० पू० से २५ ईस्बी तक सममा जा सकता है।

पुराखों में इन करव या कारवायन राजाओं को शुंग-भूत्य के नाम से कहा गया है। यह तो स्पष्ट ही है, कि वासुदेव करव शुंग राजा देवभूति का श्रमात्य श्री। पर चारों करव राजाओं को शंगभृत्य कहने का श्राभिश्राय शायद यह है कि नाम को इनके समय में भी शुंगवंशी राजा ही सिंहासन पर विराजमान थे, यद्यपि सारी शक्ति इन मृत्यों के हाथ में थी। सम्बद्धः इसीलिये करवों के बाद जब श्रांभों के मागव साम्राज्य पर अधिकार कर लेने का उल्लेख श्राठा है, तो यह लिखा गया है कि उन्होंने कावव श्रीर शुंग—दोनों की परास्त कर शक्ति श्राप्त की।

# ः ( ५-) **वर्जो का वारतववेद**

जिन शक आकांताओं के आक्रमणों से मागध साम्राज्य जिज-भिन्न हो गया था, उनके इविहास पर संनेप से यहाँ प्रकाश डालना परम उपयोगी है।

शक लोगों का मूल निवास सीर नदी की घाटी में था। दूसरी सदी ई० पू० में उन पर उत्तरपूर्व की तरफ से युइशि बोगों ने आक्रमण किया। युइशि लोग विव्यव के उत्तरपश्चिम में तकला मकान की मरुभूमि के दक्षिए में रहते थे। वे बड़े बीर मौर योद्धा लोग थे। इस समय उन पर हुएों के हमले बड़े देग से हो रहे थे। हुए जावि उत्तरी चीन की रहने वाली भी। यह एक भयंकर उद्देंड जाति थी, जो अपने चारों तरफ बसे हुए अन्य लोगों पर निरंतर हमले करती रहती थी। लूट-मार ही इनका पेशा था। हूख लोग इस समय पश्चिम की तरफ एक प्रचंड आँथी के समान बढ़ रहे थे। उन्हीं की एक शास्ता ने युइंशियों पर इमला किया। युइंशि परास्त हुए। उनके राजा की युद्धचेत्र में मृत्यु हुई। विधवा रानी के नेतृत्व में युइशि लोग अपने प्राचीन जनपद को छोड़कर आगे बढ़ ने की विवश हुए। सीर नदी के प्रदेश में शक लोग रहते थे। युद्दशि ने उन पर इमला कर दिया। 🦚 लोग उनका सामना नहीं कर सके। विवश होकर उन्हें भी अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा और उनके विविध जन (कवीले ) विविध दिशाओं में विवर-विवर होने लगे। हूखों ने युइशियों को ढकेला और युइश्वियों ने शकों को। हूणों की बाद ने युइशियों के प्रदेश को आकांत कर दिया और शकों के प्रदेश पर युइशि छा गये। सीर की घाटी से निकल कर शक लोगों ने किया देश की चोर प्रस्थान किया। चारों चोर से ल्ट-मार करते हुए वे दक्षिणपश्चिम में हेराव की और गये ।

यह सब प्रदेश उस समय पार्थियन (पार्थिब) साम्राज्य के मंतर्गत था। पार्थियन साम्राज्य उस समय वड़ा शिक्तिशाली था। सारा ईरान (पारस) देश पार्थियन लोगों के म्यपीन था। बवन साम्राज्य के बिकद विद्रोह कर लगभग २४८ ई० पू० में इस पार्थियन राज्य की स्थापना हुई थी। अब शकों के हमलों से अपने साम्राज्य की रचा करने के लिये पार्थियन राजाओं को उत्कट प्रयत्न की आवश्यकता हुई। पार्थियन राजा माबत द्वितीय १२८ ई० पू० में शकों से जड़ता हुआ। मारा गया। उसके उत्तरा- विकारी राजा अर्तबान के समय में शकों ने पार्थियन साम्राज्य में घुसकर उसे बुरी तरह लूटा।

अर्तवान के बाद मिथ्रदात द्वितीय पार्थिया का राजा बना। वह बड़ा शक्तिशाली बीर योद्धा था। शकों के आक्रमसों से अपने साम्राज्य की रचा में उसे पूरी सफलता हुई। मिथ्रदात की शक्ति से विवश होकर शकों का प्रवाह पश्चिम की वरफ से इट कर द्विसपूर्व की तरफ हो गया। परिसाम यह हुआ, कि सारत पर शकों के हमले प्रारंभ हुए। शक लोगों ने सिंध की पश्चिमी सीमा को लाँच कर भारत में प्रवेश किया, और अपने वे प्रचंड आक्रमस शुरू किये, जिनके कारस मागध साम्राज्य की शक्ति जड़ से हिल गई। शकों के भारत में प्रवेश का समय १२३ ई० पू० के लगभग है। इस सम्बा पाटलीपुत्र में सुंगवंश का राज्य था। प्रतापी पुष्यमित्र की मृत्यु हो चुकी की बीर उस का वंश्र आवादक या पुलिदक मागध साम्राज्य का स्वामी था। सगध के ये राजा निर्वल थे। शकों की बाद को रीक सकना समझ के ये राजा निर्वल थे। शकों की बाद को रीक सकना

सारत के जिस प्रदेश में शकों ने पहले पहले प्रवेश किया, पह इस समय मागध साम्राध्य से बाहर था। उत्तरपश्चिमी मारत में उस समय भनेक छोटे-छोटे यथन राजा राज्य कर

दहे से । वे अब शकों से परास्त हो गये । सिंध में शकों का अबा-विव शासन स्थापित हो गया। सिंधु नदी के तट पर स्थित मीन तमर को शकों ने अपनी राजधानी बनाया। भारत में यह पहला ्रांक राज्य था। इस समय से सिंध शकों का शक्तिशाली केंद्र बन गया। वहीं से वे भारत के अन्य प्रदेशों में फैलने करो। एक जैन अनुश्रुवि के अनुसार भारत में शकों को बुलाने का श्रेय आचार्य कालक को है। यह जैन आचार्य उरजैन के रहने बाले थे, वहाँ के राजा गर्दिमल्ल के अत्याचारों से तंग भाकर वे सुदूर पिश्चम में पार्थियन साम्राज्य में चले गये, श्रौर जब वहाँ के शक्तिशाली सम्राद मिथ्रदाव द्विवीय की सम्र नीवि के कारस परेशानी अनुभव कर रहे थे, तब उन्हें भारत आने के लिये मेरित किया। आचार्य कालक के साथ ये शक अरदार अपनी सेनाओं को लेकर सिंध में प्रविद्ध हुए, और वहाँ बन्हों ने अपना राज्य स्थापित किया। गर्दभिल्ल संभवतः एक ऐसा राजा था जिसने मागध साम्राध्य की निर्वेतना से फायदा उठा कर उब्जैन तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों पर श्रपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया था।

सिंध के बाद शकों ने काठियावाड़ पर आक्रमण किया। वहाँ यनने कोट छोटे गण-राज्य विश्वमान थे जिनमें सब से मुख्य दृष्टिए और कुकुर में कुष्यमान थे जिनमें सब से मुख्य दृष्टिए और कुकुर में कुष्यमान थे जिनमें सब से मुख्य दृष्टिए और कुकुर में जा बसे थे। उनका वहाँ का वृष्टिणगण इस समय तक भी विश्वमान था। काठियावाड़ के गणराज्य शकों का मुकाबला नहीं कर सके। वे सब परास्त हो गये, और काठियावाड़ तथा दिख्यी गुजरात शकों के अधिकार में चले गये। अब शकों ने कजीनी पर इमला किया। १०० ई० पू० के लगमम प्रचीर अवंदि जनपद भी शकों की अधीनता में चला गया।

उडजैनी का शासन करने के लिये मीन नगर (सिंध) के शक सम्राद् ने अपना एक सत्रप (प्रांवीय शासक) नियव किया,जिसका नाम नहपान था यह नहपान एक स्वतंत्र राजा के रूप में शासन करवा था, और इसके बहुत से सिक्के व शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। पर इसने अपने को सर्वत्र सत्रप ही लिखा है, और निःसंदेह यह शक सम्राद् की अधीनवा स्वीकार करता था।

उउजैन को अधीन कर लेने के बाद शकों ने मथुरा पर आक-मस किया। मधुरा उस समय मागध साम्राज्य के श्रंतर्गत था, पर पाटलीपुत्र के निर्वल शुंग राजा शकों का सामना नहीं कर सके। मथुरा उनके हाथ से निकल गया। वहाँ का शासन करने के जिबे दूसरे समय की नियुक्ति हुई। जिस प्रकार उउनैनी के शक सत्रप प्रायः स्वतंत्ररूप से शासन करते थे, श्रीर उनका एक पृथक् वंश चल गया था, वैसे ही मधुरा में हुआ। वहाँ का पहला चत्रप हगमाश था। मथुरा से शकों ने पंजाब की तरफ अपना राज्य बढ़ाया। बहाँ के विविध गखराज्यों व यवन राजाओं को परास्त कर उन्होंने प्रायः सम्पूर्ज पूर्वी पंजाब को अपने अधीन कर लिया। वे केवल पूर्वी पंजाब से संतुष्ट नहीं हुए। कुछ समय बाद ही पश्चिमी पंजाब और उससे आगे सुदूर परिचम में, गांधार देश में भी शकों की संची स्मापित हो गई। गांधार और पंजान के सब यक्त राज्य और वविध गरा, सब शकों की बाद में बह गवे। मद्र, केंक्ब और 🔻 मांघार के सब प्राचीन जतपद श्रव शकों की अधीनता में भागवे।

पाकों के इन इमलों से मागध साम्राज्य विलक्क छिन्न-भिन्न भिन्ना था। मधुरा पहले ही उनके हाथ में चला गया था। जब राक सत्रपों ने विदिशा को भी जीत किया। उन्जीन बहुत पहले मोगध साम्राज्य से निकल कुका था, जब वहाँ भी शक्ति- शाली शक चत्रप राज्य कर रहे थे और मागध साम्राज्य के सीमांतों पर उनके निरंतर हमले हो रहे थे। पाटलीपुत्र के शुंगवंशी और बाद में करववंशी राजा शकों के सम्मुख अपने को असहय अनुभव करते थे। इसी समय साववाहनों के रूप में भारत में एक ऐसी शाक्ति का प्राटुर्भाव हुआ, जिन्होंने न केवल शकों से भारत स्वतंत्र किया, अपितु पाटलीपुत्र के निर्वेत राजाओं का अंत कर फिर से भारत में एक शक्तिशाली सार्वभीम सत्ता की स्थापना की। निर्वेल करव राजाओं से पाटलीपुत्र को जीत कर फिर एक बार इन सावबाहनों ने मागध साम्राज्य का उत्कर्ष किया। सावबाहन राजाओं की शक्ति के सामने शक लोग नहीं ठहर सके और लगभम आधी सदी के उत्कर्ष के बाद ही उनकी शक्ति भारत में चीख पढ़ गई।

राजनीतिक शक्ति के नच्ट हो जाने के बाद भी शक लोग आरत में ही बने रहे। वे आर्य जाित की ही एक शासा थे। आचीन श्रीक, रोमन और इरानी लोगों के समान वे भी विशास धार्य जाित के एक अंग थे, सो देर से सीर नदी की घाटी में वसे हुए थे। आरय में आकर उन्होंने यहाँ की भाषा, धर्म प्रविष्ट हुए थे। आरय में आकर उन्होंने यहाँ की भाषा, धर्म सम्यक्ता और संस्कृति को अपना किया। विविध शकों ने भारत के वैष्युव, श्रीब, बौद और जैन धािद धर्मों का शहस किया, और भारतीय समान के ही एक धंग बन गये। उज्जैनी और मधुरा के शक सत्रपों के जो बहुत से शिलालेख इस समय उपन्तव्य हुए हैं, उनसे यह भलीमाँ ति सफ्ट हो जाता है, कि भारत में आकर शक लोगों ने भारतीय धर्मों को स्वीकार कर लिया था, और थोड़े ही समय में वे भारतीय धर्मों में धुलिंग गये थे।

# चोदहवाँ श्रच्याय

## मगध के सातवाइन और कुञ्चाख राजा

ं (१) साववाहनों का अभ्युदय

मौर्य सम्राटों की शक्ति के जीख होने पर मागध साम्राज्य के विभिन्न प्रदेशों में जो अनेक राजवंश स्वतंत्र हो गये थे, उनमें साववाहन वंश सब से अधिक प्रसिद्ध है। इस वंश का मूल अभिजन कर्नाटक के वेल्लारि जिले में था। जावि से वर्णसंकर ब्राह्मण थे। मावा की ओर से इनका संबंध नाग या आंध्र लोगों. से था। यही कारण है, कि पुराणों में साववाहन वंश को आंध्रवंश कहा गया है।

सातवाहन वंश के संस्थापक का नाम सिमुक था। उसकी राजधानी महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान या पैठन थी। नासिक तथा उसके समीप के प्रदेश उसके राज्य में सिम्मिलित थे। सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण राजा बना। कृष्ण के बाद उसका पुत्र सातकिशि राजा हुआ। उसने महाराष्ट्र के प्र एक मुख सरदार की कन्या नागनिका के साथ बिवाह किया। इससे उसकी सत्ता महाराष्ट्र में बहुत बढ़ गई। सातकि कर्णि बड़ा शक्तिशाली राजा था। धीरे-धीरे वह सारे महाराष्ट्र और कर्नाटक का स्वामी हो गया। पश्चिमी घाट के सब प्रदेश व कांकण के बंदरगाह उसके अधीन थे। सातकिण ने अपनी व क्षिकण के बंदरगाह उसके अधीन थे। सातकिण ने अपनी व क्षिकण के बंदरगाह उसके अधीन थे। सातकिण ने अपनी व क्षिकण के बंदरगाह उसके अधीन थे। सातकिण ने अपनी व क्षिकण के बंदरगाह उसके अधीन थे। सातकिण ने अपनी व क्षिकण के बंदरगाह उसके अधीन थे। सातकिण ने अपनी व क्षिकण के बंदरगाह उसके अधीन थे। सातकिण ने अपनी व क्षिकण के बंदरगाह उसके अधीन थे। सातकिण ने अपनी व क्षिकण के बंदरगाह उसके अधीन थे। सातकिण ने अपनी व क्षिकण के बंदरगाह उसके अधीन थे। सातकिण ने अपनी व क्षिकण के बंदरगाह उसके अधीन थे। सातकिण ने अपनी व क्षिकण के बंदरगाह उसके अधीन थे। सातकिण का सम-

विजय कर अश्वमेध किये थे, उसी प्रकार सातकर्षि ने द्विणा-पथ के सब प्रदेशों को जीत कर अश्व मेध यहाँ का आयोजन किया था। खारवेल के साथ भी उसके अनेक युद्ध हुए थे।

सावकर्षि के उत्तराधिकारियों के विषय में लगभग एक शवाब्दि तक केवल राजाओं के नाम ही पाये जाते हैं। ये राजा बहुत शक्तिशाली नहीं थे। इनका राज्य दिल्लापाय तक ही सीमित था। दिल्लापाय में भी शक लोग इन पर लगातार इमले कर रहे थे। जिस समय उज्जैनी में अपना अधिकार स्थापित कर शक लोगों ने चारों तरफ आक्रमण करने शुक्र किये, तो महाराष्ट्र का यह सातवाहन राज्य भी उनसे न बच सका। कोंकण और महाराष्ट्र का उत्तर-पश्चिमी भाग सातवाहनों के हाथ से निकल कर शकों के हाथ में चला गया। सातवाहन राजाओं की शक्ति और भी चील तथा सीमित रह गई।

### (२) गौतमीपुत्र सावकर्णि

पर इसी समय में साववाहन वंश में एक ऐसे वीर पुरुष का अभ्युद्य हुआ, जिसने न केवल अपने राजवंश की सीस होवी हुई शक्ति को पुनरुजीविव किया, पर साथ ही शकों को भारत से परास्त कर उनकी राजसत्ता का अंत कर दिया। इस वीर का नाम गौतमीपुत्र सातकर्सि था। इसने जिन प्रदेशों को जीत कर फिर से अपने अधीन किया था, उनमें अश्मक, मूलक, कुकुर, सुराष्ट्र, अनूप, विदर्भ, आकर और अवंति विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। अश्मक बौद्धकाल के सोलह महाजनपदीं में से एक था, जिसकी राजधानी पोतन वा पोतिल थी। मूलक उसके ठीक उत्तर में था। कुकुर देश प्राचीन समय में एक संघराज्य था, और उसकी स्थिति काठियाबाह के समीप थी। अनूप का प्रदेश नर्मदा नदी की घाटी में था। आवर से विदिशा के

प्रदेश का प्रहण होता था। इन सब प्रदेशों को बिजय कर लेने से गौतमीपुत्र सातकिएं काठियावाड़ (सुराष्ट्र) से विदिशा (वर्तमान ग्वालियर राज्य में) तक संपूर्ण गुजरात, महाराष्ट्र और मध्यभारत का स्वामी हो गया था। उज्जैनी के शक चत्रपों को परास्त कर उनके चहरात वंश का उसने अंत कर दिया था। अवन्ति, विदिशा, अश्मक, विदर्भ आदि जिन प्रदेशों पर उसने विजय प्राप्त की थी, वे सब पहले शक चत्रपों के अधीन थे। शकों को परास्त करके ही वह इन प्रदेशों का स्वामी हुआ था। शकों को अवंति विदिशा आदि से निकाल देना इतनी बड़ी घटना थी, कि गौतमीपुत्र सातकिण इतिहास में 'शकारि' कहलाया, और विक्रमादित्य की गौरवपूर्ण उपाधि से विभूषित हुआ। इस वीर राजा का शासनकाल ईसा से पूर्व पहली शताब्दि के सध्य में था। भारतीय दंतकथाओं का प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य, जिस े नामसे विक्रम संवत् ४७ ई० पू० में प्रारंभ हुआ था, यही सातकिण्य था।

गौवमीपुत्र सावकर्षि के इविहास पर प्रकाश डाल ने वाले बहुत से शिलालेख व सिक्के वर्तमान ऐविहासिक खोज द्वारा उपलब्ध हुए हैं। इनमें से एक लेख सावकर्षि की मावा गौवमी बालश्री का उत्कीर्ष कराया हुआ है। यह राजमावा अपने पौत्र वासिक्टीपुत्र पुलुमायि के शासनकाल में भी जीविव थी, और अपने पौत्र के शासन के १६ वें वर्ष में उसने यह लेख प्रकाशिव कराया था। इस लेख के अनुसार विध्याचल, पारियात्र (पश्चिमी बिध्य), सहा, मलय, ऋचवत् (सवपुड़ा) और करहिगरि (अपनेरि) पर्वव गौतमीपुत्र सातकर्षि के राज्य के संवर्गत थे। इनके अविरिक्त उड़ीसा का महेन्द्र पर्वव भी सातकर्षि के सामका में आ इसका अभिप्राय यह हुआ, कि सारवेल के संवर्गन के पूर्वी बंदाओं के साथ में अब किलंग नहीं रह गया था। भारव के पूर्वी बंदाओं के साथ में अब किलंग नहीं रह गया था। भारव के पूर्वी

समुद्रतट पर स्थित इस कलिंग देश को भी सातवाहन वंश ने जीत कर अपने अधीन कर लिया था। यही कारख है, कि राजमाता गौतमी के इस शिकालेख के अनुसार सातकर्षि के बोहों ने पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्व नीनों समुद्रों का पानी पिया था। पश्चिम, दक्षिण तथा पूर्व नीनों समुद्रों के बीच का संपूर्ण दक्षिणी भारत सातवाहन साम्राज्य के अधीन था। कर्लिंग के साथ ही आंध्र देश भी सातकर्षि ने जीत कर अपने अधीम कर लिया था।

गौतमीपुत्र सातकर्षि के साथ संबंध रखने वाली एक जैन अनुश्रवि का भी यहाँ उल्लेख करना उपयोगी है। भरूकच्छ का का राजा नहबाया कीय का बड़ा धनी था। दूसरी वरफ प्रवि-ष्ठान का राजा सालवाइन सेना का धनी था िसालवाइन ने नहबाण पर चढ़ाई की, किंतु दो वर्ष तक उसकी पुरी को घेरे रहने पर भी वह उसे जीव नहीं सका। भरूकच्छ के पास कोष की कमी नहीं थी, इसलिये वे चिर कर भी अपना काम चलाते रहे। अत्र सालवाहन ने कूटनीति का आश्रय लिया, जिस प्रकार राजा अजातरात्र ने चालाकी से अपने अमात्य वर्षकारः को विज्ञसंघ में भेज दिया था, इसी प्रकार सालवाहन ने अपने एक श्रमात्य को उससे रुष्ट होने का नाट्य कर उसे मिकास दिया। यह त्रमात्य भएकच्छ नवा और घीरे-धीरे बहक्सण का श्रमात्य वन गया। उसकी प्रेरणा से नहवाण ने अपनी बहुत धन देवमंदिर, तालाब, बाबड़ी आदि बनवाने तथा अन्य दान-पुरुष में खर्च कर दिया। अब जब सालबाइन ने अक्टब्ल पर च हाई की, स्वो नहवास का कोष खाली था। यह परास्त हो मया श्रौर भरुकच्छ भी सालवाइनं साम्राज्य में शाभिक हो नया।

जैन अनुभृति के कालकाचार्य-कथादक के अनुसार विक्र राजा विक्रमादित्य ने शकों का संहार किया था वह प्रतिख्याक का रहने वाला था। सालवाहन वंश के राजा प्रतिष्ठान के ही रहने वाले थे। वहां से उनके राजवंश का उद्गम हुआ था। इसमें संदेह नहीं, कि प्रसिद्ध शकारि विक्रमादित्य और सात-बाहनवंशी गौतमीपुत्र सातकर्षि एक ही थे, और इस परम अवापी राजा ने लगभग ६६ ई० पू० से ४४ ई० पू० तक, कुल ४५ वर्ष तक राज्य किया था।

## (३) मागव सम्राट् वासिन्टीपुत्र श्री पुतुमाबि

गौतमीपुत्र सातकर्षि के बाद उसका लड़का वासिष्ठीपुत्र पुजु-आयि सातबाह्न साम्राज्य का स्वामी बना। संपूर्ष मध्य तथा दिचिएी भारत सातकर्षि के समय में ही सातवाहनों के अधीव हो चुका था। सुदूर दिच्छ में चोल देश पर भी साववाहन राजा अपना अधिकार कर चुके थे। उनके सिक्के सुदूर दिस्स में भी बहुत स्थानों पर मिले हैं। चोल मंडल के तट से राजा पुलुमायि के जो सिक्के मिले हैं, उन पर दो मस्तूल माले जहान का चित्र बना है। इससे स्पष्ट है, कि सुदूर दिवास में जारी करने के लिये जो सिक्के पुलुमायि ने बनवाये थे, वे उसकी कांसुद्रिक शक्ति को भी सुचित करते थे। कलिंग से लगाकर श्रीलमंडल वक का समुद्रवट जीव लेने से साववाहन राजाओं का सामुद्रिक नेड़े पर भी अधिकार हो गया था, और इसी बिये ये जहाज के चित्र वाले सिक्के विशेष रूप से अचलिय किये गये थे। इसी समय में भारत के लोग समुद्र पार करके अपने उपनिवेशों की स्थापना करने में वत्पर थे। इस विषय पर क्षा प्रयास्थान प्रकाश डालेंगे।

राजा पुलुमायि के समय की सबसे प्रसिद्ध घटनी उसकी मगधविषय है। इस समय में पाटकीपुत्र में क्रववंश के राजाओं का राज्य था। ग्रे राजा निवेत चीर शक्तिहीन थे। श्रीतम करवराजा का नाम सुशर्मा था। उसका शासनकाल देव हैं पूर्व से दें हैं पूर्व तक था। सम्राट् पुलुमायि ने २८ ई० प्र् में इस पर आहमण किया और पाटलीपुत्र पर अपना अधिकार कर लिया। मगध के समृद्ध पर निर्वल राजा दिग्विजयी सात-बाहन आकांता के सामने न ठहर सके। इस समय से उत्तरी भारत पर भी सातवाहन वंश का आधिपत्य हो गया। मगध फी पुरानी सैनिक शक्ति अब जीख हो गई थी। शकों से बार-बार परास्त होकर मागध साम्राज्य अब बलहीन सा हो गया था। जिन वीर सातवाहनों ने इन शकों को परास्त कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था, उनकी सैनिक शक्ति के सामने ठहर सकना मगध के निर्वल राजाओं के लिये संभव नहीं था।

अब साववाहन राजा प्रविष्ठान के सम्राट् होने के साथसाथ पाटलीपुत्र व मगध के भी सम्राट् हो गये। यही कारण है
कि पुराणों में इन साववाहनों व आंध्र राजाओं का वर्णन मौर्थ शुंग और करव वंशों के सिलसिले में, उनके बाद पाटलीपुत्र के सम्राटों के रूप में किया गया है। श्रव साववाहन राजा प्रायः सारे भारत के एकच्छत्र सम्राट् वन गये थे। उनकी यह स्थिति लगभग एक सदी वक कायम रही। गौतमीपुत्र सावकिण विक्रं-मादित्य ने जिस साम्राज्यविस्तार का प्रारंभ किया था, उसे उसके पुत्र वासिष्ठीपुत्र पुलुमायि ने पूरा किया। इन साववाहन राजाओं ने उज्जैनी को अपनी राजधानी बनाया था। प्रविष्ठान से प्रारंभ कर, श्रव ये उज्जैनी से अपने विशाल साम्राज्य का शासन करते थे। पाटलीपुत्र की श्री इस समय उज्जैनी के सम्मुख फीकी पड़ गई भी। सम्राट् पुलुमायि का शासन काल ४४ ई० पू० से न ई० पू० वक था।

(४) मध्य के अन्य सातवाहन राजा

पुतुमायि के बाद कृष्ण द्वितीय सातवाहन साम्राज्ये का

स्वामी हुआ। इसने कुल २४ वर्ष तक ( प्र ई० पू० से १६ ई० पू० तक) राज्य किया। इसके बाद हाल राजा हुआ। प्राकृत भाषा के साहित्य में इस राजा हाल का बड़ा महत्त्व है। वह प्राकृत भाषा का उत्कृष्ट किव था, और अनेक किव व लेखक उसके आश्रय में रहते थे। हाल की लिखी हुई गायासमशती प्राकृत भाषा की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। राजा हाल का दरबार साहित्य और संस्कृति का बड़ा आश्रयस्थान था। इस के संरक्षण और प्रोत्साहन से प्राकृत साहित्य की बड़ी उन्नित हुई। प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध प्रंथ 'बृहत्कथा' भी इसी समय के लगभग लिखा गया।

हाल के बाद क्रमशः पत्तलक, पुरिकसेन, स्वाित और स्कंद-स्याित सातवाहन साम्राज्य के राजा हुए। इन चारों का इल शासलकाल ४१ वर्ष था। राजा हालने १६ ई० से २१ तक चार साल राज्य किया था। स्कंद स्याित के शासन का अंत ७२ ई० में हुआ। इन राजाओं के समय की कोई ऐतिहासिक घटना हमें ज्ञात नहीं है। पर इतना निश्चित है, कि इनके समय में सातवाहन साम्राज्य अचुएए रूप में बना रहा। स्कंदस्याित के बाद महेन्द्र सातकिए राजा बना। इसी महेन्द्र को मंबर के नाम से पेरिसस में सूचित किया गया है। प्राचीन पाश्चात्य संसार के इस भौगोलिक यात्राश्चय में भवकच्छ के बंदरगाई से शुक्त करके मंबर द्वारा शासित आयंदेश का उल्लेख किया गवा है।

सहेन्द्र सावकर्षि के बाद कुन्तल सावकर्षि (०१ ई० से न्दें ई० वक्) राजा बना। इसके समय में फिर बिदेशियों के आक-मख भारत में प्रारंभ हो गये। जिन युद्दशि लॉगों के आकमणों से, शक बोग सीर नदी की घाटी के अपने पुराने निवास-स्थान को बोद कर आगे बढ़ने के लिये विवश हुए थे, वे ही कालांबर में हिंदुकुश के पश्चिम में प्राचीन किंबोज जनपद में वस गये थे। बहाँ के यवन निवासियों के संपर्क से युइशि लोग भी धीरे-धीरे समय हो गये थे और उन्नति के मार्ग पर बढ़ने बाने के जिस समय राजा वासिष्ठीपुत्र पुलुमायि ने कण्ड वंश का मंव कर मगध पर विजय की, लगभग उसी समय इन सुइशियों में एक बीर पुरुष का उत्कर्ष हुआ, जिसका नाम कुशाया था। इस समय तक युइशियों के पाँच छोटे-छोटे जनपद थे। कुशाया ने उन सब को जीत कर एक सूत्र में संगठित किया और युइशियों के एक शक्तिशाली राज्य की नींच हाली। युइशियों को संगठित करके ही कुशाया संतुष्ट नहीं हुआ, धीरे-धीरे उसने अफगानिस्तान और तचशिला तक गांधार राज्य को भी जीत कर अपने अधीन कर लिया।

कुशास के बाद उसका पुत्र विम युइशि साम्राज्य का स्वामी बना। वह ३४ ईस्वी के लगभग राजगही पर बैठा था। उसने, युइशि साम्राज्य को और विस्तृत किया। पंजाब को अपने अधीन कर उसने मथुरा पर आक्रमस किया। मथुरा परास्त हो गया। उत्तर-पश्चिमी भारत सातवाहनों के साम्राज्य से निकत कर युइशि या कुशास साम्राज्य के अधीन हो गया। विम ने यह राज्य-विस्तार उस समय में किया, जब कि उज्जैनी के सम्बर्धिहासन पर राजा हाल के उत्तराधिकारी, जिनके हमें केवल नाम ही अम-बन्ध होते हैं, विराजमान थे। संभवतः ये राजा हकने मसापी नहीं थे, कि विम की प्रतापी सेनाओं का सामना कर सकते। परिणाम यह हुआ कि सातवाहन साम्राज्य का चय और कुशासों के उत्तर्ध का प्रारंभ हुआ। विम स्वयं इंड्रकुश के जनर-पश्चिम में कंशोज देश में रहता था, भारत के जीते हुए प्रदेश में उसके स्त्रप राज्य करते थे।

युइशि लोग शकों से मिन्न थें। पर भारत की प्राचीन ऐतिहरू

सिक अनुश्रुति में उन्हें स्थूलरूप से शक ही कह दिया गया है।
सातवाहन राजाओं ने देर तक 'शकों' के इन नवीन आक्रमसों
को सहन नहीं किया। शीध ही उनमें एक द्वितीय विक्रमादित्य
का प्रार्टुंभीव हुआ, जिसने कि इन सभिनव शकों को परास्त कर
दूसरी बार शकारि की उपाधि महस् की। इस प्रतापशाली राजा
का नाम कुन्तल सातकर्षि था। इसने मुलतान के समीप युद्दशि
राजा विम की सेना मों को परास्त कर एक बार फिर सातवाहन
साम्राज्य का गौरव बढाया।

विक्रमादित्य द्वितीय बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसके रानी का नाम मलयवती था। वात्स्यायन के कामसूत्र में उसका उल्लेख आता है। कुंतल सातकिए (विक्रमादित्य द्वितीय) के राज-इरवार में गुणाट्य नाम का प्रसिद्ध लेखक व किव रहता था, जिसने कि प्राक्ठत भाषा का प्रसिद्ध प्रथ बृहत्कथा लिखा था। सातबाहन राजा प्राक्ठत भाषा बोलते थे, पर कुंतल सातकिथि की रानी मलयवती की भाषा संस्कृत थी। राजा सातकिथि की भाषों मलकि समक नहीं सकता था। परिणाम यह हुआ, कि उसने संस्कृत सीखनी प्रारंभ की, और उसके अमात्य सर्ववर्मा ने सरल रीति से संस्कृत सिद्धाने के लिये कातन्त्र व्याकरण की रजना की। इस व्याकरण से राजा विक्रमादित्य इतना प्रसन्त हुआ, कि उसने पुरस्कार के रूप में भठकच्छ प्रदेश का सासन सर्ववर्मा को दे दिया।

गुणाह्यतिखित बृहत्कथा इस समय उपलब्ध नहीं होती पर सोमदेव द्वारा किया हुआ उसका संस्कृत रूपांतर कथा सिं-दूसाग्रे इस समय प्राप्तव्य है। यह बृहत्कथा का सचरानुवाद स्थित सारकप से अनुवाद है। कथासिद्धान्पर प्राचीन संस्कृत साहित्य का एक अनुपम रत्न है, जिसमें प्राचीन समय की बहुत सी कथायें संगृहीत हैं। बृहत्कथा के साथार पर विसा

हुआ एक और अंथ चेमेंद्रविरचित बृहत्कथामंजरी भी इस समय उपलब्ध है। वृहत्कथा का एक वामिल अनुवाद दिन्निण भारत में भी मिलता है। कथासरित्सागर और बृहत्कथामंजरी के लेखक काश्मीर के निवासी थे, श्रीर उनमें से सोमदेव ने अपना प्रथ काश्मीर की रानी सूर्यमती की प्रेरखा से लिखा था। इस प्रकार साववाहन सम्राट् के आश्रय में कवि गुर्खाढ्य द्वारा लिखी गई बृहत्कथा उत्तर में काश्मीर से लगाकर दिस्स में वामिल संस्कृति के केंद्र मदुरा तक प्रचलित हो गई। यह साव-बाहन साम्राज्य के वैभव का ही परिखाम था, कि उसके केंद्र में जिसी गई इस बृहत्कथा की कीर्ति सारे मारत में विस्तीर्ए हो गई। गुणाह्य रचित बृहत्कथा के ज्याधार परे लिखे गये संस्कृत प्रथ दथासरित्सागर के **अनुसार विक्रमादित्य द्वितीय का साम्राज्य** संपूर्ण दिस्स, काठियावाड, मध्यदेश, बंग, अंग, और कर्लिंग तक विस्तृत था, तथा उत्तर के सब राजा, यहाँ तक कि काश्मीर के राजा भी, उसके करद थे। अनेक दुर्गी को जीत कर म्लेच्छों (शक व बुइशि) का उसने संशर किया था। म्लेच्छों के संहार के बाद बजी नी में एक बड़ा उत्सव किया गया, जिसमें गौड़, कर्नाटक, लाढ,काश्मीर, सिंध ऋादि के ऋधीनस्य राजा सम्मिलित हुए। विक्रमादित्य का एक बहुत शानदार जुल्स निकला, जिस-में ३नं सब राजाओं ने भाग लिया।

इस प्रकार कुंतल सातकिए एक बड़ा प्रतापी राजा हुआ।
युइशियों को परास्त कर उसने प्रायः सारे भारत में एक असंड धान्नाज्य कायम रसा।

कुंतल सावकर्षि के बाद सुंदर सातकर्षि ने एक वर्ष और फिर वासिष्ठीपुत्र पुलोमायि द्वितीय ने चार वर्ष तक राज्य किया। इनके शासनकाल की कोई घटना हमें बात नहीं है। संसवतः इनके समय में साववाहन साम्राज्य की शक्ति चीए होती आर्थ

हो गई थी और उसके दिगंत में विपत्ति के बादल फिर उमझने खुंरू हो गये थे। इन राजाओं के बहुत थोड़े-थोड़े समय तक राज्य करने से यह भी प्रतीत होता है कि सातवाहन साम्राज्य की आंतरिक दशा भी इस समय बहुत हद नहीं रही थी।

# ( ५ ) मगध से सातवाइन शासन का अंत

विक्रमादित्य द्वितीय ने शकराज विम को परास्त तो कर दिया, पर सातवाहनों की यह शक्ति देर तक कायम नहीं रही। युइशि साम्राज्य में विम का उत्तराधिकारी कनिष्क था, वह वड़ा प्रतापी श्रीर महात्वाकांची राजा था। उसने युइशि शक्ति को पुनः संगठित कर सातवाहन साम्राज्य पर फिर आक्रमण किया। समीप के अन्य राजाओं सन्भी उसने इस कार्य में सहायता ली। स्रोवन के राजा विजयसिंह के पुत्र विजयकीर्ति और कुछ अन्य राजाओं को साथ ले उसने भारत की श्रोर प्रस्थान दिया। विक-मादित्य द्विवीय के निर्वत उत्तराधिकारी इनका सामनः नहीं कर सके। बात की बात में काश्मीर व पंजाब के प्रदेश कनिष्क के अधिकार में आ गये। किसी विशेष बाधा के विना ही यह नई म्लेच्छ सेना साकेत ( श्रयोध्या ) तक पहुँच गई। श्रयोध्या से आगे बढ़ वह पाटलीपुत्र पहुँच गया। वहाँ का राजा कनिष्क की प्रवत शक्ति के सम्मुख असहाय था। वह परास्त हो गया। इरजाने के रूप में भगवान बुद्ध का कमंडलु और अश्वधीप माम के बौद्ध विद्वान को साथ लेकर कनिष्क पश्चिम को बापस सीट गया। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्सा समय किएक के धर्म दूर-दूर तक फैल चुके थे। राजा कुशास मी बीद बा, और राजा विम शैव धर्म को मानने वाला वा। शक और बुद्दि लोग प्राचीन आर्थ मयीदा के अनुसार बाहे म्लेच्छ हों, 🦠 पर उन्होंने मारवीय धर्मी की दीका प्रदक्ष कर ली थी।

साव सगक से सावबाहन साम्राज्य का अंत हो गया था।
न ने बल अगध, अपितु, प्रायः सारा उत्तरी भारत सावबाहनों के
हाथ से बिकल कर कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित हो गया
था। कनिष्क के सिक्के उत्तरी भारत में राँची (बिहार प्रांत में)
तक से पाये गये हैं, और उसके शिलालेख पेशावर से ग्रुक कर
मथुरा और सारनाथ तक उपलब्ध हुए हैं। इसमें संदेह महीं,
कि वे सब प्रदेश अब कनिष्क के साम्राज्य में सम्मिलित थे। इन
नये जीते हुए प्रदेशों का शासन करने के लिये कनिष्क ने दो
क्रिय नियत किये, मथुरा में सरपल्लान और पाटलीपुत्र में
क्रियप नियत किये, मथुरा में सरपल्लान और पाटलीपुत्र में
क्रियप नियत किये, शासन हुआ था। यह बनस्पर कनिष्क
हारा नियत सत्रप ही था।

उत्तरी भारत पर कनिष्क का आक्रमण ६० ई० के लगभग हुआ था। इस समय से मगध तथा उत्तरी भारत के अन्य प्रदेशों से सात्वाहनों का राज्य समाप्त हो गया। यह वंश इसके बाद भी देर तक दक्तिशापथ में राज्य करता रहा। सात्वाहन राजाओं के इसाख व युइशि सम्राटों से बाद मैं भी बहुत से युद्ध हुए। पर बे मगध पर फिर कभी अपना अधिकार स्थापित करने में समर्थ नहीं हुए।

#### (६) नया पुष्पपुर

पाटलीषुत्र को जीव कर कनिष्क ने अपने अधीन कर लिया भा । अपने प्राचीन गौरव के कारण यही नमरी कनिष्क के विशाल साम्राज्य की राजधानी होती चाहिये थी। पाटलीपुत्र का राजा ही भारत भर का साम्राट् होता था। पर चीन की सीमा तक विस्तृत कनिष्क के साम्राट्य के लिये पाटलीपुत्र उप-युक्त राजधानी नहीं थी। अतः उसने नये असुमपुर (पाटलीपुत्र) की स्थापना की, और उसे पुष्पपुर नाम दिया। यहीं आजकत का पेशावर है।

पुष्पपुर में किनिष्क ने बहुत सी इमारतें बनबाई । इनमें सब से मुख्य एक स्तूप था, जो चार सौ फुट ऊँचा था। इसमें तेरह मंजिलें थीं। जब प्रसिद्ध चीनी यात्री अपन्तसांग महाराज हर्ष-वर्धन के समय (सातवीं सदी) भारतभ्रमण को आया था, तो इस विशाल स्तूप को देख कर आश्चर्य में आगया था। इसुमपुर के मुकाबले में किनिष्क ने पुष्पपुर को विद्या, धर्म तथा संस्कृति का भी केंद्र बनाया। प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान् अश्वषोष को बहु पाटलीपुत्र से ले ही आया था। बहुत से अन्य विद्वान् भी इसके राजद्वार में आश्रय पाये हुए थे। इनमें आचार्य चरक का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। यह अपने समय का सबसे बड़ा वैद्य था, और इसकी लिखी चैरकसंहिता आज तक भी आयुर्वह के मंथों में परम उत्कृष्ट गिनी जाती है।

वीद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदाय महायान का विकास मुख्य तीर पर कनिष्क के समय में ही हुआ। वौद्ध धर्म के इतिहास में अशोक के बाद कनिष्क का नाम सबसे प्रमुख है। उसने अशोक के समान ही बौद्ध धर्म की सेत्रा करने तथा उसे देश-देशांतरों में फैलाने के लिये विशेष उद्योग किया। उसने सेक्झें स्तूप, चैत्य और विहासों का निर्माण कराया। उसी के आश्रम में बौद्ध धर्म की चौथी महासभा (समिति) काशमीर को राजा-भानी श्रीनगर के समीप कुएडलवन विहार में हुई। इसमें ४०० विद्धान भिक्ख एकत्रित हुए। आचार्य अश्रम्योष, ब इनके गुरू बार्य तथा वसुमित्र ने इस महासभा में प्रमुख भाग लिया। इस महासभा में बौद्ध त्रिपटक का महासभा में प्रमुख भाग लिया। इस महासभा में बौद्ध त्रिपटक का महाविभाषा' नाम का माष्य तैयार किया क्या उसे ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण कराया गया और इस संपूर्ण विशाद प्रथ को ताम्रपत्र पर लिख कर एक स्तूप के आधार में स्थापित किया गया। दुर्भाग्य से ताम्रपत्रों पर लिखे इस विशाल पंथ का अभी तक पता उपलब्ध नहीं हुआ है, यद्यपि चीन में इसका चीनी, अनुवाद मिल चुका है। महायान संप्रदाय की यह, प्रामाणिक पुस्तक है। भारत के उत्तरी देशों में इसी महायान संप्रदाय का प्रचार हुआ था।

किनिष्क के उत्तराधिकारी वासिष्क, हुविष्क, कनिष्क द्वितीय और वासुदेव थे। इनके समय में कुशाए व युइशि साम्राज्य श्रायः होते रहे, पर दिल्ला में अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम रखने में साववाहन राजा सफल रहे। कुशाए देश के श्रांतिम राजा वासुदेव ने १५२ ई० से १७६ ई० तक राज्य किया। पाटली-पुत्र इन सम्राटों के समय में श्रापना गौरवपूर्ण पद खो चुका था, उसकी स्थित एक प्रांतीय नगैर की सी रह गई थी, जहाँ कुश्राएों द्वारा नियुक्त ज्ञाप शासन करते थे। वनस्पद के बाद पाटलीपुत्र के जाय कीन नियुक्त हुए, इसका परिचय हमें नहीं है।

इस समय पाटलीपुत्र (कुसुमपुर) का गौरवपूर्ण स्थान पुष्प-पुर न से लिया था, जो न केवल राजनीविक शक्ति का, अपितु विद्या, धर्म और संस्कृति का भी सर्वप्रधान केंद्र था। सारे कुशास शासन में, पहली और दूसरी शवान्दियों में, पाटलीपुत्र की स्थिति पेशावर के सम्सुख हीन बनी रही। पर कुशास सम्माज्य के पतन के साथ ही पाटलीपुत्र ने अपने विलुप्त गौरव को फिर प्राप्त कर लिया।

# पन्द्रहवाँ अध्याय

### भारशिव और वाकाटक वंश

#### (१) कुशास साम्राज्य का पतन

हम पहले लिख चुके हैं. कि ६० ई० के लगभग कुशाखवंशी सम्राट् किनक्क ने लगभग सारे उत्तरी भारत को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। पाटलीपुत्र भी इस समय साववाहन वंश के स्थान पर कुशासों के हाथ में चला गया था। कुशास साम्राज्य की राजधानी पुष्पपुर (पेशावर) थी, ऋौर पाटलीपुत्र पर शासून करने के लिये चत्रप वनस्पर नियुक्त किया गया आ। एक पुरानी अनुश्रुवि के अनुसार नपुँसकों की सी आक्रिवनाले पर युद्ध में विष्णु के समान बली इस महासत्त्व विश्वरफूर्वि ( वनस्पर ) ने सब राजाओं का उत्सादन कर कैवर्स, पंचकान पुलिंद, बंजन, आदि दूसरे नीच वर्षों की पार्थिव बनाया। अधि-कांश प्रजा की उसने ब्राह्मसों का विरोधी बना दिया। चत्र को उखाड़ कर उसने नया चत्र बनाया और जाह्रवी तीर पर देवीं और पितरों का भलीमाँ वि वर्षस कर सन्यास ले शरीर छोड़ स्त्रुग को सिधारा। इस अनुश्रृति के अनुसार बनस्पर बड़ा प्रतापी शासक था। पुराने चत्रियों और बाइएगों के लिये यह रवामाविक था, कि वे उसका आदर न करते। वह नपुंसकों की सी राक्त वाला (संभवतः, मंगोल खून के कारण दादी मूँछ के रहित्) म्लेच्छ यदि माधामीं और चित्रवीं की सदावना न माप्त कर सका हो, तो इसमें क्या आरचर्च है। पर कैवर्स आदि नीचे सममे जाने वाले लोगों को राज्यपद (पार्थिव

बना ) देकर उसने नया चत्र (शासक वर्ग ) उत्पन्न कर दिया, और जनता में नाहाणों के लिये अन्नद्धा उत्पन्न कर दी। वह स्वयं भारतीय धर्मपरम्परा का अनुयायी हो गया था, जैसा कि उस काल के सभी शक, यवन, युइशि आदि म्लेच्छ लोगों की प्रवृत्ति थी। इसी लिये आर्यमर्थादा का अनुसरण करते हुए अंत में संन्यास ले उसने शरीर का त्याग किया था।

वनस्पर के बाद जो व्यक्ति पाटलीपुत्र के महास्त्रप बने, उनके नाम हमें झात नहीं है। पर इसमें मंदेह नहीं, कि लग-भग एक शवाब्दी तक वनस्पर के उत्तराधिकारों महास्त्रप पाट-लीपुत्र को राजधानी बना कर उत्तरी भारत में राज्य करते रहे, कुशाखीं का संघर्ष सातवाहन राजाओं के साथ चलता रहा, पर उत्तरी भारत में उनका शासन निर्विष्ठ केप से जारी रहा। इस कुशाख साम्राज्य की सीसा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक श्री।

पर दूसरी सदी ईस्वी के अंत होते-होते कुशाए साम्राज्य का पतन प्रारंभू हो गया। कुशाएों के शासन को उत्तरी भारत से नच्ट करने का श्रेय दो शक्तियों को है, एक तो यीध्य आदि गणाराज्यों को और दूसरा कांतिपुरी के नाग भारशिव राजाओं की । कुशाए साम्राज्य के विकास से पूर्व ही, माग्र्य सम्राटों की निर्वालता से लाम उठाकर यीध्य गए ने अपनी स्वाधीनता कायम कर ली थी। पर कनिष्क ने इन्हें अपने अधीन किया और इनका प्रदेश कुशाए साम्राज्य के अंतर्गत हो गया। हर दूसरी सदी ईस्वी के मध्य भाग में यीचयों ने फिर अपना सिर उत्ता किया। पर वे अपनी स्वतंत्रता को देर बक्र कायम नहीं रख सके। शक महाच्यप बहुदामन ने उन्हें प्रदेशित किया। वह लिखा है कि किस प्रकार उसके सब चित्रयों में बक्रशाली योधयों को परास्त किया था। पर इक्र ही समय के बाद यीविय

लोगों ने फिर बिद्रोह का मंडा खड़ा किया। इसरी सदी के समाप्त होने से पूर्व ही वे फिर स्वतंत्र हो गये। कुशाखों की शक्ति के मुकाबले में स्वतंत्रता प्राप्त, कर सेना सुराम बात नहीं थी। कुराणों का साम्राव्य बल्ख से बंगाब की बाही वक विस्तृत था महाचत्रप रहदामन उन्हीं की श्रोर से नियुक्त शासक था। इतने सकिराली साम्राज्य की पराहत कर देना एक गर्छ-एक्ट के लिये वह अभिमान का बाद भी। इसी के उपलब्ध भी अव्यक्ति सपते नये सिक्के प्रचलित किये, जिन पर श्रीमे शास्त्र क्य अकार्य कराया मगा। इन सिक्कों पर कार्विकेय का चित्र मी दिया गया। कार्तिकेय देवताओं का सेनापनि साना स्या है। यीभेयों ने जो विजय प्राप्त की थी, वह देवताओं के ही योग्य श्रो । जनता का बिश्वास श्रा, कि यौधेवाँ का विश्वय का एक मंत्र आता है, इसी सिवे उनके लिये किन्यमंत्र घरा। साम्' यह विशेषस दिया गया है। दिना किसी विशेष मंत्र या बाद के केवन शंबदन से इतने शक्तिराली कुशास सामान्य के बिबंद बिद्रोह कर के स्वतंत्रता कैसे प्राप्त की जा सकती अति। अधायों के विकद इस विद्रोह में अखिर आर्जनायन आदि अन्य गर्धराज्यों ने भी योधेयों का साथ दिया 🗱 प्रम गण इस समय वतंत्र हो गरे थे, चौर संमच्या क्या बीबर्यों के साथ मिल कर एक अंच बना क्रिया का अंधि है कारा और देहरादून से जारंग का तुसरी राज्यान कर के सम का राज्य था। इस गायों का सब्बंद सामन की से सरी विके एक क्रायम रहा । लगभग हेद सदी पह से मुक्तिसाकी क्षां के साथ कापम रहे । इनके स्थान कारोब - यहा-क्षा क्षा के जोर को संपूर्व गया विक्रीविक करता का । विक्रमान पूर्वी, पंजाब में बोले के बालाय सामान्य का चंत किया, विसे ही वर्तमान संगुष्ट्रमान्त्र, स्वासियर प्रीक स्

के प्रदेशी में बारशिव राज जो द्वारा कुशायों की शक्ति की कृष्टियों हुई। कुछ समय और पीछे वीसरी सदी के उत्तरार्थ में क्षार बायुने से भी कुशाय समयों के शासन का अंत समयतः कुर्य भारशिव नागों द्वारा किया गया।

## (२) भारतियं वंश

ग्रांग साम्राज्य के निर्वल हो जाने पर मारत के विविध महेशों में जो जानेक राजवंश स्वतान हो गये थे, उनमें विविशा जा मरावंश मी वक था। वाद में मह वंश पहले शकों की जीर फिर इसाखों की जारीनता में चला गया। अब यौधेयों हारा कुरांखों के विश्व विद्रोह करने से जो जान्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, जरसे लाम उठा कर नायों ने जापंनी शक्ति का विस्तार करना आरंग किया। ग्वालियर के समीय पद्मावदी की उन्होंने अपना जोड़ समाया; और वहाँ से बहते-वहते कीरांबी से महुरा कर के आरे प्रदेशी को जपने जायीन कर लिया। इस महेशों के समुरा कर के आरे प्रदेशी को जपने जायीन कर लिया। इस महेशों के समाय हाला इताबों का राज्य था। उन्हें परास्त कर नाम रेखिंग मी के प्रदेश कीर जाने बढ़े। मिखाँपुर जिसे में विद्यालित करित की उन्होंने राजवानी बना जिया और नंगा नहीं के साथ के प्रदेश को बहुत दूर कर विश्वय कर किया

ये नाम राजा श्रेष असे की मानने बाक के किस समुख राजा ने शिव की प्रसाप करने के लिखे बाँगी की करते हुए शिवलिंग को करने लिए कर बारक किया इसीलिये भारशिव करलाने बाँगों के प्रति के स्वी के श्रेष के प्रति अपनी माक्ति प्रदर्शिव करने के लिखे ने शांका के प्रति अपनी माक्ति प्रदर्शिव करने के लिखे ने शांका के रूप में शिवलिंग को सि. कर देखते के । इस जा एक मूर्वि भी उपलब्ध हुई है, जो इस अनुभूति

करती है। नवनाग ( दूसरी सदी के सभ्य में ) से अवसाग ( तीसरी सदी के अंत में ) तक इनके कुश सात राजा हुए, जिन्हींने अपनी विजवों के उपलक्ष में काशी में इस बार अश्वमेष यह किया। समयतः इन्हीं दस बंशों की स्मृति काशी के दशाश्वमेष घाट के रूप में अब भी कुश ति है। मारशित राजाओं का सम्राज्य पश्चिम में मधुरा से पूर्व में काशी से भी कुछ वर तक अवश्य विस्तृत था। इस सारे अवेश में अधुत से स्वानी पर इसके सिकके वाये | आते हैं। गंगा बहुना के अपना मान से उद्धार करने के कारस गंगा-यहना को ही इन्होंने अपना राज्य चिन्ह बनाया था। गंगा-यहना की स्वानी अपना राज्य भिवेक कर इन राजाओं ने बहुत का बाद इन पवित्र निह्यों के गौरव का पुनक्तार किया का निवान का का मान स्वान का स्वान का स्वान स्वान का स्वान स्वा

भारशिष राजाओं में सबसे प्रसिद्ध राजा बीरसेन थे।। इसामों की परास्त कर बारवमेश पर्सी की संबादन एकी ने किया थां। संयुक्तपांत के फरैंसावाद जिसे में एक शिलालेखा भी मिसा है, जिसमें इस प्रतापी राजा का उस्सेख है। संभवतः

सामा महिन में मयुक्त होता है। पाटलीपुत्र के ये कुरात्य सत्त्रप

कार है करवाते थे।

क्षेत्र है के तसभग पाटलीपुत्र से भी कुशालों का शासन क्षेत्र है के तसभग पाटलीपुत्र से भी कुशालों का शासन क्षेत्र है । पर इस समन् तक वाकाट लींग भारतियों के सामन्त के आवश्य राजाओं की पेरणान्ते ही विध्यमंकि ने पाटली- पुत्र से सुबब्ध शासकों का उच्छेद कर उसे कांतिपुर के सामान्य के जांकांत कर लिया था। काघ को जीत लेने के बाद भार किया। क्षेत्र के सामान्य की जीत लेने के बाद भार किया। क्षेत्र का सिव्हार का राजवानों क्षेत्र भी काम में उनकी कांत्र में कांत्र है। वायुपुराक के अनुसार नागराजाकों ने चंपारी पर भी राज्य किया।

पर माग्य कीर चंपा के सारशिक लाग पर एक शासने नहीं कर सके। जिस प्रकार पूर्वी नंगाल में योजेंग जाजुनायत जाति गया सालंग हो गने थे, वैसे ही उपनी निवाह में इस सामा आती शासना में इस सामा आती शासना से साम उदा कर लिन्छा गया से किर से अपनी श्वाह साम की हम सामा कि पार पित कि कि का मा जा जा साम पित कि कि का मां जा लिए की साम पित कि का मां जा साम पित की साम की क

( 3 ) 4 6 7

हम उपर लिख चुके हैं कि बाकाटक विध्यस्ति

शिष नागों का सार्वत था। उसके पुत्र का नाम प्रवर्शन की मारशिष राजा मचनाय की इकजीती जावकी प्रवर्शन के पुत्र गीतमीपुत्र को उपाही थी। इस विशाह से गीतमीपुत्र के जो पुत्र हुना, उसका नाम करसेन था। क्योंकि जाननाय के कोई पुत्र नहीं था, धातः उसका उपाशिकारी व्याका नीहित जानमां है से था। गीतमीपुत्र की एरचु प्रवर्शन के जीवनकात के दि हो गई थी घातः बहुसेन जहाँ ज्यान पिताम के सार्व का वस्ता का

केंद्रेर हैं के समझा अवरसेन की प्रेस के आई अवका नेसा सबसेन बाकारक राजगढ़ी पर हैता । स्वाब्ध आया मारशिश अवनात की रूपे कही सहायका की। स्वाब्धिय के तीन स्वाब इस की के जो कहते राज्य में सोवीक माएकों के सप में शासिय करते हैं। के ब्राह्म अवरसेन की मृत्यु के बाद इन्होंने स्वतंत्रं होने का अवस्त दिया। पर संवनाग की सहायता से कहरोंने का अवस्त दिया। पर संवनाग की सहायता से कहरोंने का अवसाय की व्याहण एकाने में संबंध हुआ। अवसाय का ब्राह्म के शासन काल का ब्राह्म का ब्राह्म

वहरोन के बाद प्रशिक्ष ३६० से देप है । वस विशेष वहरोग के ग्रास समार अपनी शकि का क्रिसार करने में वहरोग के ग्रास समार अपनी शकि का क्रिसार करने में व्यापत के ग्रास समारों की यह मकल प्रवास की कि मुख्यार का काठ ग्रास माना समारों की यह मकल प्रवास की कि मुख्यार की का कुश सा नाविष्ठत्य ह सर्वता सुक कर विधा जान के बांका के राजा इस कार्य में देलके सहायक हो संबक्ति के क्यांकि इसके राज्यकी सोमा में शक्त कहा संविध हो संबक्ति भी क्यांकि इसके राज्यकी सोमा में शक्त कहा कार्य के स्वास के मुख्य के माना की राज्यकी समाय कक्त कियो न किसी क्ष्य में ग्रास समारों की समारा हम समय कक्त कियो न किसी क्ष्य में ग्रास समारों की समारा कर कर कर सुके के प्रवास कार्यकार्यों कार्यकार का इनके साथ और भी घनिष्ट मैक्की का संबंध स्थापित किया जाने । संसवतः इसीसिने उसने अपनी कन्या प्रभावधी गुप्त का विवाह रहसेन द्वितीय के साथ कर दिया । इस राजा की सस्य केवल पाँच वर्ष शासन करने के बाद ३६० ई० के सगमन हो मई भी, और उसके पुत्रों की जास जहुर बोटी होने के कारक शासनसूत्र प्रभावती गुप्ता ने स्वतं अपने होनों में है। सिया था।

इन वाकाटक राजाओं के संबंध में अधिक विस्तते की हमें आवश्यकता नहीं है। इस समय पाटलीपुत्र में जिस शक्तिशासी सुध सामान्य का विकास हो रहा था, उसके प्रवाप के सम्भुक्त हात बाकाटकों की शक्ति विलक्ष्य मंद पढ़ गई थी, और बे गुप्त सामान्य के अंतर्गत अधीनस्थ राजाओं के रूप में रह गये थे।

( ४ ) पाटकी एक में की सुदी महोत्सक

भारशिव राजाओं के शासनंकाल में वाकाटक विकास कि नाम और जांग को जीव सिया था। पर और ही शकि नामी कि कहि वास में पाटकी पुत्र को जीव कर जपने अधीन कर किया। प्रतिस ऐसा होता है, कि लिच्छिव होग भी देर तक कर स्थान है। इस ही समय बाद मगय के किसी प्राचीन संवर्धश में पाटकी पुत्र को सिच्छिवों से स्वतंत्र किया। के स्थान को सम्बद्धि साथ नाम के किसी प्राचीन संवर्धश में पाटकी पुत्र को सिच्छिवों से स्वतंत्र किया। के स्थान नाम का एक संस्कृत नाटक इस विवाह कर साथ का प्रतिहास के एक क्यानक को सम्बद्ध उस कर साथ साथ के स्वतंत्र के स्वतंत्र के स्वतंत्र के स्वतंत्र के सम्बद्ध उस कर साथ का स्वतंत्र के स्वतंत्र के स्वतंत्र की समुख्य उस कर साथ का स्वतंत्र के स्वतंत्र के स्वतंत्र की समुख्य उस कर साथ का स्वतंत्र के स्वतंत्र के स्वतंत्र की समुख्य उस कर साथ कर साथ

ामक में संदर्भनी नाम का एक राजा प्रकाशकारण था। इंतानक नंदा का ना, कार्याय समय के ही किल्लियाचीय राजा हा के बाद इसका संबंध था। संवर्भनी की कोई पुत्र मा किल्लियाचीय संबंध भाग के स्वर्धकार की अपना अस्त पुत्र बना किया सा । पर दक्किवस्था में सुंवर बर्मा के एक पुत्र उत्पन्न ही मेंबा, जिसका माम कल्यासबर्मा रखा गया। अब नामकुरकार्य का उत्तराधिकारी यह क्ल्यास्थमी हो गया, विकास क्रुवेन का राजगद्दी पर कोई अधिकार मही रहा । इसे अह वृद्ध बहुत बुरी माल्म हुई, और उसने सिच्छविगाई की सहायता से मगा पर आक्रमण किया। सबाई में सुन्द्रवर्ध मारा गया, और बालक कल्याखबर्मा की प्राखरचा करने के बिये उसके जमारव उसे पारतीपुत्र से पंपा के जगती में ते मंदे। चंद्रतेम ते पादसीपुत्र की जीव जिया और अपने की क्यूमोबित किया। उचर कल्यास्वर्यास्य प्रधानागात्म मेत्र गुर बीर सेनापति कुंबरक पुराने कागम कुल का राज्य पुन स्वाबिक करते के जिले अयलाशील दहे। शांध ही छड़ें अपने उदेश्ली संपत्तता हुई। राजा नंदसेस शर्वर और पुलिय लोगों के विशेष हो शांत करने के लिये पाट नीपुत्र से बाहरे गया हुआ थर। इस बिद्रोह को इस्ट्रा करने का शेय भी नीविनिधुण मंत्रगुत को छी।मा भागमार पाते ही सेनापति कं जरक की सेनाओं न पाट क्रीश्रह का इसका कर विकास सारी अनवा ने सागव इस के शाह के पुना स्थापिक होते पर हुई बगक किया है इसी खुरी कोसुदीमहोत्स्य कही ब्रावास्य के साथ प्रकाशिकार्य वास गया चंडतेव ने कुरसम्बद्धां को बरास कर ने के सिबे प्रयत्न किया पर पारे सम्बद्धा नहीं हुई। स्वापन अन्तर युद्धों में उसकी समु भी हो मई

कीमुदोमहोत्सव में इस विवस्तिन को कारकर का सब है। कई ऐतिहासिकों ने चंडलेंग को सुम्रक्ति के स्वानिक राजा चन्त्रगुप्त के साथ मिखाने की क्षेत्रियां की है अधिकां की क चन्त्रगुप्त में 'ई समना नहीं है इस देखा मिला है। यह कारका चडतेन उन बीर कुला के से की महाज्ञत्रप के वंश के नष्टं होने पर मगध तथा उत्तरी सार्व की तत्कालीन अध्यवस्था से लाग उठा कर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लियें प्रयवस्थाल थे। संभवतः चंदसेन इसका विशेषण है, और इसका असली नाम कारस्कर है। गाँद यह वनस्कर के वंशजों में से कीई हो, तो मी आश्चर्य नहीं। इसकी चीरता से आकृष्ट होकर संतानहीन सुन्वरवर्मा ने इसे अपना 'कृतक' पुत्र बनाया था, पर इसने अपने स्थामी के विद्य ही चिट्रोह कर उसका धात किया।

े इस काल का पाटलीपुत्र का इविहास बहुत अत्यह है । वर इतना निश्चित है, कि कुशास साम्राज्य के शिक्षित होने पर बहाँ कोई भी शक्तिशाली राज्य काफी समय तर्केश्वयंग पही हो सका कुछ हर तक पाटलीपुत्र भारशिक कार्यटकी के शक करेंग कर उसे किंग्झियों ने जीत किया, किर वहाँ के जाते मागध कुल ने कुछ समय एक शासन किया, किर् कारकर ने वहाँ की राजगरी पर अधिकार कर तिया । इस कार्य में किन्कवियों ने उसकी सहायता की। सुन्दरवर्गी के मानव कुल ने ही लिच्छवियों के शासन का पाटलीपुत्र से छत किया था। बातः ये स्वामाविक रूप से कारत्कर के उस पड़र्वत्र में सहायक में, जो सुन्दरक्मों के विदस किया गया था। पर की सेम कार्रापुर यो देर तक पाटकीपुत्र में राज्य नहीं का सका नीति-चितुस मंत्रशार ने एक बार किर प्रामीन मानक कर संघक करणालुक्यों को पार्ट्सायुक्त की राजगरी पर क्रिकेट भूर रहेन ही पारकानुक की इस जाराजक करता का लात है। अवा क्रिकेट के प्रमान में ही एक देने के प्रमान के करण कि हुने, किसने न केवल बाटवीएन के व्यक्तिक शावन की क्रिकेट के कापित बानक बाद्यांक के क्रिकेट नीत्र के क्रिकेट के कापित बानक बाद्यांक के क्रिकेट नीत्र क क्रिकेट किया। इस बेरा के लाग पुरुषक है।

## सोलहवाँ श्रम्याय

कीर्वाचरकाचीन भरत् का राजनीतिक भीर आर्थिक कीर्

### '(१) गस राज्यों का पुनबस्थान

मागध सामाज्य की शक्ति निर्मल होने पर जहाँ भारत भनेक प्रदेशों में राक्तिशाली बीर पुरुषों ने स्वतंत्र राजवंशों औ स्वापना की, वहाँ कई पुराने गणराज्य फिर स्वतंत्र हो गरे क्षांचीन अस्तव में बहुत से गरहराज्य थे। मगव के शक्तिस्त सम्राही ने इनकी जीतकर अपने अधीन कर लिया था। प इनकी विविध जनपर्दी में प्रथक सत्ता अब भी विक्रमान। विविध कुलों, गर्यों और जनपदों के त्यानीय धर्म और व्यवस्त को मागध समादों ने अञ्चरण रखा भा। परिवास बहु हुआ कि जब मराच की शक्ति कमजीर हुई, तो क्रमेक गर्क राज्य कि से स्वतंत्र हो गये। इतमें सबसे मुख्य बीवेच गरा था। ब्रह्मत बीर स्मापन के बीच के अवेश में इन्होंने अपने स्वर्धक द्वार को स्थापना की। विकाद से सक्तत तथी को पार करते ह परास्त अर्थ किया हा । संग्रंभ के राजा क्ष्में जीवकर का अधीनता में बाते में सकत हुए में। पर अवसर बाते ही से का स्वतंत्र हो गरे । बीबेर के श्रातिहिक अलिए ( श्रंवाला, रनपुर और वेदहादन के प्रदेश हैं ), राजन्द ( हारिका के दक्तिय में ), चौहुन्बर ( कॉबबा है ) ( उत्तरी राजपुताना में ) वस भी दूस स्थार लिए पुष्यभित्र शुंग के समय वक समय की पर उसके बाद शुंगों का राज्य पहिला

रह गया था। मदुरा के पश्चिम में प्रायः सारे पूर्वी व इक्रिकी रंजाब में अब गखराज्यों का पुत्तकत्थान हो गया था। महामध्य नंद और मौर्यों से पहले के से पंजाब के बहुत से गख राज्य जब फिर नहीं उठे। चित्रय, आरह, आरोब, सिहितक आर्थि सब कि से स्वतंत्रका आर्थ करने में सहये नहीं हुए। कई सादेशों तक मागव समस्तों को ख्योनका में स्वतं हुए का बार्वाशाकोपजीवि गर्यों ते अपनी शकोपजीविका को विलक्ष्म बार्वाशाकोपजीवि गर्यों ते केवल बार्या (वृत्ति, महुबालक कोर बार्वाश्वय ) में हो ज्यापृत हो गते थे। वे प्रीरे-वीरे हुक्क जातियों के रूप में परिवर्तित हो रहे थे।

प्रातः जनपर्यो को छोड़कर दक्षिणपूर्व की स्टब्स अरक्षा और प्रातः जनपर्यो को छोड़कर दक्षिणपूर्व की स्टब्स अरक्षा और दियां था। उन्हें स्वतंत्रता इतनी शक्षिक प्रिन की लिए अर्की मन्मवंत्राय के हरे भरे प्रदेश में बराबीन रहने के स्थान अर सुद्द राज तोना को मदभूमि में जाइन, बसना प्रश्न किया। साजव सोग बहते नतमान जयपुर रियासत में स्वित्य अनेश में साजव सोग फिर वहां से भो और आने कर उज्जेनो के सबीप सा सते, और फिर वहां से भो और आने कर उज्जेनो के सबीप सर्व मनेक में को गये, जो बाज तक भी सनके नाम से मांसका इंद्रकामा है। इसी तरह शिव सोम स्व्यूप्ट में विश्वीय के पाक का बते। वहां स्टब्सेन स्वयासिक नारते को स्थापना की। वहां सतक सनेक स्वयंक स्वयंक्षक इप हैं।

यागव साम्रास्य के प्रकारकार में भारत के राज्यातिक बीमन में देन समाराज्यों ने बहुद सर्मनपूर्व स्थान श्रीक विकाश बाह साह पातांत्राणों ने सारक में स्वेश-न्य-माणीक वार्तामा को स्थान बहना पारंच विका तो प्रकारक हो। से से स्वाप प्रकार करने परास्त हिन्दे विका के सम्बद्धि हो। विकास समाप्त सह क्षितिक सम्बद्धे के जिस पर सुकारित के स्विधारित प्रकार

थिकारिकी का शासन था। इन्हीं की शक्ति के कारख मागध सामान्य के निर्वेक राजा अपनी स्वतंत्र सत्ता को कायम दस सके । आगध साम्राज्य की रचा के लिये इन्होंने ढाक कर करेंस किया शर्कों को परास्त करने का श्रेय जहाँ उज्जैनी और प्रकि काम के सातवाइन समाटों को है, वहाँ मानवगय ने भी इस विषय में बढ़ा कार्य किया। मासबन्धा की सहायत! और सह बोग से ही गीवमीकुत सावकर्षि ने शकों का उच्छेद किया या राकों के परामान के बाद मालवगाय की शक्ति बहुत बढ़ गई भी ज्योंने इस समय के अपने जो सिक्के जारी किये, उस पह 'मालवानां जय' और 'मालवनणस्य जय' वे लेख उत्कीर्स हैं। इसमें सकीं के उत्तर प्राप्त की हुई इसी विजय को स्मृति कंकित दैन इसी महस्वपूर्ण घटता ही बादगार में एक नवे संबत् क मार्थ किया गया, जो चाजकत विकास संवत् के नाम से क्या इपरी मारत में प्रमुक्त होता है। यह संचत् मालेक्यण की स्मित या विजय के रमलय में १७ ई० पूर्व प्रारंश किया क्रिया इसे अमेक प्राचीन शिसालेखीं में 'मासंबगकान्याय' कहा गर्वा है। यही विकय संवत् भी कहलाया, क्वोंकि शकों की पराज्य का केव काववादण समाद विक्रमादित्य (गीतवादुः सामाविक) को भी सामा हो बा, बिवना कि मासबगया को गयाराज्यों के तष्ट हो आर्थि वर इसेंद स्थित के एक प्राचीन गरासक है आ संबंध होने की स्वति वो सूच्य है। गई, और इसका नाम समाह निकम के साथ ही अने वह संबंध

राकों के बाद कुमाना सकारी न इन गर्मी की कार्या फिर नष्ट किया। पर साम बरक के अवसाय विकास कारी भी वे गराराज्य गुण्डों और कारी कहा हुए कि अवस्थित हैं सामान्यवाद के जरा भी निर्वेश की कार्यक कि किसी हुन के स्वतंत्र दी जाते थे। मौर्योचर कार्य की सकारीका कार्य की भलीभाँति समक्रने के लिये गखराज्यों की सत्ता को है कि व

# (२) शांक्यशतने के

मोर्थोत्तर युग के राज्यों में शासन का प्रकार वहीं, रही, जो मीर्यकाल में था। सागध समाद इस समय में भी एक का सासक से । पर बंगाल की खाड़ी से लगा कर महारा दक विस्तीर्छ ( युष्वमित्र के बाद के शंग काल में ) साम्राज्य में बहुत से जनपद अंतर्गत थे । श्रानेक जनपदीं में अपने पृष्क राजा भी थे, जिनकी स्थिति शंग सम्राठों के सहश थीं। इब त्रकार के दो सामंती, ऋहिच्छत्र के इंद्रसित्र और सहरा के प्रश्नित्र, का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इतके अध्यो सिक् हे भी अवलब्ध होते हैं। साझाउब के बंदरांत हत् जुनुक्त का शासन प्राचीन परंपरा के अनुसार होता था। जनपर के धर्म, कानून, व्यवहार, और आचार को मागम सम्बंद न केवल अबुरण इसते के, पर उनका मतीमाति कतुसर्ख किया कार इसका भी पूरा ध्यान रखते थे। पर इन जनपदी में मानध समाद कर वा बलिन्यहा, करने थे। जनपर्दे का शासन बहुत. बुद्दाने समयों से पीर और जानपद संभागां द्वारा होता होता. आता था । प्रत्येक जनपद्र का एक चूँद्रीय गुगर दांबा कर किन शुर कहत थे। यह सादे जनपूर के अध्यन का बेंद्रसामा क्रिया था। इसके सम्बद्धियों की संभा की पीर करते हैं। करवर के अन्य विकासिकों के कामणी जातपद सभा में एकम होते हैं। जिल्ह कारति के मार्च अन रह की नोवित की कार करता है। कि कि बोरना ने भारते शिक्षातिक में पीक्षात्रवर अ किंद्रिक किन्दे रे प्रथी प्रशार परित्त वक्षत्रती कारवेस में कि बोर क्रानवर्गी के साम किंद्र व्यक्ति स्थापकों को प्रवर्गी साम

के प्रसिद्ध शिलालेख में उत्कीर्स करावा है। जनपर् अविरिक 'देशों' के संघों का भी उस्तेस स्पृति-पंथी भाषा है । राजा को उनके भी चरित्र, व्यवहार और धर्म स्वीकार करना बाहिये। अभिनाय यह है, कि मागध सामान्य राम्बारकी रुप्टि से एवं इकाई नहीं या, वह अनपदी और देशों के अनेक विभागों में विभक्त थीं। प्रत्येक विभाग में अपने अर्थ, परित्र, ज्यवहार आदि में । माग्य सम्राह्

The Later Profile

बीकार करते थे। इस काल के सम्राष्ट्र एकतंत्र अवस्य थे, पर ने परपरागढ राजवंग के बानुसार ही शासन करने का प्रवरन करते हैं। राजा के संबंध में मनुस्मृति का सिद्धांत यह था कि भराजा देशा में सब तरफ से पोड़ा होने के कारण अनता की रैंका के तिबे प्रमु ते राजा की सुधिट की। उसके निर्माण के लिये हैं विषु, बम, सूर्य, अन्ति, वदण, बहुमा और घनेश संस्थ मार्थि की गई। क्योंकि राजा देवताओं की मात्रा से बना पद्ध विक प्रकार राजा देखरीय है, देववाओं की मात्रीयाँ

स क्या है, केंसे ही 'इंड' मी देशकरिक है। मंतुरवृति के बा सार बंद ही क्सबी राजा है, वहीं नेवा है, वही शासन कर बाला है। वंड अप प्रवा का शासने फरवा है। वंड ही उसे रहा करता है, सबके बीते हुए देव ही जानेवा है, देव की बुद्धिमान धर्म मानवे हैं। इंड का अभिजाब राज्यब से हैं परंपरागत धर्म चार ध्याबहार पत बाद है, बहा वह वही बस्तुतः देवी है। इसीविये वदि राजा बसी गाँति का प्रख्यन करें, तब ती यह ज्यांक अवस्थित वृंड का बड़ा तेश है। धर्म से विश्वतित देख

4 C. P. P. P. G. B. 1772. .

कांधव सहित मार डालता है। इस प्रकार मनु के चतुंतार बारतिवक रा के तंड की है, न कि राजा की। राजा के लिये विचेत यही है, कि वह परंपरागत राजधर्म के चनुसार न्याय-युक्त शासन करे। पर यह बही राजा कर सकता है, जो विध्या-के सह की। जिसकी बुद्धि निश्चित और विध्यारील हो। जो सह कीर कुंच्य न हो, चीर जिसको चच्छे सहावकी (विक्यों) का अमारवों) का साहाय्य प्राप्त हो।

मह के विचार ठीक वैसे ही हैं, जैसे कि आचार्य पासंकर में अपने पूर्व पुरुष प्रमित्तकर राजा के संबंध में प्रगष्ट किये हैं। मह ने एक अन्य स्थान पर लिखा है, कि जो राजा मोद या वेपरवाही से अपने राष्ट्र को सनाता है, वह श्रीध ही दृष्ट्य से क्यूब हो जाता है जार अपने बंधु-संबंधों सहित बीवन से ब्राह्म भी बैठका है। जैसे शरीर के क्यूब के प्राव्य के क्यूब के प्राप्त के क्यूब के प्राव्य के क्यूब के प्राव्य के क्यूब के प्राप्त के क्यूब के क्यूब

मतु के इन संदयों में मोमों के बाद के निर्मा विकास के साम की दशा का कैसा सुन्दर चामास है किसी साम में के विवक्ष मोति कर के सार बाद उन्हें का किसी समान शक और कुराख सरक राजुओं के साम किसी किसी भारतीय प्रजा विष्युपत हो रही के बादी रहा होने में सासमर्थ विकास शुंग ब करव राज्य की कुर्मि की बिव मिं

गापनकार्य में राजा को सहायका करते के किने मंत्रिकी काल सुन में थी विक्रमान औत कहा के समुसार का समित होने चाहिये, जिससे कि राज्य के अलेक काल विषय में पद्मार्थ जेना चाहिये। इनके व्यतिक, व्यमात्य आव-द्याद्धा के अनुसार रखे जा सकते हैं। महाभारत के अनुसार की बीच्या की संक्या बाद होनी चाहिये। उनके व्यविदिक्त कावस्य ४० होने चाहियें, जिनमें ४ बाइएए, १० च्रित्र, २१ किया, ३ शुद्र और १ सूत हो। इस युए में राज्यशासन में सूत्रों को भी स्थान मिल गया था, इस संबंध के यह विदेश महस्व-एक है। मालिक जागि मन के सबुसार राजा व्यविक्त (शुंग क्यी) युद्ध सीर संशि की प्रस्तेक वात में सामस्य प्रदेश्य से सरामर्श कर वातमा

# ं (३) आर्थिक जीवन

मीर्थ सुत केंन्समान इस काल में भी आधिक जीवन का मध्यार 'मेरिए' बीट किल्पो लोग अधिकों ( Gadds ) में सैम-तिय होते में, जीर इसी प्रकार ज्यातारी में में इसामुग के चानेक मिलानेकों में इस मेरियों का उल्लेख किया गया है। जीर उसी मेरियों के सार्थिक जीवन पर बढ़ा उस्तम प्रकास पहला है। ऐसे मेरियों में नासिक के सहामंदिर में उल्लेख शक क्यांकीय

भिति । गयानिका वर्षः वेद्यास मास में द्राविका व्यवस्थात स्थाप सहयात के जातानक में के व्यवस्थात क्यवस्थात के व्यवस्थात क्यवस्थात क्यवस्य



. राजगृह की विशाल दीवार के अवशेष

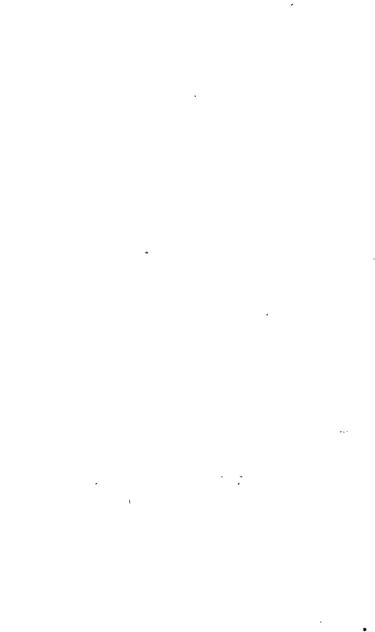

के पास एक हवार, पीम की सदी स्ह पर। चौर वे कार्यपर सीटाये नहीं जावेंगे। केवल उनका सद लिया जायगा। इनमें से जो एक की सदी पर दो हजार कार्यपर रसाये गये हैं, उनसे मेरे गुहामंदिर में रहते वाले बीस निक्सुणों में से मत्येक की बारह चीवर दिये जावेंगे। जीर जो पीन कीसदी पर एक इचार कार्यपर हैं, उनसे कुरान मृत्य का कर्य पर्केश। कापूर मदेश में गाँव चिस्तलपर के नारियस के द००० पीन मी विकेश हों। यह स्व निगमसभा में सुनाया गया, और धनकेंगा हैं। यह स्व निगमसभा में सुनाया गया, और धनकेंगा हैं। वह स्व निगमसभा में सुनाया गया, भीर धनकेंगा हैं। वह स्व निगमसभा में सुनाया गया, भीर धनकेंगा हैं। वह स्व निगमसभा में सुनाया गया, भीर धनकेंगा हैं।

TO SERVICE TO SERVICE THE PARTY OF THE PARTY

प्रकृत करते की शिक्षियों की श्रीवार्य को बर्गन कोटिस्य करें श्रीक, स्वाप्तिय के कर्य सभी श्रीचीन राजशास संबंधी स्वीकृत में विद्यमान है, पर उनके कार्यों का पेसा सजीव चित्र

निहासिकों से ही प्राप्त होता है। शिल्पिकों के समान व्यापारों भी पूर्गों व निकार्कों में मुंबाठित होते थे। उनके कर्म, व्यवहार और चरित्र को भी राज्य में स्वीकार किया जाता था। स्वविधिकों में ऋष सेने-

हैने के नियमों का विस्तार से वर्णन है। किस प्रश्नर ऋखसेंबे रियार किया जाय, कैसे उसके साची हों, कैसे प्रतिम् (जासिम) बूबे, कैसे कोई वस्तु आधि (रहन) रखी जावे, और कैसे ई

सर्व के करण (कागज़) तैयार किये जावें, इन सब के जियम का विवरण यह स्थित करता है, कि उस युग में वासिस क्यापार मलीमाँ ति उनति कर चुका था। केटसीय संबर्धी

हैं जैसे संभूग समुद्रयान का उत्सेख है, वैसे ही त्यांत्यां की है आधिक काम के लिय न्यापारी लीग मिलकर के की क्षेत्रक में रीक लिया करते के, जीर इस क्ष्यान से

कार कार्य में राष्ट्रम होते में एक एमूर्व में बाहुवी व्यापारी है जहां, बहित विवास, तेजबूर बीट प्रतिबन्द त्याब को बाहुन क्रिया करते में

विदेशी व्यक्ति की की हरा कुन हैं ज्या वंश के निर्वात होने पर की कार्य नार्थ क्यारा कायम हो गये ये उसके कार्य नार्थ का विश्व बीट मी अधिक हुई दूरे गया था। मारव क्यार व्यापारी स्मेन अरव कीट किया कार्य क्यार उन दिनों मिश्र की एज्येंगी अस्त कार्य और संस्कृति की बड़ी मारी के कार्य करा तक पहुँचते थे। सास सागर बीट कार्य करा दक भारतीय व्यापारी का श्रीक भाषा में लिखा हुआ है। शिलालेख भी उपलब्ध हुआ है। इस व्यापारी का नाम सोकीय था, जो शायद शोभन का शिक स्पांतर है।

व्हारा, मान ,वदमान कास , क प्रवस्त के स्टब्स् पर कुछ भारतीय ज्यापारी जहाज मदक जाने के गर्ब थे । चारसाहिक महासमुद्र तक मानतीय व जाना वहें महत्त्व की नात है। यह प पूर्व की है। रोधन सामाज्य के साथ हैं। हा ही यह परिवास है, कि हजारा, राक्सीओ

त्रिकापुर, चुनार आदि के पाजारों में अधियान प्रश् रोमन सिकंक राजारन हुए हैं अधिक सहा के रामाओं के सिकंकी में क्षेत्र जान है जो इस पहल्की प्रश्निक समाव सामारिक सोबंक कर है जहां ।

शिक्त और शिंग की अपेशा बरसा, जाता सुमाना, व और मोनं आदि के साथ भारत का विदेशी स्थानित और अपित का कि सुर्द्धकी देशों को बने बने सिर्धक आ कर आवित सिर्द्धिकी के, रीमनं औरतीन और जीती अपि इन तीनों के बोच के बनेशों है। मही अपित के रोम और चीन शेनों के बाब बन्दासिक अपेश अ और रोम को प्रारंगिक ब्यानार की सब्दा अ बारारियों, द्वारा हो कि से अपेश की

(8) **Mar. am 2. Jean** 

गीर्व युग में सारत से अवस्था आत्तीय क

### वृहसर भारत का विकास

शिखार प्रारंभ हुआ था। इन उपनिषेशों के दो लेक थे क्षुर्शमूनि भीर उत्तर-परिचम में विद्वकृत भीर मामी वर्षवमासायों के पार तुर्कित्सान में। असोक की अमेरिक की जीति के कारब भारतीय भित्रश्च किस प्रकार हुन सुबूद केसे अपे, और वहाँ जाकर म केस्स वहाँ के जिल हर्षमार्ग का कतुवायी बनाया, गर् वहाँ करें सिवाँ भी बसाई, वह हम पहने अविक कर भ में भारतीय उपनिवेशों के विकास की यह म । विरोधतया, मारत के पूर्व के बदवा से प्रदूर प इ महासागर में जो बहुत से बोर्ट-इन् डीए म अन्य क्षिण इस युग में भारतीय बस्तियों से क्ष विद्यास की बद बहुत ही महर्खपूर्क बटना ्र साम्राज्य के समय में और उसके श्र रही। इस भारतीय उपनिषेशीं 🕏 वि वरंख गुप्तकाल के इतिहास में विकास महा अहै। । उचित हैं, कि इन उपनिवेशी का भीगंबीस इसी था। मारत के जिन जनपड़ों से जाबर खोगा। बारे थे, वे अपने सबे समर्गे हे जाम याएन नवर्गे व देशों के नाम पर के द होगों ने सुवाबा के प्रतिश्वपूर्वी गयमा की, बही कम बेक्स केंग्राम

महत वहीं । हिंद से समीवनी प्रदेशों को जीतकर चंपा हैं
सामान के जिनार हुआ। उसके विविध प्रांतों के नाम कीठाव,
हिंद कारावती, विजय आदि थे। चंपा सामान्य की
हिंदी इंद्रपुर थी। चंपा के परिचय में एक चौर उपनिवेश विसी आजकल के पंजीठिया (कंपी कारतीय उपनिवेश सिमितित में। यह एक शक्तिशाकी आरतीय उपनिवेश सिमितित में। यह एक शक्तिशाकी आरतीय उपनिवेश मां, चीनी लोग इते फुनान कहते थे। इस राज्य की स्थावन कीठिन्य साम के एक प्रावास ने की थीं,जिसने उस देश में जालर का हिंदा स्थी का बाम सोमा था। उसी के नाम से फुनान की कार्यकार लोगकीय कार्याला था। इन सब प्रदेशों में आवक्ति आवंगित्रों, मेठों विहारों जीर स्त्रों के अवशेष वही खंडन में पाने जाते हैं। संस्कृत, पाकी, प्राकृत आदि के विकास में

माने का नाम कि मिराल के पूर्व के मिराल के पूर्व के मिराल प्रांत में, क्या मिराल को मिराल प्रांत में के मिराल प्रांत में मिराल प्रांत मिराल प्रांत में मिराल प्रांत मिराल प्रांत मिराल प्रांत मिराल प्रांत मिराल प्रांत में मिराल प्रांत मिराल प्रांत में मिराल प्रांत में मिराल प्रांत में मिराल प्रांत मिराल मिराल मिराल में मिराल मिर

मालवा कहलावा था, श्रोर उसके पूर्वी भाग को वसास

यह ज्यान में रखना चाहिये, कि बिदेशों में पहले पहल इन भारतीय उपनिवेशों की बसाने बाले बाले लोग शेव के । जाने अलकर इन प्रदेशों में बौद्धभी का प्रचार हुआ, पर कींद्धों से भी पहले शेव लोगों ते इन देशों को आवाद किया था। उस समय के भारत में अपूर्व जीवनीशिक थी। भारतीय है बहुत बड़ी संख्या में विदेश जाते से, ज्यापार के लिये भी जी बहितयाँ बसाने के लिये भी। इन बहितयों का ही यह परिकास हुआ, कि भीरे-भीरे पूर्व में सुदूर चीन तक जीर परिकास बंद्ध नदी की बाटियों तक बहुतर भारत का विस्तार

#### संत्रहवी अध्याप

## बीबीयरकास का साहित्य, वर्ष और संगान

(१) साहित्यं

विश्वेद्ध के बाद पाटली पुत्र में शुंग, करव, सांध सा क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र स्थान का राज्य रहा। इस क्षेत्र का क्षित्र इतिहास क्षेत्रका स्थ में त्यसंस्थ नहीं होता। अ शुंग के बाद समर्थ की राज्यशक्ति निर्मेश होती गई, इस की राजनीतिक शक्ति का केंन्द्र पहले क्षेत्रीय चीर बाव क्यूर (पैरावर) बने गया। मारत मर में इस समय क क्षित्र क्षेत्रकार निवर कर से नहीं रहा। यथम, शक्ते क्षेत्री के बाह्यकर्ता के देश में बहुत हक्त का न्यवस्त

वर इस यो गोचर युन की सम्यया कीर संस्कृति की में इस कास के साहित्य के इसे बहुत इस गरिका किया शाचीन संस्कृत साहित्य के बहुत से गेवों का इस कार के हैं। संकलन हुआ। वींग्रं कीर से साहित्य के में बहुत से में इसी समय में बने। इस सक के बहुतीबान के बहु समय सनता के जीवन पर नवा क्यांग्रं कार प्राप्त हैं।

पर गहते इस साहित्य के अपि हैं कि जिल्हा देना क रक्क हैं। पर्वजित मुनि पुष्योगित के के किसा में बाखिन की अध्टाष्यायी पर महामाज किसा, इस कालीन मारव की दरा के संबंध में बढ़ें सुंदर निर्दे

## मोर्थोत्तर काल का साहित्य, धर्म और समाज

। महाभाष्य एक विशाल प्रय है, जिसमें वासिनाव ज्याकरण की बड़ी विस्तृत ज्यस्या की गई है।

स्मृति मंत्रों का निर्माण शुंग काल में मार्ट्य हुआ । सार्ट्य हुआ । सार्ट्य है। उसका निर्माण रेक्ट के पूर्व के सार्ट्य हुआ था। इसका प्रवक्त आचार्च सुगु था। सार्ट्य के सामुद्धार पुगति आर्था ने इस स्ट्रिंत का प्रवक्त जिल्ह की। विश्व आर्थ में विचारकों के अनेक संप्रदेश के। विश्व अर्थ होंगी की विचारकों के अनेक संप्रदेश के। विश्व अर्थ होंगी की विकास करते जाते के, और वक हमक संप्रदेश ( मंगा करी का विकास करते जाते के, और वक हमक संप्रदेश ( मंगा

विक सत गहीं, अपितु विचार-संस्थाय ) सा वर्त आ इकार का एक संसदाय सालव था। कीटबीय क कार्यदक नीतिसार में इस सत्तव संस्थाय को सम र इसके कोक मत ज्यूबत किन्दे समें हैं। बीचे की कि कह कर मनु के एक परंपस्तक शिक्क आकर्त है सत्तरपूर्ति की रचना को चीट संस्था सर्मग्रामन विक विचारों का संबद किया। जयने समय की परि

का भी इन निकारों पर प्रयाब पदा, और इ इ के बहुशीलन से इसें शुंगनाय की समाजिक ह कि परिचय सिंह जाना है।

त्रांत के बाद तिच्या स्वति को र पत्र हो। वि ति क्यों, निकास विश्वासम्बद्धाः १०० था । १ दसके शार भी योगा का गर्भ नी । एता के दिस्तीय की यह अभिन्य । वह शह भी जाते की कर का स्वति । वह आ मारवाय है।

P. D. Medie 'e il

शिय श्रीष्ट का किए जातम परिचय प्राप्त कर सकते हैं अविश्वारत और रामायण के वर्तमास रूप भी प्रधानतका क्षित्र में संकलित हुए। महाभारत शाचीन भारतीय साहि-का संबसे विशास और सहस्वपूर्ण अंत्र है। प्राचीन क्षित्र का संबसे विशास और सहस्वपूर्ण अंत्र है। प्राचीन क्षित्र का संबसे विशास और सहस्वपूर्ण अंत्र है। प्राचीन क्षित्र

इस काल में संस्कृत कौर प्राष्ट्रत मावाकों में अनेक काल जीर नाटकों का निर्माण हुआ। संस्कृत का प्रप्रसिक्ष कवि जात असके तिसे प्रतिक्षा बोर्गवराविष्ण कारि नाटक संस्कृत का में अवस्थित स्थान रकते हैं। उन्हें कासियास जीत जावन नाटकी के सम्बद्ध माना जाता है। जावार्थ क का समकाबीन को। उसने मुख्यारियम नाम का अनेक नाटक क्रिकों। प्रसिद्ध नाटक स्थापकिक शहरू भी सावकारत करें के सम्बद्धा की क्षेत्र का लेसक मरतमुनि कीट कामका की क्षेत्र वालवायन भी इसी कार्क में हुआ।

प्राफ्त साहित्य के बी क्या कर का बाब में की वार्य के बी का बाब के बी की का बाब के बी का बी की बी का बी की बी का बी की ब

या । संस्कृत साहित्य के समान प्राकृतसाहित्यभी बढ़ा उनक्षणी बौद्ध और जैन साहित्य का भी इस काल में बड़ा विकास हुआ। सम्राट् कनिष्क के संरक्षण में जिस महामाध्य संप्रदाय का विकास हुआ था उसका बहुत सा साहित्य इसी समक्ती बना । त्रिपिटक के महाविभाष्य का उपनेक हुन अपने पर मुके हैं। बीद वर्ष के प्रसिद्ध विद्वान अश्वचीय, पार्व बीद बशुमित्र इसी समय में हुए। जाबार्य नागार्जन ने इसी समझ में महायान धर्म के अनेक सूत्रों (सुत्तों) की रचना की। वैन ्साहित्य का भी इस काल में पर्याप्त विकास हुआ। पहिंचे हुः मुदकेवको (पूर्वज्ञानी) जानाची के बाद सात एकपूर्वी कार्या ं हुँद, जिनमें से अंतिम अजलामी का समय ७० ईक के संगर्की मा । इन जानावी द्वारा जैन साहित्व का निरंतर जिलाकी का । चलत्वामी के शिष्य का नाम जानर किया का । उन्हरी अपूर्वी को जंग, ह्यांग आदि बार भागी में विभक्त किया की ्रवाचीन भारत के पहुदर्शनों का उनके बर्ववार्ज स्थ म बोबंबन भी इसी काल में हुआ। सांस्य, बोग, न्याय, वैशेविंड, बेदांत और मीमोसा, वे कः दर्शन मारतीय विचार तथा वर्श-ब्रिंग के स्वीम रूप हैं। इन विचारधाराओं का अस्त ही विक सम्बोध काल में हो चुका था, उत्तरहारी जी जानी कार विकारबंगक्य मार्चम किवे वर्षे के, वर्णी किवार कार्यका बहुत पुराने समय के असा आ 💯 भी का जो स्व वर्तयान समय में अवस्था क्सी क्षीबीचर क्षेत्र के हुना । क्योर ज्योतिय राख ने भी दक्ष का विकास IN N. GREE WHEN BEEN SERVED AND AND A THE PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY AND AD

r ss finns.

विश्व कि विश्व कि वार्षीम भारतीय इतिहास में नागा कुंच ।

कि कि कि कि महापुद्दव केवल नेश ही नहीं था, कार्षि
कि का । उसने जनन विज्ञान पर भी वृद्ध मंत्र विक्रान के कि

कि का । उसने जनन विज्ञान पर भी वृद्ध मंत्र विक्रान
के मुक्तकर यह बीज संघ का प्रमुख बना । बीज पंत्रिः
के की उसने कानेक पुस्तक विक्री, जिनमें माण्यमिक व

क्रमोतिय साथ की प्रसिद्ध पुरतक वर्गसंदिता इसी सम्बन्ध क्रिकी गई। इसके रचिता गर्गाचार्य थे। उन्होंने स्थन सेन क्रिकार्य कार्य इस तरह उन्होंस किया है, जैसे में सरसाय कार्य अपने समय में हुई। सेन यही है, कि इस के कुछ जंश ही इस समय में प्राप्त होते हैं। पूरा जंग क्रमी अवस्थन नहीं हो सका। जानार्य बराहिमहिर, हारा क साम संबंधी जिन सिहार्तों का संगद जाने चन कर गुलकार कार्यक्रियोंनिया मंथ में किया सका, उसका विकास कार्यों

व्या अवार ता स्वया है कि वक्षि वह प्राप्त राज होटर से व्यावस्था, विश्वीत और असावि का या पर बान और बंबादि में केन में इस सक्षण में की बिंद हो रही की। इस विश्वास साहित्य में इस सक्ष्य बीयन, पर्म, सम्पंता, संस्कृति और जो बानेक महत्त्वपूर्व कार्य का

(3)

मीनीसर काल की सबसे

#### वैदिक धर्म का उत्थान

वर्म का द्वास कीर सनावन वैदिक पर्म का पुनवसान अशोक ने धन्य विजय की जिय जीवनपूर्व बीवि का आवा किया था, निर्वत हाथां में वह नामाकारियी थी हो सकती औ वासिर, विशास मानव साम्राज्य का जाबाद क्सकी सैनिक ्यास्टिही थी। सेना से ही अधीनस्थ अनवहीं नुवतीयुक्त मेर् हाडकों और विविध सामंत सरदाहों को एक साझावा के प्र ब्रुका जा सकता था। चरोक के समय में यह बागक रोगाई ली स्व और असिवस ) अहरणरूप में विश्वतान की विश्वतान शकिशासी जनपद को इसीसिये वह अपने सनीम कर है व्या । वयाप अशोक स्वयं अस्त्रों द्वारा विजय की अनेकान द्वारा स्थापित की गई विजय को अधिक अहरव हैने सा क्र इसके समय में मागव सेवा राकिशन वर्धा है ्यान उसके उत्तराधिकारी भी निरंतर इसी श्रक्कर की अवैद्या धर्मविक्य को महत्त्व देते रहे, की सा क्षिमा कि मागम साम्राज्य की सेना शाकितील सेनि । जिले चरिम मीर्च समाटी के समय में बहरी के जाक ही नेवें, और मागच सेसा 'उनकी बाद को नहीं रोफ सकी क्रीक की धर्मविषय की नीति उस है निर्वर क्षानी में क्षानिक और नवतान हो गई। स उससे बहुद क्योंके वा है इस्तिवे एक । लिक का राजाबी का काम राज वर्ग का रनन हरता है, सिर मुदाकर बैंग से बैठना नहीं। the same of the wave with THE RESIDENCE AND ADDRESS. क्षेत्र हेर्न्नसाला हो मना का अर्थ

**बंबाव्य करनेवाले, भिन्नावृत्ति से दैनिक** के और निरंतर यूम-यूम कर जनता को करणा कार्येश करने वाले बीद्ध निचुकों का स्थाय वाच समार्थ क्रिक्स में सब प्रकार का सुख भोगाने वासे भित्रुकों ने ले महाबा। सर्वसाधारण जनता के हृदय में भिद्धमों के प्रति जी क्षादर था, यदि उसमें न्यूनवा त्राने सगे, तो इसमें आक्षा े ही नवा है ? इसी का परिसाम यह हुआ, कि सारत में बीह-क्षेत्र के अविकृत एक अविकिया का प्रारंग हुआ और सोगों की हरिट एस प्राचीन सनातन धर्म की ओर आकृष्ट हुई, जो रामुख अके परास्त कर सर्वत्र दिग्विजय कर अश्वमेध यह का विका अस्ता था। यही कारस है. कि सेनानी पुष्यभित्र ने अंतिम न राजा हुई हुथ को सार तब राजसिंसाहत प्राप्त किया, ती साम ्यामान्य के शतुकों के विकद्ध उसने तलवार दठाई। भीर के अरबमेध वक् का आयोजन किया। सातवाहन राजा सा किंस में भी इसी काल में वो बार कारवमेश यह किये थे। हैं क्षिक अध्योग स्थ करने की एक बहुति सी गुपल हो य अपे इस स्टिंग के थीड़े प्राचीन, वैदिक धर्म का पुनक्ति। अर्थ के स्थान अवता क्षत्र कर रही की

एक बीह अनुमृति के बादुसार शंग समाह ुकारि तलबार के का के की बीह कोगों का बसन किया का बहुत से बीह किवाबी का करत करा विका का की स्तूमों व विदारों का निम्ना किया का किन क्योंन आतिश्यों कि से काम किया क्या की, कर क्योंन श्रीकाकीन भारत में बीही के क्या किया की हो रही थी।

वर्ती अवेशीं तक ही सीमित

भिक्स अब भी प्राचीन बादशी का पासन करते हुए प्रास्तिमान का कल्याल करने की आ बांचा से हिंदुकुरा और पामीर की पर्वतमालाओं की लॉघते हुए जागे वह रहे जे । राक, युद्दिश भीर हुए जातियों में अप्टांगिक आर्यमार्ग का संदेश पहुँचाने के लिये ने मारी उद्योग कर रहे थे। इसी प्रकार लेका बर्गी और उससे भी परे के प्रदेशों में बौद्धिनिक्सुओं. का बार्यमाई चैक्षाने का प्रयत्न जारी था । इन सब प्रवेशों में बौद्धानिक एक नई सम्यता, एक ऊँचे अर्थ और एक परिष्कृत संस्कृति के विदेशवाहक वनकर परिश्रमण कर रहे थे। इन सब स्थानीं में बीद्धधर्म का उत्कर्ष इस काल में भी जारी रहा। पर नेम्बर साकी मीर्थ सम्राटी का संरक्तण पाकर सगव तथा ह भारत के धन्य जनपदों में बौद्धभिक्ख इस निर्देश्य से गिवे वे । उनके विहारों में अपार धन था । जब असीकी अवनावपिष्ठक जैसे धनियों ने अपना केटि केटि घवडा विहारों के अपेस कर दिया हो, को यदि उनमें पतन का आरम ही जावे और वे सुस समृद्धि के कारण अपने कर्तका से विश्वक ही अबिं ती इसमें आस्वय ही क्या है। यही कारन है, कि पुष्यमित्र ने विद्यारों के धन-वैभव को अपना शि भाषा, और बीक्षिक्का की हत्या करते में बी अर्थी किया ।

ि अगरहात से जिस बेहिट अमें का पुनक्तान क्रिकेट में प्राचीन बेहिट वर्ग से बहुत क्रम निक्त का क्रिकेट में सेने से किन विकारवार्ट्यों का प्रधार क्रिकेट कर कर देनांदियों के विकारी कर समाव व क्रम्म कर कर वार्टिस क्रिकेट विकारी का वार्ट्य क्रम के प्र क्रिकेट क्रिकेट कर कर क्रम क्रम क्रम के कर के नहीं म

में भी किसी सुव्हिन्दी ईश्वर की स्थ विस की सुष्टि के निर्माण के लिये किसी इस्ह क्षा नहीं समझता। बेदांत का त्रहा सृष्टि हारस है, नियत्त कारय नहीं। जैसे मिट्टो से घट मिट्टी का ही एक रूप है, घट मिट्टी से बिं सी है, ऐसे ही सान्ति अस से बनी है, सान्ति अस क्षा कर है। सब्दि ब्रह्म से जिन्न कोई सता नहीं उता प्रकृतिक पदन्यों में से तीन के ईस्वर संबंधी विचार । क्यारों के कियते समीप हैं। प्राचीन देदिक देखर से इन शिक्षारत्रवासी में बारी मेद है। मीद भीर जैन लोग ले का पुरानी में विस्तास करते थे। बोविसस्य और दीन कुरम पूर्व पुत्रव भे, भो सत्य झान के भड़ार, पूर्ण झानी अ क्क कहलाते थे। सांस्थों ने इसी विचारसंस्थी का चलुर कर कपित को लोकोत्तद शानी गाना । बीग ने जिस हैक अतिबाहन किया, वह केवल 'सब से बढ़ा कानी' है। इंस्का आत के जिने काली केंगल एक अकि है, जिन्छिनाई बीबार् दर्जे हान के बारे में वात्यमता नवार क अविकास से अधिक कात रकता है। बोहें। भी वाशिक क्षांक रकता है। है के क्षिकार करने ऐसी सत्ता होगी, शिससे अधिक ज्ञानकार कोई व जो सर्वज्ञ होगा, वहीं क्रमर है। ऐसा व्यक्ति तुत्र शिक्षी है, वर्धमान महाबीर औ, कवित भी, मोक्स्प्य सी भी। बीद चीर जैन हेते ही संस्थान सामा पर इन नंप्रसानी प्रसाध है।

श्राचीन वेदिक धर्म में महाँह के विकास

ईरवर की पूजा की जाती थी। इन्द्र, मित्र, वरुस, ऋग्ति आहि उस धर्म के प्रधान देवता थे। पर अब उनका स्थान से लिया उन मदापुरुषों ने, जिनका कि सर्वसाधारस में अपने लोकोत्तर गुर्खों के कारए अनुपम ब्रादर था। शुंगकाल में जिस सकातन धर्म का पुनरुद्धा हुत्रा, उसके उपास्य देव बासुदेव, संव्रवस्य भौर शिव थे । बौद्ध और जैन धर्मी में जो स्थान बोधिसत्वों चौर तोर्थंकरों का था, वही इस सनतान धर्न में इन महापुरुषों का हुआ। बुद्ध और महावीर सर्वज्ञ थे, पूर्क पुरुष थे। उनके गुर्खों को प्रत्वेक मनुष्य जान सकर्वा था, उनके चरित्र का अनुशीलन कर शिक्षा प्रहण्-कर सकता था, उनकी मूर्ति के सम्पुख बैठ कर उनका साजात्कार कर सकता था। अब प्राचीत परिपाटी का अनुसरण कर अश्वमेध यझ का पुरुद्धार करने वाले शुंगों और सातवाहनों के धर्म में भी संकर्ष और बासुदेक पूर्ष पुरुष थे, पूर्णज्ञानी थे और उनकी मूर्तियाँ दर्शना के लिबे विद्यमान थीं। इस काल के धार्मिक नेताओं ने प्राचीन महा-पुनर्पों में देवत्व की कल्पना कर उनकी बुद्ध और महावीर 🕏 समकत्त बना दिया। निर्मुख और निराकार देश्वर के स्थान पर सगुण अवतार प्रहर्ण करने वाले ईश्वर की कल्पना हुई। इन अवतारों की मूर्तियाँ अनने लगी और अन्हें मांद्रा में प्रविष्ठापित कर उनकी पूजा प्रारंभ हुई । प्राचीन बीहुक पर्म में यहां के कर्मकांड की प्रधानवा थी। कुएड में अपन की प्रतिष्ठा कर विविध देवताओं आवाहन किया बाता ा, भौर पशु, अन्त समिभा भादि की आहुति देकर इन देवताओं। को संबुष्ट किया जाता था। पर बौद्ध आर जैन धमें। के प्रभाव से जब एक बार यहाँ की परिपाटी मंद पद वह सो उसका इस युग में भी पूर्ववया पुनदत्थ न नहीं हुआ। उपस्कृत क रूप में अरबमेजयहाँ चाहे किये भी जाने समें हों, पर सर्वधाधारण

में यहीं का पुनः प्रचलन नहीं हुआ। यहीं का स्थानहस समय मूर्तिपूजा ने लिया। शुंग युग में जिस प्राचीन सनावन धर्म की पुनरुद्धार हुआ, वह शुद्ध वैदिक नहीं था। उसे पौरासिक कहानी कहना अधिक उपयुक्त होगा। おけれまける 書からか こかとを言うなるがなるのではないないなるがれるることが

इस नये पौराणिक धर्म की दो प्रधान शास्त्रायें थीं, भागवत श्रीर शैव । शूरसेन जनपद के सात्वत लोगों में देर से वासुदेव कृष्ण की पूजा चनी या रही थी। पुराने युग में कृष्ण शूरसेन देश के महापुरुष बीर नेता हुए थे। कुष्ण जहाँ श्रंघक पृष्णि संब के प्रमुख थे, वहाँ बड़े विचारक, दारीनिक और धर्मीपदेशक भी खे। कुरुक्षेत्र के रणक्षेत्र में अपने निकट संबंधियों को युद्ध के लिये सम्मुख खड़ा देल जब खर्जन दुविधा में पड़ गया था, तो कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया था। उन्हीं के उपरेश से अर्जन में बेल 'आया, और वह कर्तव्यपालन के तिये तत्पर हुआ। बृद्धावस्था में कृष्ण योगी हो गये थे, श्रीर अधिक वृष्टिणरांघ का नेतृत्व छोड़ उन्होंने मुनियों का जीवन विश्वोद किया था। जित प्रकार वर्षमान महावीर दादक गस्त में ज्यान हुए और गौतुम बुद्ध शाक्यगण में उसी प्रकार कृष्ण श्रंघक दृष्टिस गरा में प्रादुर्भूत हुने थे। उनके अपने गरा में गीता की विचारधारा उसी समय से प्रचलित थी। शुरसेन-वासी न केवल कृष्ण की राजाओं को मानते थे, पर साथ ही उन्हें भी लोकोत्तर पुरुष के रूप में पूजते थे। अब जब कि बौद्ध और जैन धर्मों के प्रभाव से सनातन आर्थ धर्मावलंबी लोग भी लोक तर सर्वेझ पुरुषों में, ईश्वरीय शक्ति का आबास देखने के लिये उदात थे, कृष्ण की पूजा का लोकप्रिय हो जाना मर्वथा स्वामाविक था। सात्ववीं का यह भागवत धर्म अब सर्वत्र फ़्रीमने लगा । निःसंदेह कुण्य लोकोत्तर पुरुष श्रे । उनका . जीवन आवरी था. उनकी शिक्षाचे अपूर्व थीं। विश्व उनमें

इेरव रीय भावना करके, उन्हें ईरवर का अवतार मान के, उनके रूप में सगुण परमेरवर की पूजा की प्रवृत्ति प्रारंभ हो, तो इसमें आरचर्य की क्या बाव है। कृष्ण को बुद्ध और महावीर के समकर्त्त रखा जा सकता था। बुद्ध और महावीर के रूप में जिस प्रकार के पुरुषों की पूजा का जनता को सिद्यों से अभ्यास था, कृष्ण का इस युग का रूप उसी के अनुकृत था। धीरे-धीरे कृष्ण को वैदिक विष्णु का अवतार माना जाने लगा, और उनके संबंध में बहुत सी गाथाओं का प्रारंभ हुआ। श्रीमद्भवद्गीता इस भागवत संप्रदाय का मुख्य धर्ममंथ था। महाभारत और भागवत पुराण में कृष्ण के देवी रूप और महातम्य के साथ संबंध रखने वाली बहुत सी कथायें संगृहीत हैं।

शैव संप्रदाय का प्रवर्तक लकुलीश था। उसे शिव का अवतार माना जाता था और वह दक्षिषी गुजरात में उत्पन्न हुआ था। उसके चार शिष्यों ने शैवों की चार शास्त्राओं का प्रारंभ किया, जिन में से पित्तपत शास्त्रा आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुई। शैव लोग शिव की मूर्ति बना कर उसकी पूजा करते थे। शिव त्रिशूल धारण करते और नंदी की सवारी करते थे।

वैष्णव (भागवत) और रीव संप्रदार्थों के अविरिक्त मी अन्य कितने ही संप्रदाय इस काल में प्रचलित हुए। ईराव से जो शक लोग भारत में आये थे, वे ईरानी लोगों की अन्ति-पूंजा और सूर्यपूजा से भलीमाँ ति परिचित थे। इन्हों के संपर्क से भारत में सूर्य के मंदिर बने। मूलस्थानपुर (दुलतान) का सूर्यमंदिर भारत में सब से प्राचीन है। इसके पुजारी भी शाकद्वीप (शकस्थान) के ब्राह्मण निया किए गर्वे। सूर्य की उपासना वैदिक काल में भी होती थी। पर उस समय सूर्य के मंदिर नहीं होते थे। सूर्य प्रकृति की एक प्रकारामान शक्ति थी,

जिसमें अगवान के प्रकाशमान रूप का बोध होता था। पर अब सूर्य की मूर्ति बनाई गई, जो बोधिसस्यों और तीर्य करों की मूर्तियों के समान हाथ, पैर, सिर वाली मनुष्य रूप थी। बेंद के अन्य देवताओं, रुद्र, इंद्र, बह्मा, स्कंद्र, नारायण, काली आदि सब की इस समय में मूर्तियाँ बनी और मंदिर स्थापित

भारत के प्राचीन आर्यधर्म में यह एक महान् परिवर्तन था। आयीं के पुराने जनों का धर्म बड़ा सरल था। प्रकृति की शक्तियों की देवताओं के रूप में पूजा करना, यहां हु में आहुतियाँ देकर इन देवताओं को एम करना, यही प्राचीन धर्म का सार है। पर मगध के साम्राज्यबाद के विस्तार के साथ भारत के जन-समाज में प्राचीन आर्य जनों की अपेदा आर्य-भिन्न जातियों का महत्त्व निरंतर बढ़ने लगा था। जिन सैनिकों ने मगध के साम्राज्य को हिंदुकुरा या उससे भी परे तक फैला दिया था, प्रधानतया वे आय-भिन्न लोगों की सेनायें ही थीं। क्री में से 'सूत' सैनिक भरती किये गये थे, कहीं की बाटविक वा बनेचर सेनाओं का सहयोग लिया गया था, और प्रन्हीं की सैनिक श्रेमियों को अपने पन में कर के मागध समादों ने अपनी शक्ति का बिस्तार किया था। इन आर्य-भिन्न लोगों का धार्मिक अनुष्ठान दूसरा था। इनके देवी-देवता मिन्न थे। इनके उपास्य देवों का महात्म्य, शक्ति और गावासे दूसरी थीं। फिर, यवन, शक और युद्धशि लोग जो भारत में बहुत श्रंदर तक हजारों-बाखों की संख्या में घुस श्राव हे, उनके देवी-देवता और धार्मिक विश्वास भी प्राचीन आवीं से मिन्न थे। मीर्यो के पतनकाल में वैदिक धर्म के पुनक्तान की जो लहर शुरू हुई, उसमें इन सर्व होगी की धार्मिक पर्यकार्य के साथ वैदिक धर्म का समन्त्रव किया गया। मूलस्थानपुर का

सूर्यमंदिर शकों की धार्मिक परंपरा के साथ मैदिक देवता सूर्य के समन्वय का सर्वोत्तम उदाहरण है। शूरसेन जनपद में प्रचलित भागवत धर्म शुद्ध धर्म था। पर शूरसेन के पढ़ोस में प्रमल जाभीर जाति का निवास था। ये लोग वनेषर वे और पशुपालन इन का मुख्य पेशा था। इनके देवता का नाम गोपाल था। गोपाल गौजों को चराने वाला, बाँसुरी बजा कर का गोजों को इकट्टा करने वाला और दूध-दही का शौकीन था। पशुपालन आभीरों के जीवन का वह आदर्शरूप था। यखन और शकों के आक्रमण के समय में जब आभीरों और सात्वतों का मेल हुआ, तब इनके धर्म में भी समन्वय हुआ। सात्वतों का वासुदेव कुच्या अब गोजों को चराने वाला, बाँसुरी बजाने वाला और दूध, सक्लन का शौकीन गोपाल कुम्ल बन गया।

शिव के साथ अब बहुत से विचित्र-विचित्र शकतों वाले गर्णों को जोड़ दिया गया । ये ग्रेण आटविक जातियों के विविध देवता थे। जब आटिविकों का आयें के साथ िकट संपर्क हुंचा, तो उनके देवताओं का भी आर्थ शिव से निकट संपर्क होता स्थामाविक था। त्रिश्तकारी शिव नंदी वैज़के साथ बजता था, उसकी शक्ति भनत भी, उसकी उपासना से अमुद्धि कुछ की प्राप्ति की जा सकती थी। बादविकों या बनेयुरी के विवृत्त उसके गरा क्य में साथ-साथ रहते थे। बोचिक्य की

इस प्रकार इस युग में कावी के प्राचीन वैदिक वर्ग का एक नया संस्करण हुआ। विद्य और जैन वर्गों के प्रभाव से इस नये बीराधिक कार्य वर्ग के र्यास्य देव अमूर्त न होकर वृत्त के। मनुष्य की आकृति में उनके दर्शन किये जा सकते थे। वे सन्ति शक्तिशासी सर्वज्ञ और महामहिमामय थे। उनकी ज्यासना करके यथेष्ट फल की प्राप्ति की जा सकती थी। यहाँ का महात्म्य इस समय कम हो गया था।

इस नई धार्मिक लहर में अपूर्व जीवनी शक्ति थी। कितने ही शक, यवन और युइशि राजाओं ने भारत में आकर इस पीराणिक धर्म को अपनाया। यदि बौद्ध लोग दूर-दूर देशों में जा कर अपने धर्म का प्रसार कर सकते थे और विदेशी म्लेच्छ लोगों को अपने धर्म में दीचित कर सकते थे, तो इस नवीन आर्थ धर्म में भी यही शक्ति विद्यमान थी। यवन हेलिउदोर ने भागवत धर्म को अपना कर वासुदेव में अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिये विदिशा में एक गठड़च्वज का निर्माण कराया था। प्रसिद्ध युइशि सम्राट विम कफस शैव धर्म का अनुयायी था। किनिच्क यद्यपि बौद्ध था, पर उसके बहुत से ऐसे सिक्के भी पाये गये हैं, जिन पर शिव, कंद और वायु के चित्र हैं। इससे प्रतीत होता है, कि किनिच्क भी इस नये शक्तिसंपन्न आर्य धर्म का आदर करता था। युइशि वंश का अंतिम राजा वासुदेव शैव धर्म का अनुयायी था। उसके सिक्कों पर त्रिश्लाधारी शिव की नदी सहित प्रतिमा उत्कि ए है।

नये धार्मिक पुनबत्थान के इस युग में आये धर्म के पुरीहित व अप्रखी माहाण लोग भी प्रारंभिक बौद्धकाल के भिक्खुओं
के समान अधिक कियाशील हो गये थे। संभवतः उनके संब भी
इस समय में संगठित हो गये थे, जिनमें हजारों की संख्या
में बाहाण लोग मनुष्य जाति का कल्याण करने के उद्देश्य से
तिवास करते थे। यही कारण है, कि शक और सातवाहन
राजाओं के दानों का जहाँ उल्लेख है, कि शक और नाहाणों की

(३) जाति मेदं का विज्ञास

प्राचीन आर्थ बहुत से जनों में बँटे हुए थे। जन के सब

लोगों को 'विशः' कहा जाता था। शुरू में उन में कोई वर्ण या जातियाँ नहीं थीं। सारे आर्यजन खेती, पशुपालन आदि से अपना निर्वाह करते थे। युद्ध के अवसर पर सब लोग हथियार उठा कर लड़ने के लिये प्रवृत्त हो जाते और धार्मिक अनुष्ठात के अवसर पर स्वयं सव कर्मकांड का अनुसरए करते। पर अब जन एक निश्चित प्रदेश में बस कर जनपद बन गये, तब उन्हें युद्ध को अवश्यकता अधिक अनुभव होने लगी। आर्थी को उन अनाय जावियों से निरंतर युद्ध करना होता था, जिन्हें परास्त कर वे अपने जनपद बसा रहे थे। विविध जनपदी में भापस का भी संघर्ष जारी था। परिसाम यह हुआ, कि एक ऐसी विशेष श्रेमी बनने लगी, जिसका कार्य केवल युद्ध करना था, जो जनपद की 'चव' से रचा करने में प्रवृत्त हुई। हस प्रकार धीरे-धीरे एक ज्ञिय वर्ण का विकास हुआ। इसी तरह जब यहां के कर्मकांड न्यादा जटिल हो ते लगे, ऐहलोकिक और पारैली कक सुख के लिये विविध अनुष्ठानी का प्रारंग हुआ, ता ऐसे लोगों का भी पृथक् विकास होन लगा जो इन धार्मिक विधि-विजानों में अधिक निपुस्तवा रखते थे। ये लोग ब्राह्मस् फहलाये। साचारसा विशः से माझसों और मनियों के वर्छ पुथक् होते लग गये । जो आर्य-भिन्न लोग आर्य जनपदों में इसे रह गये थे,वे आयों की सेवा करके ही अपनी आजीविका वका सकते थे। कृषि, शिल्प, व्यापार आदि ऊने पेशे वे नहीं कर वाते वे । उनकी जमीन, उनकीपूँजी—सब मार्च विशः के हार्य में चली गई थी । वे लोग शुद्र कहलाये । इसमकार प्रत्येक आर्थ जनपद की जनता को मोटे वीर पर चार वर्षों में बाँटा आ सकता था, शासस, कत्रिय, वेंस्य चीर शह वर्षों का यह बिमान गुर्ख और कर्न के ही आधार पर था, और इसका विकास सामाजिक कुम्मवि की विशेष परिस्थितिकी के कारण हा हुआ था।

पर आर्थ सीग अमें अमें पूर्व की तरफ को बढ़ते गये, उनके अनुपद्दों में आर्थ-भिन्न लोगों की संख्या अधिकाधिक होती गई। एंजाब और गंगा-यमुना की घाटियों में विद्यमान आर्थ व्यवपदों में धानार्य लोगों की संख्या बहुत कम थी। शूद्र रूप में खन्हें सुगमता से अपने समाज का ही एक अंग बनाया जा सकता था। पर पूर्व और इचिए में आगे बढ़ने पर आये को यक नई परिस्थिति का सामना करना पड़ा। मगध, श्रंग, बंग, इसिंग और अवंति जैसे जनपदों में अनार्थ लोग बहुत बड़ी इंस्या में थे। उनका न अड़ से उन्मूलन किया जा सकता था और अ उन्हें आगे-आगे खदेश जा सकता था। उनकी सैनिक शक्ति भी कम नहीं थी। वे अच्छे वीर योद्धा थे, और संख्या में बहुत अधिक थे। पूर्व और दिख्या में बहुत दूर तक आगे बढ़ आते वासे वार्य विजेताओं ने विवश होकर इन अनायीं की क्षियों से विवाहसंबंध भी स्थापित किये थे। आर्थ क्षियाँ पर्वाष्ट्र संस्था में आर्थ विजेताओं के साथ इतनी दूर तक नहीं था सकी भी। परिखाम यह हुआ, कि अनेक वर्ससंकर जातियों का विकास हुआ। मगध और उसके समीपवर्ती जनपदों में बी द और के बसी के रूप में जिल नहीन धार्मिक आंदोलनों का प्रारंभ हुआ था, उनके वर्धभेद और जातिभेद संबंधी विचार इसी नई परिस्थिति के परिसास से। शाक्कस व किसी बिशेव श्रेग्री की उत्कृष्टता की बाद उन्हें समम नहीं आती थी। बहाँ हो सैनिक लोगा थे, वे भी शुद्ध आर्य चत्रिय न होकर इत्स थे बाद्यों को भी प्राचीन प्रश्नी में वर्श्यकृत गिना समा है। वृद्धि, सक्ष, लिच्छ व आदि सब आत्य ही थे। पूर्व और व विश्व के इन अनपदों में न केवत चूजिय ही, पर नाहास भी वर्स हकर थे सातवादन राजा जाति से आइए समने आवे थे, पर उनमें आंध्र खून विद्यमाम् था। जब आवय सामान्य

いまし、まっていてはなるのであることのなるというないのできるとのできるとは、 まるのではないのできることがあるというないないのできるというないのできるというないのできるというないのできるというないので

का विकास हुआ, और मगध की अनार्थ प्रधान सेनाओं ने सारे भारत को जीव लिया, तो प्राचीन आर्य जनों के शुद्ध आद्याणों व ज्ञियों की उत्कृष्टता कैसे क्षायम रह सकती थी। बौद्ध और जैन ब्राह्मण व ज्ञियों की उत्कृष्टता को नहीं मानते थे। उनकी हृष्टि में कोई व्यक्ति अपने गुणों व चरित्र से ही ऊँचा होता था जन्म या जाति से नहीं। मागध साम्राज्य के विकास की नई परिस्थितियों में यह सिद्धांत कितना समयातु-कूल था।

शब शक, यवन, युइशि लोगों के आक्रमणों से एक और नई परिस्थित उत्पन्न हुई। इन विजेताओं ने भारत के बहुत बड़े भाग को जीत कर अपने अधीन कर लिया था। ये उत्कट योद्धा थे। बहुत बड़ी संख्या में ये लोग भारत के विविध जनपढ़ों में विजेता के रूप में बस गये थे। इनकी राजनीतिक और सामाजिक स्थिति बहुत ऊँची थी। बौद्ध और जैन विचारधारा के अनुसार इनसे सामाजिक जीवन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती थी। भारत में आकर इन्होंने बौद्ध या जैन धर्म को अपनाना गुरू कर दिया था जाति-पाति व वर्णभेद के विचारों से सुन्य इन धर्मों के लिए इन म्लेच्छ विजेताओं को अपने समाज का अंग बना लेना विशेष कठिन नहीं था।

पर सनातन आर्थ धर्म के पुनकत्थान के इस काल में इस नई परिस्थित का सामना चार्नुकर्य में विश्वास रखने वाले औराखिक धर्मावलंबियों ने किस प्रकार किया ? चार्जुक्य का सिद्धांत माचीन आर्थ धर्म की एक विशेषता थी। बौद्धों के समय कें साका सर्वथा परित्याम कर सकना संगत नहीं था। पर इन चित्रालि आर्थ निक्र योद्धाओं, यवनों, शकों व अन्य बहुत सी आदियों को चोतुर्वर्ष में किस प्रकार स्थान दिया जाता? किस प्रकार ऐसी क्यास्था की जाती, कि इस युग की नई भावना से चातुर्वर्थं का सिद्धांत पुनः अनुप्राणित हो जाता विदिक धर्म के पुनरत्थान के नेवाओं ने इस संबंध में जिस नीवि का अनुसरस किया, वह बड़े महत्व की है। उन्होंने कहा यवन, शक, पारद, पल्हव, कांबोज, द्रविड, पौएडक, श्रादि ये सब जातियाँ मूलतः चत्रिय थीं, पर त्राह्मणों का संपर्क न रहने से बे दृषलत्व (म्लेच्छत्व ) को प्राप्त हो गई। पर अब जब इन्हें फिर ब्राह्मसों का संपर्क मिला, इन्होंने वैदिक संप्रदायों को ऋप-नाया, तो इन्हें चत्रिय क्यों न समम लिया जाता । भारत में जा शक, पल्हव. यवन छादि छाये, वे सब इस समय चत्रियों में शामिल कर लिये गये। हमारे पुरखात्रों की यह युक्ति कितनी सुन्दर थी ! जो ये म्लेच्छ आकांवा भारत पर आक्रमस कर यहाँ अपनी राजनीतिक शक्ति को स्थापित करने में सफल हुए थे, वे सब मनु के इस सिद्धांत के अनुसार इन्नियवर्ग में शामिल हो गये। ब्राह्मणों के पुनः संपर्क से ऋब उन्होंने वासुदेव कुष्य और शिव की उपासना प्रारंभ कर दी थी. उनमें इप-लत्व कुछ शेष नहीं रहा था। इसी वरह इन बिदेशी, म्लेच्छों के पुरोहित त्राह्म सुवर्ग में सम्मिलित कर लिये गये, क्यांकि उन्होंने भी प्राचान आर्य विचारधारा की अपना किया था। मुलतान के सूर्यमंदिर में शाकद्वीप (शकस्थान) के 'ब्राह्मखों' को मुजारी के रूप में नियत करना इसका श्पष्ट उदाहरस है।

मगध, श्रवंति, अंग श्रादि जनपदों में श्रार्व अपनी रक्तशुंब को कायम रखने में समर्थ नहीं हुए थे। उन्होंने श्रायं-भिन्न जातियों के साथ रक्तसंबंध स्थापित किये थे। इन्हें इस काल में ब्रात्य और वर्णसंकर कहा गया। मनुस्कृति के अनुसार भूजंकटक श्रोर श्रावंत्य ब्राह्मणों की संतान के, और मतल, मल्ल, व लिच्छवियों की इत्पत्ति ब्रात्य संत्रियों से हुई श्रो कारूप श्रीर सात्वत ब्रात्य वश्यों की संनति, थे। वैश्य श्रीर त्रिय के सिम्मर्शेण से मागध श्रीर तैश्य व नाहाए के सिम्मिश्राप से वैदेह लोगों का विकास हुआ था। मनु के इस मत्र में कोई सचाई हो या न हो, पर इस वैदिक पुनरुत्थान युग के बिचारक इस तथ्य को टिट्ट में ला रहे थे कि मागध, वैदेह, श्रावंत्य, लिच्छवि, सात्वत श्रादि लोग शुद्ध श्रायं नहीं हैं, पर समाज में उनक बड़ा महत्व है। उन्हें वे ब्रात्य, ब्राह्मण, ब्रात्य वित्रय, ब्रात्य वैश्य व वर्णसंक बताकर चातुर्वर्ण्य के दायरे में शामिल करने का प्रयक्ष कर रहे थे।

इस समय के विचारकों ने एक और सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अपने कर्म से शूद्र ब्राह्मण बन जाता है, और ब्राह्मण शूद्र। इसी प्रकार चित्रय और वैश्य भी अपने कर्म से ही होते हैं। युग की परिस्थितियों के अनुसार यह सिद्धांत कितना कियात्मक और समयानुकृत था। जब शक, यवन और कुशाल जैसी म्लेच्छ जातियाँ आर्यचित्रयों को परास्त कर राज्य करने में ठ्यापृत थीं, शूद्रजाति में उत्पन्न हुए बीद्धमिन्स जनता के धर्मगुरु बने हुए थे, तब यदि कर्म के अनुसार चातुर्वर्ष का प्रतिपादन किया जावे, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है।

पर यहाँ यह भी स्पष्ट करने की आवश्यकता. है, कि वर्ष और जाति दो भिन्न-भिन्न वस्तुयें हैं। किसी भी आर्थ जन' में बारों वर्ष हो सकते थे। गुए और कर्म के अनुसार किसी भी मानवसमूह को इन चार वर्षों में रखा जा सकता है। जन शाचीन विचारकों को एक छोटें से आर्थ जनपद के चेत्र से निकत कर विशास भारत के जनसमाज में इस चातुर्वस्थ के बिर्दात का प्रयोग करना पड़ा, तो उन्हें नई विभिन्न परिस्थि-तिवीं के कारण कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा, यह हम जबर प्रविधित कर चुके हैं। पर इस पुग के भारत में बहुत सी जीतियाँ का प्रयक्त प्रथक रूप में विकास हो रहा बा। वर्तमान भारत में खत्री, खरोड़ा, रस्तोगी, कोली, मुरई खादि जो सैकड़ों जातियाँ पाई जाती हैं. उन्हें किसी वर्ष में सन्मिलत कर्मा सुगम नहीं है। कोली और मुरई शूद्रों में शामिल किये खाने से एतराज करते हैं। पर चित्रय लग उन्हें चित्रय मानने को तैयार नहीं हैं। यही बात और बहुत सी जातियों के संबंध में बही जा सकती है।

बास्तविकता यह है कि प्राचीन भारत में जो सैकड़ों छोटे-बड़े गम राज्य थे, वे ही इस युग में धीरे थीरे जावियों का रूप धारस करते लगे। प्राचीन गएराज्य दो प्रकार के थे, वार्ता-रास्त्रोपजीवि और राजशब्दोपजीवि। 'बार्वा' का श्रमिप्राय कृषि, पशुपालन और वासिज्य से है। कुछ गण जहाँ कृषि, पशुपालन और नासिज्य करके जीवननिर्वाह करते, वहाँ शक्त भी धारण करते थे। कंबोज, चत्रिय और श्रेणि गस इसी प्रकार के थे। लिच्छवि, वर्जि, कुडुर, कुड, पंचाल आदि गर्स राज्ञराञ्दोपजीवि थे। इन में प्रत्येक कुत का नेता राजा कर-लावा था, और अपने राजस्व का इन्हें बढ़ा अभिमान था। प्रत्येक गण में एक एक 'जन' का श्रमिजन था। इन जनों को श्रपने वंश की उच्चता और एक की ग्रुद्धता का बढ़ा गर्व था। कोशल-राज प्रसेनजित् के प्रमुख करने पर भी शाक्यगण के सामा अपनी कुमारी की उसके साथ विवाह में देने के सिचे देवार नहीं हुए थे। अब मगंघ के सामाध्यविस्तार के साथ इत गर्की की राजनीतिक स्वतंत्रता का अंत ही गया था। साग्य सम्बादी-ने गंगों को नष्ट करने तथा उनकी स्वतंत्रता है सिट्टी में सिका देने में कुछ भी उठा नहीं रखा। परियास यह हुना कि य राज्य समाप्त हो गये। पर मागध समारों की नावि पह की, कि ने गयों के इस धर्म की नष्ट म करें। इन गमराज्यों में जो अपने रीतिरिवाज व स्थानीय कानून प्रवासिक के करें

मागध सम्राटों ने न केवल स्वीकार ही किया था, पर उन्हें साम्राज्य के कानून का एक अंग मान लिया था। यही कारण है, कि इन विविध स्थानीय कानूनों को राजकीय रजिस्ट्रों में रिजस्ट (निबंध पुस्त रस्थ) करने की व्यवस्था की गई थी। भारत के प्राचीन आचार्यों ने 'स्वधर्म' के सिद्धांत पर बहुत जोर दिया है। जैसे प्रत्येक मसुष्य को 'स्वधर्म' का पालन करना चाहिए, वैसे ही साम्राज्य के प्रत्येक अंग, प्राम, कुल, गए। और जनपद को भी 'स्वधर्म' में इद रहना चाहिये। जिसके जो अपने व्यवहार, रीतिरिबाज व कानून है, उनका दसे उल्लंबन नहीं करना चाहिये। यदि कोई उनका उस्लंबन करे, तो राजा का कर्तव्य है, कि उसे दण्ड दे और 'स्वधर्म पर इद रहने के लिये वाधित करे।'

प्राचीन सम्राटों की इस नीति का परिसाम यह हुना, कि
राजनीविक स्वाधीनता के नष्ट हो जाने पर भी गरेगे की सामाजिक व आर्थिक स्वाधीनता कायम रही। उनके लीग अपने
स्थानीय धर्म, ज्यबहार व कानून का पहले के समान ही पालन
करत रहे। इसी से वे धीरे-धीरे जाति व विरादरी के रूप में
परिखत हो गये। प्राचीन यौरप में भी भार के ही समान
गखराज्य थे। पर वहाँ जब गए साम्राज्यवाद का विकास हुना,
लो वहाँ के रोमन समाटों ने गए राजाओं की न के बहु समान
नीतिक सत्ता को ही नष्ट किया, पर साथ हो उनके धर्म, स्वयहार, कानून और रीतिरिवाज का भी अत किया। रोमन समाट
अपने सारे साम्राज्य में एक रोमन कानून जारी रखने के लिये
पर्वे रहते थे। सारतीय सम्राटों के समान वे बहिणाता की
मीति के पंचपाती नहीं थे। यही कारण है, कि बौरप के गएराहर सारत के सहरा जाति विरादरियों में परिवर्तित नहीं हो
सके मुद्दत में गए राजाओं के जाति विरादरियों के रूप में

विकसित होने का परिसाम यह हुआ कि इतिहास के उस युग् में जब संसार में कहीं भी लोकसत्तात्मक शासन की संता नहीं रही, सब जगह एकच्छत्र सम्राटों का राज्य हुआ, यहाँ मारत में साधारस जनता अपना शासन स्वयं करती रही, अपने साथ संबंध रखने वाले मामलों का निर्मय अपनी बिरा-दरी की पंचायत में स्वयं करती रही। राजनीतिक हष्टि से पर-तंत्र हो जाने के बाद भी सामाजिक व आर्थिक चेत्र में उनका गम बाद में भी जीवित रहा।

वर्तमान समय की बहुत सी जातियों की उत्पत्ति प्राचीन
गणराज्यों में हूँ दी जा सकती है। पंजाब के श्रारट्ट श्रीर चत्रिय
(क्सेश्रोई) गण इस समय के श्ररोड़े श्रीर खत्री जातियों में
बदल गये। कीटलीय अर्थशास्त्र का श्रेश गण इस समय के
सैनियों के रूप में श्रव भी जीवित है। बौद्ध काल के पिप्पलिबन
के मोरिय इस समय भी मोरई जाति के रूप में विद्यमान हैं।
प्राचीन रोहितक गण इस समय के रस्तोगियों, कर्त्तागयों ब
रोहत्विगों के रूप में, श्रामेयगण श्रमवालों के रूप में, कांबोज
गण कंषो जाति के रूप में, कोलिय गण कोरी जाति के रूप में
श्रीर श्राकुंजनायन गण श्ररायन जाति के रूप में इस समय भी
स्वतंत्र रूप से विद्यमान हैं। इसी प्रकार के श्रीर भी बहुत से
उदाहरण पेश किये जा सकते हैं, पर हमारे विषय को स्पष्ट
करने के लिये ये ही पर्याप्त हैं।

भारत की बहुत सी वर्तमान जातियों में यह किंबदंती चली आती है, कि उनका उद्धव किसी प्राचीन राजा से हुआ है। वे किसी राजा की संतान हैं, और किसी समय उनका भी, ' पृथिबी पर राज्य था। के किंबदंतियाँ इसी सत्य पर अभित हैं, कि किसी समय ये जातियाँ स्वतंत्र गर्म राज्यों के रूप में विश्व-मान थीं और ये इन ग प्राज्यों की ही उत्तराधिकारी हैं। जो गण वार्वाशक्षोपजीवि थे, उनकी शक्षोपजीविवा की इस युग में आबश्यकता नहीं रही थी, क्योंकि वे शक्तिशाली सम्राटों की अधीतता व संरक्षण में आ गये थे। अब वे केवल वार्तीपजीवि रह गये, और गुणकर्मानुसार वर्णविभाग करने पर उनकी गणना वेश्यों में की जाने लगी। अप्रवाल, रस्तोगी आदि सभी ऐसी ही वैश्य जातियाँ हैं। किसी समय रोहितक और आप्रेय गणों ने सिकंदर की सेनाओं का इट कर मुकाबला किया था पर अब उन के उत्तराधिकारी केवल वार्तीपजीवि ही रह गये हैं।

गणों की जावियों के रूप में परिवर्तित होने की प्रक्रिया का प्रारंभ होना इस युग की सबसे महत्त्वपूर्ण घटना है। सात्ववों और कारूषों की वरह चाहे उस समय के स्मृतिकार इन्हें ज़ात्व वैश्व कहें और चाहे लिच्छिव और मल्लों की वरह जात्य चित्रम, पर महत्त्व की वात यह है, कि प्राचीन समय के स्वतंत्र मुख, इस समय जातियों के रूप में परिवर्तित होने प्रारंभ हो गये थे।

शुद्ध श्रार्य जनपदों में जो चारों वर्णों का भेद था, वह मी
बहुत कुछ कर्म के उपर श्राश्रित था। वर्ण पूर्णतया जातिभेद
को सूचित नहीं करते थे। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह इस
युग में जारी थे। उँचे वर्ण के लोग श्रपने से नीचे वर्ण की की
के साथ विवाह कर सकते थे। इसी तरह उँचे वर्ण की की का
निचने वर्ण के पुरुष के साथ विवाह भी श्रसाधारम बात नहीं
थी। इस प्रकार के विवाहों से उत्पन्न संतान को पिता की संपन्नि
में हिस्सा भी मिल सकता थां। पुराने समय के श्राह्मणों के
बहुत से वंशात एसे कार्यों में भी लगे हुए थे, जो तुच्छ और
भीच कर्म समक्ते जाते थे। मनुस्मृति में ऐसे श्राह्मणों की सूची
दी गई है, जिन्हें श्राह्म में नहीं बुलाना चाहिने। इस सूची में
से हुछ को यहाँ उद्धृत करना उपयोगी है। चिकित्सक, पुजारी,
मांस बेचने वाले, बुरे प्रकार का व्यापार करने बाले, राजा के

हरकारे का काम करने वाले, सूदखोर, पशुपालक, नट नर्तक, तेली, शराबी, विष बेचने वाले, यनुष और वास बनानेवाले. **जुवारी, हाथी, बैल, घोड़ें और ऊँटा को साधने** वाले, मिस्री, भारी, कुत्तों को पालने वाले, बाज पालनेवाले, भिस्तारी, कृषि-जीवी, मेहों और भैसों का राजगार/ करनेवाले और मुर्दा ढोने बाले - वे तथा अन्य इसा प्रकार के कर्म करनेवाले बहुत से बाह्य मनुरमृति में ऐसे गिनाये गये हैं, जिन्हें श्राद्ध के अवसर पर नहीं बुलाना चाहिये। इससे प्रतीत होता है, कि इस मौर्यो-त्तार युग में ब्राह्मस वर्स के लोग केवल विद्या पढ़ने पढ़ाने और यह करने कराने में ही ज्यापृत नहीं रहते थे, अपितु अनेक अकार वे तुच्छ तथा नीच कर्मी द्वारा भी अजीविका चलाते थे। त्रार्थ जनपदों में धार्मिक श्रनुष्ठानों तथा विधि-विधानों के विशेष होने के कारण जिस पृथक बाह्मण श्रेणि या वर्ण का विकास हुन्ना था, उसके बंशज श्रब सब प्रकार के ऊँच-नीच कर्मी द्वारा अपना पेट पालने लगे थे। पर वे असली आहास नहीं हैं, यह भावना इस काल में विद्यमान थी। शायद इसी-लिये आगे चलकर मारत में नाड, माली, महाजाहास मिसी, नट, वैश, योगी त्रादि जिन विविध जातियों का विकास हुआ, वे माद्यामां का गौरवमय पद नहीं पा सकीं. यद्यपि वे अब तक भी अपने को ब्राह्मस ही सममती हैं, और अपने को ब्राह्मस वर्ण का होने का दावा हलके तौर पर करती रहती हैं।

आयों के अधीन जो बहुत से आर्थ-भिन्न शुद्र व दास लोग थे, वे सेवा द्वारा ही अपना पेट पालते थे। पर सेवा का मक-लब घरेल, नौकरी से नहीं है आर्थ गृहपितयों के अधीन चर्मकार, तंतुवाय, शिल्पी, लुहार और विविध प्रकार का कार्य करनेवाले सब तरह के दास रहते थे। धीरे-धीर इनकी भी पृथक जावियाँ बनने लगीं। दासों व शुद्रों का अपना कोई स्वाधीन जीवन तो था ही नहीं। उनका कार्य ब्राह्मण, चित्रय, खीर वैश्य गृहपतियों की आवश्यकताओं को पूरा करना ही था। इनमें यदि कोई भेद था, तो केवल पेरो व कर्म का था। अन्यथा शुद्ध रूप में इन सबको स्थिति एक थी। चमार, जुलाहें, जुहार, शिल्पकार आदि जो बहुत सो छोटी सममी जाने बाली जातियाँ इस समय भारत में हैं, उनका विकास इसी मकार हुआ। ये जातियाँ पंजाब में बहुत कम संख्या में हैं, क्योंकि वहाँ के बार्य जातियाँ पंजाब में बहुत कम संख्या में हैं, क्योंकि वहाँ के बार्य जातियाँ पंजाब में बहुत कम संख्या में हैं, क्योंकि वहाँ के बार्य जातियाँ में आर्यभिन्न लोगों को संख्या बहुत कम थी। शुद्ध व हिसस इससे अधिक संख्या में हो ही कैसे सकते थे १ पर पूर्व व हिसस इससे अधिक संख्या में हो ही कैसे सकते थे १ पर पूर्व व हिसस इसले जार्यशासित जनपदों में ये जातियाँ बहुत अधिक थीं, इसीलिये उनमें नीच सममी जाने वाली जातियाँ धव भी वहीं संख्या में विद्यमान हैं। वर्तमान समय की अञ्चत व नीच जातियाँ प्राचीन भारत के दासों की ही उत्तराधिकारी हैं।

खान-पान के संबंध में विशेष विचार इस युग में नहीं था। पवस्ति के महाभाष्य के अनुसार कुछ जावियाँ ऐसी थीं, जो पात्र से निरवसित थीं. अर्थात् उनके बरैतनों में आर्य लोग भोजन नहीं करते थे, और न उन्हें अपने बरतनों में खिलाते के। पर शकीं और अवनीं की गिनती इस पात्र निरवसित होगों में नहीं थी। केवल चांडाल, निषाद आदि बहुत नीची सम्बद्धि जाने वाली जातियों से ही यह ज्यवहार किया जाता का

#### (४) भिन्तु भीवन के विकट भारती

आगमन्यवस्था आर्य जीवन और संस्कृति का एक महत्त्व-पूर्ण भग है। प्रत्येक मनुष्य को महावर्य, गृहस्य और वानप्रत्य अनुर्य होता चाहिये। जो विद्यान हों, माहको को, उन्हें वान-पूर्ण के बाद अन्यासी होकर जनता की सेना-करनी चाहिये। अनुसारी की अपने भरता पोषण के निये मुहस्कों पर निर्भार रहना

होता है इसीलियें केवल उन्हीं लोगों को इस आश्रम में प्रवेश का अधिकार है, जो सचमुच जनसेवा जैसे पवित्र श्रीर उच्च हुत का पालन करने के योग्य हों। पर बौद्ध और जैन संप्रदायों में भिक्स बनने के लिये इस आदर्श का पालन नहीं किया जाता था। इसमें संदेह नहीं, कि शुरू में भित्रसुसंघ का संगठन मनुष्यं 🤻 मात्र के कल्यास और सब प्रासियों के हितसाधन के लिये किया गया था। अपने आर्यमार्ग के प्रचार के लिये भी, महात्मा बुद्ध ने लोगों को भिक्श बनने की प्रेरमा की थी। पर इसका दुंक युशोग सुगमता से हो सकता था। धीरे-धीरे बहुत बड़ी संख्या में युका और युद्रे, ब्राह्मण, चत्रिय, बैश्य, और शूद्र सब मकार के लोग भिद्ध बनने लगे। इन्हें अपनी आजीविका के लिये स्वय परिश्रम करने की कोई आवश्यकता न थी। घनी और राजा लोग इनके पालन के लिये धन को पानी की तरह बहाते थे। समाज के लिये इस प्रकार के लोगों की एक बहुत बड़ी श्रील बहुँ सतरे की बात थी। राजा अशोक से पहले भी आवार्य चास्वय ने इस खतरे को अर्तुमन किया था। उसने व्यवस्था की थी कि भिक्खु या परिवाजक होने के लिये राज्य को अनुमित लेन आवश्यक होता चाहिये । जिन लोगों ने अपने परिवार के प्री सत्र कर्तव्यों का पालन कर लिया हो, जो संतान की उत्पति है अयोग्य हों, उन्हीं को विशेष दशा में भिक्ख बनने की असुमर्ख साकार द्वारा मिलनी चाहिये।

अब इस मीर्योत्तर काल के विचारकों ने भी इसी विष्यं धारा का अनुसरण किया। गृहस्य आश्रम सर्व आश्रमों में हैं है, उसीसे सब वर्णों व आश्रमों का पालन होता है. इस विष् पर इस समय बहुत जोर हिमा जाने लगा । असु ने की वायु का आश्रय पाकर सब जातु जीते हैं, उसी प्रकार

, अन्य तीन आश्रमियों का गृहस्थ ही प्रतिद्विन ज्ञान और अन 🕏 🔑 पोषण करता है, इसिलये यही आश्रम सब में ज्येष्ठ है। इसी विचार को महाभारत के शांति पर्व में इस प्रकार प्रकट किया गया. कि जैसे नदी नाले सब श्रंत में समुद्र में ही जाकर मिल जाते हैं, उसी प्रकार सब आश्रमों का श्राश्रम गृहस्य ही है। मतु के अनुसार, एक आश्रम से क्रमशः दूसरे में प्रवेश कर, यशासमय होम-हवन आदि अनुष्ठानों को संपादित कर पूर्ण जितेंद्रिय हो, बाद में परित्राजक होना चाहिये। पितृऋष, ऋषि-ऋख और देवऋख, तीनों को चुका कर तब मोच्च की भोर मन लगना चाहिये। तीन ऋगों की चुकार्ये बिना मोच के लिये प्रयत करने वाले का पतन होता है। महाचर्य में वेद विना पहे गृहस्य में संवान विना उत्पन्न किये और वानप्रस्थ में यहानुष्ठान किये बिना जो सीधा मोच के लिये दौड़ता है, वह नीचे की बरफ को ही. गिरता है। हरेक मनुष्य को मिक्सु वा सुनि वन कर निर्वाण या केवलीपद के लिये प्रयत्न करने लग जाने के विकद इससे बढ़कर युक्ति और क्या हो सकती है ? यह सफ्टरूप से उस प्रतिक्रिया को सूचिंव करता है, जौ इस युग में भिक्ख श्रीवन के विरुद्ध बल पकड़ रही थी।

महाभारत के शांतिएवं में कथा जाती है, कि महाभारत हुई है बाद अपने गुरुजनों तथा बंधु-बांधवों का चय देखकर हुई हिरु के मन में बदी चिनता हुई । उसे वैराम्य क्लाई हुआं और वह राजपाट लोड़कर संन्वास के लिये तैका है। गया। इस मुद्रा को भाई उसे सममाने तथे। इस मुद्रा में महा-सार्वकार ने शीम के गुल से शिवस जीवन के विकार पर महान कि अपने कि अपने कि अपने के अपने के

reads to the

करके, केवन अपना पेट भरते हुए, धर्म का ढोंग रचकर मतुष्य मीचे ही गिर सकता है। अकेला आदमी, जिसे पुत्र-पौत्रों का अवस्य-पोषण न करना हो, देवताओं, ऋषियों, अतिथियों व पिवरों का पालन न करना हो, जंगल में सुख से रह सकता है। जंगलों में रहने वाले न तो चे मृग स्वर्ग को पाते हैं, न सुत्रह और न पत्ती। यदि संन्यास में कोई सिद्धि पा सके, तो पहाड श्रीर वृत्त तुरंत ही सिद्धि पा लें। भीम की ये युक्तियाँ उस समग्री के भिक्खुओं के जीवन का कितनी सुंदरता से उपहास करती हैं।

फिर अर्जुन ने कुछ वापसों और पत्ती बने हुए इन्द्र का एक पुरावन इतिहास सुनाकर कहा जंगलों में इस तरह सुल से जीवन बिताया जा सकता है, यह सीच कर कुछ अजात रमश्रु (बिना दादी मूँछ के) द्विज घर बार छोड़ कर संन्यासी हो गये थे।

बियों के भिक्खुनी बनने के तो ये विचारक और भी खिलाफ थे। अशोक से पहले ही इस संबंध में नीतिकारों की भावनी बड़ी उमरूप में इस बात के विरुद्ध थी। कियों का प्रधान कार्य संवानोत्वित द्वारा समाज की जनसंख्या बढ़ाना है, नीविकार इस बात पर बढ़ा जोर देते थे। इसलिये उनका भिक्लुनी बन कर विद्यों में बैठ जाना उन्हें सद्य नहीं था। भिक्खुनी व प्रविज्ञाता कियों को इस युग में बहुत नीची, दृष्टि से दे जाने लगा था।

वेदिक धर्म के पुनक्त्यान के इस युग में धर्म का नेत जिन नाहाणों के हाथ में सामा था, वे संस्थासी व भिन्न बिना ही, गृहस्य रहते हुए अपने कर्तव्यों का संपादन करें भिन्न जीवन सबसे उच्च है, गृहस्य साम सामानिक व व्यवीत करते हुए मोचसाधन नहीं कर सकते, यह बिर श्रीर जैनों में बहुत जोर पकड़े हुए मा । इस समय है

प्रतिक्रिया हुई । गृहस्थाश्रम सबसे उच्च और महत्त्वपूर्ण है, गृहस्थ रहते हुए ही मनुष्य धर्म और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण कर सकता है, इस भावना का इस युग में फिर उदय हुआ।

### (५) विवाह संबंधी नियम

मीर्य युग में तलाक की प्रथा प्रचलित थी। कौटलीय अर्थे-शास में तलाक से लिये 'मोन्न' शब्द का प्रयोग किया गया है। श्री और पुरुष, दोनों सास सास अवस्थाओं में तलाक कर सकते थे। पर इस युग में यह प्रथा कमजोर पड़ गई थी। मनु-स्मृति के अनुसार पुरुष स्त्री का त्याग कर सकता है, पर त्याक हो जाने से बाद भी वह पति की मार्या बनी रहेगी। परि के त्यागी जाने पर स्त्री को यह अधिकार नहीं है, कि नह दूसरी विवाह कर सके। दूसरी तरफ स्त्री को यह अधिकार नहीं, कि वह पति का त्याग कर सके। स्त्री यदि रोगिषी हो, तो उससे अनुमित लेकर पुरुष दूसरा विवाह कर सकता था।

नियोग की प्रथा इस समय में भी जारी थी। संतान के होने की दशा में देवर से या किसी अन्य सिंव व्यक्ति के साम नियोग किया जा सकता था। मनु को विषया विवाह किया नहीं था। यदापि कुछ अवस्थाओं में कियों के प्रतिकृति कियान किया गया है, पर मनु का मंदन्य यहीं का किया गया है, पर मनु का मंदन्य यहीं का किया गया है, पर मनु का मंदन्य यहीं का किया गया है, पर मनु का मंदन्य यहीं का किया गया है, पर मनु का मंदन्य यहीं का किया गया है, पर मनु का मंदन्य यहीं का किया गया है।

वसरा विवाह नहीं होना नाहियाँ की स्थिति इस कुछ के भीनेकाल गह स्पष्ट है, कि क्षियों की स्थिति इस कुछ के भीनेकाल की भीन की शीन करते गये। परिवासि शह हुआ, कि की स्थित को से कर की विकासि कि स्थित के नेक् जो अपने प्रयंक संघ बनाये थे, उनमें अत्याचार की मात्रा बहुत बढ़ गई थीं । स्वयं महात्मा बुद्ध को इस बात का अय था। भिक्तिनी संघ के अत्याचार को देखकर ही शायद इन स्मृतिकारों में यह प्रवृत्ति हुई थी, कि स्त्रियों की स्वाधीनता को कम करते जोने, और आर्य सियों को उनके पतियों का अधिक से अधिक वसवर्ती बनाते जानें।

# (६) ग्रहिंसाबाद के बिरुद्ध प्रतिक्रिया

बौद्ध और जैन घर्मों ने श्रहिंसा पर बहुत बल दिया था। किसी भी प्रामी की हत्या नहीं करनी चाहिये, मांस मच्चण नहीं करना चाहिये और प्रामिमात्र की रचा के लिये सदा तत्वर रहना चाहिये, ये इन घर्मों के सिद्धांत थे। यहाँ में पशुवित के विकद्ध इन्होंने प्रवल आवाज उठाई थी। श्रशोक जैसे राजाओं में अपने, जीवन में श्रहिंसा के आदर्श का पालन कर- श्रपनी प्रजी की भी इसी का उपदेश दिया था।

दर अश्वमेध यह के पुनक्त्थान के इस युग में श्रहिसा के विकक्ष अतिकिया हुई। महाभारत में एक संदर्भ आता है, जिसमें जीवो जीवस्य भोजनम्' के सिद्धांत का बढ़ी सुंदर रीति से प्रतिपादन किया गया है। इस प्रकृति में देखते हैं, कि एक जीव को दूसरा जीव खाता है। उसे अन्य जीव खाता है। से कहां इस प्रकार के हस्टांत देकर महाभारतकार कहता कि जीव ही जीव का भोजन है। निर्जीव पदार्थ को खा कोई जीव प्राम्धारण नहीं कर सकता, अतः यह प्रकृति ही नियम है, कि जीव जीव को खाकर जीवत है। फिर में क्या दोष है?

मनुस्पृषि में भी मांस भन्नण का विधान है। सन् कहते हैं, ब्राह्मणों को यह के किये प्रशस्त मुगा और प मारना चाहिये। पुराने समय में भी यही प्रथा थी। यहारीष्य मांस को स्वयं खाना चाहिये। महाभारत की युक्ति को भी मतु ने दोहराया है। प्रजापित ने जो कुछ स्थावर खार जंगम रवा है, सब प्राणियों वा खन्न भोजन है। चरों के अन अचर हैं। दाढ़ वालों के अन बिना दाढ़ के प्राणी हैं, हाथ वालों के अझ हस्वहीन प्राणी हैं, और धूरों के अझ भीड़ हैं। खाने योग्य आणियों को खाने से खानेवाला दूषित नहीं होता। विधाता ने ही खाने वाले और खाने योग्य प्राणी बनाये हैं।

पूर श्रहिंसा के संबंध में बौद्ध और जैन धर्मों का इस युग के स्पृतिकारों व विचारकों पर कोई प्रभाव न हो, यह बात नहीं है। मनुस्पृति व इस युग के अन्य प्रंथों में वृथा हिंसा का विरोध किया गया है। यज्ञ में हिंसा करने से पाप नहीं लगता। 'वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' यह विचार इस सम्बद्ध में फिर प्रजल हुआ। पर यज्ञ के बिना, श्रकारण हिंसा बुरी। बात है। यह स्मृतियों को भी अभिष्ठेत था।

बौद्ध विचारों का ही यह प्रभाव था, कि मांस भचण संबंधी अपने विचारों को मनु ने इस प्रधार प्रकट किया कि शांस भचण में दोष तो कोई नहीं, आखिर यह जंतुओं खामांविक प्रवृत्ति है, पर यदि इसको न छाया जाय तो। तिम फल होता है। मांस मचण इस युग में बहुत अच्छा सा जाता हो, सो बात नहीं थीं। एक अन्य स्थान पर कर के लिखा है—प्राणियों को हिंसा किये बिना मांस प्राण कर होता, शांर प्राणियों का वस करना कोई अच्छी शांत सहीं काना मांस नहीं खाना चाहिये। इसका अभिप्राय यही है, जिल्ला मांस नहीं खाना चाहिये। इसका अभिप्राय यही है, जिल्ला मांस नहीं खाना चाहिये। इसका अभिप्राय यही है, जिल्ला या फरने हात आदि मांसिक अनुष्ठानों में मांस का काम करने और रहे थे. पर क्यमें हिंसा के विरुद्ध जो भावना बौद्ध काल में उत्पन्न हुई थी, उसका प्रभाव अभी शेष था। यह प्रभाव असरतीय आर्थ धर्म पर सदा के लिये स्थिर सा हो गया। अस्ताय आर्थ धर्म पर सदा के लिये स्थिर सा हो गया। अस्ताय विद्याव धर्म के अनुयायी बौद्धों और जैनों के समान ही खिहंसावादी थे। यहां में प्राचीन परिपाटी के अनुसार एक विशेष अनुष्ठान के रूप में हिंसा कर लेना दूसरी बात है, वस्तुतः बह वैदिकी हिंसा हिंसा ही नहीं है। पर अन्यत्र पशुश्रों को, मारना भारत में फिर अच्छा नहीं सममा गया।

बौद्धों के श्रहिसावाद का ही यह प्रमाव था, कि मनु ने समाह्य को रोकने का श्रारेश दिया। समाह्य वे उत्सव थे, जिनमें पशुश्रों को लड़ाया जाता था। भारतीय लोग बहुत बड़ी संख्या में एक खुले मैदान में इकट्ट होते थे, श्रीर वहाँ पशुश्रों की लड़ाई कराई जाती थी। भेंस, भेड़े और यहाँ तक विश्वार यहाँ को भी लड़ाया जाता था। लोग थे लड़ाइयाँ देख कर बड़े प्रसन्न होते थे। वात्त्यायन के वामसूत में इनका सल्लेख श्राता है। पहले जमाने में इन्हों का समाना में इनका सल्लेख श्राता है। पहले जमाने में इन्हों का समाना के वात्रार श्रा । राजा श्रा के इस प्रकार के समाना के विहरू श्रावाण कराई थी। मनु को भी ये प्रसन्द नहीं थे। क्यां कि उनमें भी क्यार्थ हिंसा होती थी।

# (७) दास मथा का हास

मीर्य काल में भारत में दास प्रवा प्रचलित थी। कीटलीय सर्वशास में दास संबंधी कानुमों का विस्तार से वर्धन किया गया है। दासों का बाक्रायदा क्य-विकय होता था। प्रदेश होता है, कि इस मीर्योत्तर युग में इस प्रवाधिक होता है। शुरू हो गंबा था। स्मृति प्रथों में दासों के क्या विकय का वन साथ संबंध रखने वाले कानुनों का कीई विशाद विवयक का नहीं होता। शुद्र इस समय में भी थे। पर शुद्र और दास में भेद है। शुद्र का कय-विकय नहीं होता था, और न बह कर्ज चुका कर मुक्ति प्राप्त कर सकता था।

ऐसा प्रतीत होता है. कि मौर्यों के पतन के बाद की उथलपुषल के कारण जो राजनीतिक परिस्थिति उत्पन्न हो गई थी,
उसने भारत में दास प्रथा का द्वास कर दिया। इस उथल पुषल
के युग में कोई भी नीर साहसी पुरुष समाज के आगे बढ़
सकता था। ऊँच-नीच की पुरानी बाधार्ये शिथिल हो रही था।
इस दशा में यदि दास प्रथा भी अपने पुराने रूप में कायम में
रह सकी हो, तो आश्चर्य की क्या बात है।

# (६) वास्तु और मृतिकला

चीर-बीर बनते रहे। उनके निर्माण का प्रारम्भ मौर्य काल में ही हो स्था है। पर श्रंग और सातवाहन राजाओं के समय में उनसे निरम्तर बृद्धि होती चली गई, और जिन विविध दानियों के स्वत्न से जो जो खंश समय पर बनते गये, उनका नाम बहुवा अवस्थ उतकीर्ण भी कर दिया गया।

🚧 इस युग के वहुत से गुहामंदिर उड़ीसा और महाराष्ट्र मैं विद्यमान हैं। पहाड़ को काट कर उसके श्रंदर से विशाल मेंदिर बिहार या चैत्य स्रोदे गये हैं। ऊपर से देखने पर ये पहाड़ ही प्रतीत होते हैं। पर द्वार से अंदर जाने पर विशाल भवन दिखाई पड़ते हैं, जिम्हें पहाड़ की गुहा को काट-काट कर बाक्रायदा सुंदर भवनों के रूप में बनाया गया है। उड़ीसा के ये गुहामंदिर सब जैनों के हैं। इनमें हाथीगुम्फा का गुहामन्दिर सबसे प्रसिद्ध है, वहीं कलिंग चक्रवर्ती खारबेल का सुप्रसिद्ध शिलालेख पाया गया है। हाथीगुम्फा के अविरिक्त मंचापुरी गुम्फा, रानीगुम्फा, गर्गोशसुम्फा, जयविजय गुम्फा, अलकापुरी गुम्फा आदि और भी कितने ही गुहामंदिर उड़ोसा में पाय गये हैं। मंचापुरी गुम्फा में सारवेल की रानी का तथा राजा वक्रदेव श्री का लेखें पाया शेखा है। यह संभवतः खारवेल का कोई वंशज था। रास गढ़ में सीतावेंगा बाब से एक गुहामंदिर उपलब्ध हुआ है, जिसका किसी धर्म विशेष से संबंध नहीं था। वह एक प्रेजागार था, श्रीर यही कारण है, कि उसकी दीवार पर किसी रसिक केंबि का एक छंद खुद्धा हुआ है। सातावेगा के पड़ोस में ही जोगी-मारा का पानिमादिर है, जो प्राचीनकाल में वहरा देवता का मंहिर था।

महाराष्ट्र के गुहामंदिरों में अवंता की गुक्रायें सब से प्रसिद्ध और प्राचीन हैं। इनमें भी गुहा नं: १० वर्ष से पुरासें समकी जावी है। अजंता के ये गुहामंदिर सारवीय की श्रीर चित्रकला के अनुपम उदाहरण हैं। पहाड़ों को काट कर बनाये गये विशाल गुहामंदिरों की दीवारों पर इतने सुंदर रंगीन चित्र बनाये गये हैं, कि हजारों साल बीत जाने पर भी धे अपने आकर्षण में जरां भी कम नहीं हुए। अजंता की इन प्रसिद्ध गुफाओं का निर्माण इसी काल में प्रारंभ हुआ। था। अजंता के अतिरिक्त, महाराष्ट्र में वेडसा, नासिक, कार्ले, जुनर कींडानें आदि अनेक स्थानों पर इस काल के गुहामीवर विश्वमान है। नासिक के एक गुहामंदिर में एक लेख हैं। जिसके अनुसार उसे सातवाहन कुल में राजा करह के समय उसके महामात्र ने बनवाया था। राजा करह सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक का भाई था, और उसके बाद प्रविष्ठान का राजा बना था। इसका समय वीसरी सदी ई॰ पू० में आ सीर यह एष्ट है, कि नासिक का यह मुहामंदिर तीसरी सदी हैं? पूर में ही बना था। वेडसा श्रीर कार्ले के प्रसिद्ध गुहामंदिर ईसवी सन् के शुरू होने से पूर्व ही बन चुके थे। सातवाहन राजाओं को गुहानिर्माख का बड़ा शौक था। उन्हीं के शासनकाल में महा-राष्ट्र की ये विशाल गुहायें निर्मित हुई । मौर्य युग में भी गुह मंदिर बनने प्रारंभ हो गये थे। पर वे अधिक विशाल नहीं होते थे। विहार की बराबर और नागार्जु नी पहाड़ियों में, मीब सम्राद् अशोक और इशाय के समय के जो गुहामंदिर बहुत क्रोटे छोटे हैं । पर सातवाहन राजाओं की प्रेर्डा और मरकृष्य से मीबीचर युग में जो गुहामंदिर की, ब बहुत ही श्राब है। वे वो पूरे बौद विहार है, जिन्हें असे के उपर के ब्री पत्थर वा ईट से बजाते के बजाने किए काट कर हा को शहर से सोव कर बना दिया गर्क हैं। इस काम को मूर्तियाँ की पर्योग संस्था में उपलब्ध हो।

क्रिकेट और साँची के स्तूरों के बतबों और छोर छो

पत्थर कार कार बहुत सी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। गुहा मंदिरों की दीवारों पर भी खोद कर बनाई गई मूर्तियाँ पाई जाती हैं। महात्मा बुद्ध के जीवन के साथ संबंध रखने वाली बेहनाओं को मूर्ति बना कर अनेक स्थानी पर प्रदर्शित किया गया है।

मूर्तिकला की दृष्टि से इस युग की प्रधान घटना गांधारी शैली का प्रारंभ है। यवनों ने गांधार में जो अपने राज्य कायम किये थे, उनके कारण यूनानी लोमों और मिरतीयों का परस्पर संबंध बहुत घनिष्ट हो गया था। यह स्वामाविक था, कि यूनानी (प्रीक) कला का मारतीय कला पर असर पढ़ें। गांधार के ये यवन, शक और युहिश राजा बाद में बीद व अन्य मारतीय घर्मों के अनुयायी हो गये थे। मारतीय मार्ग और संस्कृति को उन्होंने बहुत अंशों में अपना लिया था। इस्लिय यूनानी और मारतीय मूर्तिकलाओं के सम्मिश्रण से सिंग अपने सुर्तिकला का प्रारंभ हुआ, उसे गांधारी शिली कहते हैं। इस शैली की मूर्तियां बहुत सुन्दर च परिमार्जिक हैं। धीरे धीर यह शैली की मूर्तियां बहुत सुन्दर च परिमार्जिक हैं। धीरे धीर यह शैली गांधार से मथुरा आदि होती हैं। सुदूर आंध्र में अमरावती तक पहुँच गई। मारत में दूर दें तक इस शैली की मूर्तियां उपलब्ध होती हैं।

तक इस शैली की मूर्तियाँ उपलब्ध होती हैं।
गांधार शैली का प्रारम्भ पेशावर से हुआ था। इस
प्रदेश पर यवनों का प्रमाद बहुत अधिक था। मीर्थों के पर्तर
के समय से अफगानिस्तान और गांधार के प्रदेश यवनों
शासन में आ गये थे, और यवनों की शक्ति के सीस होते।
भी यहाँ शक और कुशास सहश विदेशियों का राज्य रहा।
ये विदेशी म्लेच्छ उन पश्चिमीय देशों से महर्द में प्रविद्ध थे, जहाँ यवनों (प्रीकों) की भाषा, सम्प्रता और कता की ब इसकी उनकी अपनी पृथक शैली थी। गांधार देश में होने वाजे भूरे रंग के पत्थरों का गांधार शैली की मूर्तियों में अयोग होता था। किनिक्क के समय में बौद्ध धर्म का मुख्य तस्व निवृत्ति थी। पर महायान के अनुयायी भक्ति और उपासना पर बल देते थे। इसके लिये बुद्ध और वोधिसस्यों की मूर्तियों का निवास प्रारंभ हुआ। पेशावर के कारीगरों ने हजारों की संस्था में मूर्तियाँ बनाई, और धीरे-धीरे ये सारे भारत में फैल गई। यवन प्रभाव के होते हुए भी इन मूर्तियों पर भारतीय आज्या-स्थिकता की गहरी छाप है। बुद्ध के मुखमंडल पर एक अनुपम तेज प्रदर्शित किया जाता है, जिसकी अनुभूति निर्वास की भावना से ही हो सकती है। गांधार शैली की बहुत सी मूर्तियाँ काले सलेटी पत्थर की भी हैं।

बस्थर की मूर्ति में उतार कर मशुरा के ये शिल्पी चिर यश के आधी हुए हैं।

इस काल में मथुरा में जो मूर्तियाँ बनीं, वे अनेक प्रकार की थीं। प्राचीन भारत में यह परिपाटी थी, कि प्रत्येक राजवंश अपना एक 'देव कुल' स्थापित करता था। इसमें मृत राजाओं की मूर्तियाँ रखी रहती थीं। शेथुनाग वंश के राजाओं की मूर्तियाँ ऐसे ही देवकाल के लिये मथुरा में बनी थीं, क्योंकि यह नगर बहुत पुराने समय से मूर्तिकला का प्रसिद्ध केन्द्र चला आ रहा था। इस युग में कुशाख राजाओं की मूर्तियाँ भी मथुरा में बनी। ऐसी अनेक मूर्तियाँ अब भी उपलब्ध होती हैं। केंद्र की बंत है, कि वे सभी प्रायः खंडित दशा में हैं। इन्हें सम्राट किन्द्र की मूर्ति विशेष महत्त्व की है, उसकी पोशाक में लम्बा कोट और पायजामा है, और इसका आकार बहा विशाल है।

मधुरा में बनी इस युग को एक मूर्ति इस समय कारी के कलाभवन में सुरचित है। यह मूर्ति एक की की है, उ प्रसाधिका का काम करती थी। इसका मुख गंभीर, प्रसंत्र मुंदर है। नेत्रीं में विमल चंकलता है। सब अंग प्रत्यंग करने मुंदील हैं, और सदे होने का हंग बहुत सरल और अक्टिनी है। उसके दाये हाथ में म्हंगारवान है, जिसमें सुगंधित जलें रखा जाता था। बावें हाथ में एक पिटारी है, जिसका दकना कु सुला हुत्रा है, और एक पुष्पमाला थोड़ी सी वाहर निकली है। यह की म्हंगार की सामनी बेकर किसी रानी के साथ सम्पन्न महिला का म्हंगार करने के लिये प्रस्तान करने के है। मधुरा में इस प्रकार की मूर्किया स्पाला के लिये अपित सखावट के लिये वनकी भी।

हजारों की संख्या में बनवी थीं। ये अब मधुरा में तथा अन्य स्थानों पर बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध होती हैं। मथुरा की बह कला कुशाएों के बाद भी निरंतर उन्नित करती रही। गुनों के समय में इसका पूर्ण विकास हुआ और इसने वे बन्नल रन उत्पन्न किये, जिनके लिये कोई भी जाति व देश मदा के लिये आभिमान कर सकता है। गुनों के समय तक मथुरा की मृति-कला से गांधार शैली का प्रभाव विलक्कत हट गया था और वह शुद्ध आर्य रूप में आ गई थी।

मृतिकला के श्राविरिक्त चित्रकला की भी इस युग में श्रांच्यी उन्नित हुई। श्रांजा की गुहाशों में भवी श्रीर दसवी गुहा के चित्र इस युग की कृतियाँ हैं। इनमें भगवान बुद्ध की श्रीवनी की श्रानेक घटनायें व जातक श्रंथों के श्रानेक कथानक चित्र हुए. में चित्रित हैं। इस कला का भी सबीत्तम विकास गुप्त काल में हुआ। इस उस पर यथास्थान प्रकाश डालेंगे।

# अठारहवाँ अध्याय पाटबी पुत्र के गुप्त सम्राट्

(१) गुप्तवंश का प्रारंभ

गुप्तकुल भारत के प्राचीन राजकुलों में से एक था। मौबी चन्द्रगुप्त ने गिरनार के प्रदेश में शासन के रूप में जिस राष्ट्रीय (भांत का शासक) की नियक्ति की थी, उसका नाम वैश्य पूर्व ग्राप्त था। शुंगकाल के प्रसिद्ध भारहुत स्तंभ लेख में एक राजन विसदेव का उल्लेख है, जो गोतिपुत्र (गुप्तकुल की स्नी का पुत्र) था। श्रन्य बहुत से शिलालेखों में भी इसी प्रकार के 'गोप्तिपुत्री व्यक्तियों का उल्लेख है, जो राज्यों में बिविध उच्च पहीं पर नियुक्त थे। इसी गुप्त कुल के एक बीर पुरुष श्री गुप्त ने उस वैस का प्रारंभ किया, जिसने आगे चल कर भारत के बहुत बढ़ी हिस्से में मागध साम्राज्य का फिर से विस्तार किया।

असाम साम्राज्य के पतन के समय उत्तरी मारत में जी अन्यवस्था उत्पन्न हो गई थी, उससे लाभ उठा कर बहुत से प्रान्तीय शासक व सामंत राजा स्वतंत्र हो गये थे । संभवतं इसी प्रकार का पर्क व्यक्ति यह श्री गुप्त था । उसने मगव कुछ पूर्व में, चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार नार्लदा से भाव चालीस योजन पूर्व की तरफ, अपने राज्य का विस्तार कि था। अपनी शक्ति को स्थापित कर लेने के कारण उसने महार की पदवी धारण की। संगवतः, यह ऋष्का शक्तिशाली श समृद्ध राजा था। चीनी बौद्ध यात्रियों के निवास के लिए मृगशिस्तावन के समीप एक विद्वार की निर्मीस श्रीर उसका खर्च चलाने के सिंदे भौबीस माँठ है

थे। गुप्त लोग स्वयं बौद्ध नहीं थें, पर क्योंकि बौद्ध कीर्थस्थानों का दर्शन करने के लिये बहुत से चीनी यात्री इस समय भारत में श्राने लगे थे, श्रवः यदि महाराजा श्रीगुप्त ने उनके श्राराम के लिये यह महत्वपूर्ण दान किया हो तो यह सर्वथा संभव है। दो मुद्रायें ऐसी मिली हैं, जिनमें से एक पर 'गुतस्य' श्रीर दूसरी पर 'श्रीगुप्तस्य' लिखा है। संभवतः, ये इसी महाराज श्रीगुप्त की थीं।

्रश्रीगुप्त का उत्तराधिकारी महाराज घटोत्कच था। कुछ \* मुद्रायें ऐसी मिली हैं, जिन पर 'श्री घटोत्कच गुप्तस्य' या कैवल 'घट' लिखा है। श्रानेक ऐतिहासिक इन्हें इसी महाराजा श्राला घटोत्कच की मानते हैं।

घटोत्कच के बाद महाराजाधिराज चंद्रगुप्त प्रथम हुए'।
गुत्र वंश के पहले दो राजा केवल महाराजा कहे गये हैं। पर
चंद्रगुप्त को महाराजाधिराज कहा गया है। इस से प्रतीत होता है, उसके समय में गुप्तवंश की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। प्राचीन समय में महाराजा विशेषण तो अधीनस्थ सामंत राजाओं के लिये भी प्रयुक्त होता था। पर महाराजाधिराज केवल ऐसे ही राजाओं के लिये प्रयोग किया जाता था, जो पूर्णतया स्वाधीन व शिक्तराजा शासक हों। प्रतीत होता है, कि अपने पूर्वजों के पूर्वी भारत में स्थित छोटे से राज्य को लंदगुप्त ने बहुत बढ़ाः विशास आर अनेक प्रदेशों को जात कर महाराजाधिराज की पदवी प्रहास की थी।

प्राटलीपुत्र निश्चय ही चंद्रगुप्त के श्रधिकार में आ गया था। कल्याणुवर्मा के उत्तराधिकारियों को जीतकर मगध तथा पश्चिम में संयुक्त प्रांत के बहुत से प्रदेशों को जीतकर चंद्रगुप्त के समय में गुप्त साम्राज्य बहुत विस्तृत हो गया था। इन्हीं विजयों और राज्यविस्तार की स्पृति में चंद्रगुप्त ने एक नया

संवत् चलाया था, जो गुप्त संवत् के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है। मनथ के उत्तर में लिच्छवियों का जो शक्तिशाली नखराइयं अा, चंद्रगुप्त'ने उसके साथ मैत्री और सहयोग का संबंध ंस्थापित किया था। कुशास काल से इस प्रदेश की सब से प्रबत्त भारतीय शक्ति लिच्छवियों की ही थी। उन्होंने स्वयं भी कुछ समय तक पाटलीपुत्र को छाने छिषकार में रखा था, और उन्हीं की सहायवा से चण्डसेन कारस्कर ने संदर्बमी को • परास्व किया था। लिच्छवियों का सहयोग प्राप्त किये विना चंद्रगुप्त के लिये अपने राज्य का विस्तार कर सकना संभव मधी ेनहीं था। इस सहयोग और मैत्री भाव को स्थिर करने के लिये चंद्रगुप्त ने लिच्छवि कुमारी कुमारदेवी के साथ विवाह किया, और अन्य रानियों के अनेक पुत्र होते हुए भी लिच्छिप दौहित्र (कुमारदेवी के पुत्र ) समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी ं नियत किया। ऐसा प्रतीत होता है, कि लिच्छवि गए। में इस काल में राजा वंशक मानुगत हो गये थें। गरा राज्यों के इतिहास में यह कोई अनहोनी बात नहीं है। कुमारदेवी लिच्छवि राजा की पुत्री व्यौर उत्तराधिकारिसी थी। इसीलिबे चंद्रगुप्त के साथ विवाह हो जाने के बाद गुप्त राज्य श्रीर लिच्छविगण मिलकर एक हो मये थे। चंद्रगुप्त के कुछ सिकाँ पर उसका श्रीर कुमारदेवी का चित्र एक साथ दिया गया है। ः इन सिक्कों पर 'चंद्रगुप्त तथा श्री कुमारदेवी' दानों का नाम मी एक साथ लिखा है। तथा सिक्के की दूसरी वरफ 'लिच्छवयः' शब्द भी बत्कीर्स है। इससे यह भली भावि स्चित होवा है, कि लिच्छवियस और गुप्त वंश का पारस्परिक विवाह ' संबंध बड़े महत्व का था। इसके कारण इन दोनों का राज्य मिल कर एक हो गया था, और चंद्रगुप्त तथा भी कुमारदेवी का सम्मिलिव शासन इन प्रदेशों पर माना जावा था।

श्रीगृप्त के वंशजों का शासन किस प्रदेश पर स्थापित हो गया था, इस संबंध में पुराखों में लिखा है, कि गंगा के साथ-साथ प्रयाग तक व मगध तथा अयोध्या में इन्होंने राज्य किया। चद्रगृप्त के उत्तराधिकारी समुद्रगृप्त ने अपने सामाज्य को बहुत बढ़ा लिया था, अतः पुराखों का यह निर्देश उसके पूर्वजों के विषय में ही है। संभवतः, महाराजाधिराज चंद्रगृप्त प्रथम बंगाल से प्रारंभ कर पश्चिम में अयोध्या और प्रयाग तक के विशाल प्रदेश का स्वामी था, और लिच्छवियों के सहयोग से ही इस पर अवाधित रूप से शासन करता रहा था। इस प्रतापी गुप्त सम्राट् का शासनकाल ३१४ से ३२८ ईस्बी तक था।

#### (२) सम्राट् समुद्रगुप्तः

चंद्रगुप्त के अनेक पुत्र थे। पर गुण और वीरता में समुद्रगुप्त सबसे बढ़ाचढ़ा था। लिच्छ वि कुमारी श्री कुमारदेवी का पुत्र होने के कारण भी उसका विशेष महत्व था। चंद्रगुप्त ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी चुना, और अपने इस निर्णय को राजसभा बुला कर सब सभ्यों के सम्मुख उद्घोषित किया। यह करते हुए प्रसन्तता के कारण उसके सारे शरीर में रोमांच हो आया था, और आँखों में आँसू आ गये, थे। उसने सबके सामने समुद्रगुप्त को गले लगाया, और कहा जुम सच्युच आर्य हो और अब राज्य का पालन करो। इस निर्णय से राज्य सभा में एकत्र हुए सब सभ्यों को परम प्रसन्तता हुई।

संभवतः चंद्रगुप्त ने श्रपने जीवनकाल में ही समुद्रगुप्त को राज्यभार संभलवा दिया था। प्राचीन श्राय राजाश्रों की यही प्रंपरा थी। कालिदास ने इसी काल के राजाश्रों को हिन्द में रख कर लिखा था, बुढ़ापे में वें मुनिवृत्ति प्रहणे, करते हैं। चंद्रगुप्त के इस निर्णय से श्रीर बोगों को चाहे कितनो ही खुशी हुई हो, पर उसके अन्य पुत्र इससे प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने समुद्रगुप्त के विकद्ध विद्रोह किया। इनका नेता काच था। प्रतीत होता है, कि उन्हें अपने विद्रोह में सफलता भी हुई। चाप के नाम के कुछ सोने के सिक्कों भी उपलब्ध हुए हैं। इनमें गुप्तकाल के अन्य सोने के सिक्कों की अपेका सोने की मात्रा बहुत कम हैं। इससे अनुमान होता है, कि भाइयों की इस कलह में राज्यकोष के अपर बुरा असर पड़ा था, सब जगह अव्यवस्था मन गई थी और इसी लिये चाप ने अपने सिक्कों में सोने की मात्रा को कम कर दिया था।

पर चाप देर तक समुद्रगुष्त का मुक्कावजा नहीं कर सका। समुद्रैगुष्त अनुपम वीर था। उसने शीघ ही भाइयों के इस विद्रोह को शांत कर दिया, और पाटलीपुत्र के सिंहासन पर इद्वा के साथ अपना अधिकार जमा लिया। चाप ने एक साल के लगभग राज्य किया।

गृहकलह की आंत कर समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिये संवर्ष प्रारंभ किया। इस विजययात्रा का वर्णन भयाग में अशोक मौर्य के प्राचीन स्तंभ पर बड़े सुन्दर हुए से उत्कीर्ण है। सबसे पहले आर्यावर्त के तीन राजाओं को जीव कर अपने अधोन किया गया। इनके नाम ये हैं, आहिच्छत्र का राजा अच्युत, भारशिव प्रावतो का राजा नागसेन और राजा कोटकुतजा। संभवतः अंच्युत और नागसेन भारशिव वंश के साथ संबंध रखने वाले गजा थे। यद्यपि भारशिव नागों को शक्ति का पहले ही पतन हो चुका था, पर कुछ प्रदेशों में इनके छोटे-छोटे राजा अब भी राज्य कर रहे थे। गुप्तों के। उत्कर्ष के समय इन्होंने चंद्रगुत प्रथम जैसे शिक्शाली राजा की अधीनता में सामंत का रियति स्वीकार कर ली थी। पर समुद्र गुप्त और उसके भाइयों को गृहकलह से लाभ उठा कर के गुप्त और उसके भाइयों को गृहकलह से लाभ उठा कर के

श्रव फिर स्वतंत्र हो गये थे। यही दशा कोट कुल के राजा की थी, जिसका नाम प्रयाग के स्तंभ के शिलालेख में मिट गया है। सब से पूर्व, समुद्रगुष्त ने इन तीनों राजाश्रों को जीत कर अपने श्रधीन किया, श्रीर इन विजयों के बाद बड़ी शान के साथ पुष्पपुर (पाटलीपुत्र) में पुनः प्रवेश किया।

श्रायोवर्त में श्रपनी शक्ति को भलीभाँ वि स्थापित कर समुद्रगुप्त ने द्विण दिशा की तरफ प्रस्थान किया। इस विजय व यात्रा में उसने कुत्त बारह राजाश्रों को जीत कर श्रपने श्रधीन किया। जिस कम से इनको जीता गया था, उसी के श्रनुसार इनका उल्लेख भी शिलालेख में किया गया है। ये राजा निम्नलिखित थे:—

- (१) कोशल का महेंद्र। यहाँ कोशल का श्रमिप्राय दिन्न स् कोशल से है, जिसमें वर्तमान समय के मध्यप्रांत के विलास-पुर, रायपुर श्रोर संवलपुर जिले सम्मिलित थे। इसकी राजधानी श्रोपुर (वर्तमान सिरपुर) थी। दिन्न कोशल से उत्तर की श्रोर का सब प्रदेश गुप्त साम्राज्य के श्रंतर्गत था, श्रीर श्रच्युत तथा नागसेन की पराजय के बाद उसमें व्यवस्था स्थापित हो गई थी। श्रायांवर्त में पराजित हुए नागसेन की राजधानी ग्वालियर रियासत में पद्मावती थी। श्रव दिन्त की तरफ विजयपात्रा करते हुए सबसे पहले दिन्स की श्रीत कर समुद्रगुष्त ने श्रंपने श्रधीन किया।
- (२) महाकांवार का व्याचराज। महाकी शत के दिल्लिए पूर्व में महाकांवार जंगली प्रदेश था। इसी स्थान में आज-कल गोंडवाना के सघन जंगल हैं। यहाँ का राजा व्याघराज उच्चकल्प वंश का था, और शक्तिशाली माकाटक सम्राद

प्रवरसेन का सामंत था। समुद्रगुप्त ने व्याघराज को परास्त कर अपने अथीन कर लिया।

(३) कौरलका मंत्रराजं। महाकांतार के बाद कौरल राज्य की बारी आई। यह राज्य दिल्ला मध्यप्रांत के सोनपुर

प्रदेश के आसपास था।

(४) पिष्टपुर का महेंद्रगिरि, मद्रास प्रांत के गोद्ग्वरी जिले में स्थित वर्तमान पीठापुरम् ही प्राचीन समय में पिष्टपुर कहलाता था। बहाँ के राजा महेंद्रगिरि को भी परास्त कर के अपने अधीन किया गया।

(४) कोट्टू का राजा स्वामिदत्त । कोट्टू का राज्य गंजाम जिले में था, उसी को आजकल कोठूर कहते हैं।

(६) ऐरराडपल्त का दमन । ऐरराडपल्ल का राज्य कलिंग के दिच्च में था। इसकी स्थिति पिष्टपुर और कोट्टू

के पड़ोस में ही थी।

(७) काद्वी का विष्णुगोप । काद्वी का श्रमिप्राय दिस् गी भारत के काञ्जीवरम से है। मद्रास प्रांत के उत्तरी जिलों श्रीर कलिंग को जीवकर समद्रगुप्त ने सुदूर द्विस में काञ्जीवरम पर आक्रमस किया और उसे जीत कर अपने अधीन किया।

(७) अवमुक्त का नीलराज। यह राज्य काख्री के ही सपीप में था। एक ऐतिहासिक ने इसे अवा प्रदेश के साथ में

मिलाया है। (६) वेङ्गी का हस्तिवर्मन्। यह राज्य कृष्णा श्रीर गोदावरी

निद्यों के बीच में श्लोक के समीप में था। (१०) पाल्लक का उपसेन । यह राज्य भी कुल्ला नदी 🕏 समीप नेल्लोर जिले में था।

(११) देवराष्ट्र का कुवेर िकास्त्री, बेही और अवसुर

राज्यों के शासक पल्लंब वंश के थे। संभवतः उन सब को सिन्तिति शिक्त को समुद्रगुप्त ने एक साथ ही परास्त किया था। दंबराज का राष्ट्र दिल्ला से उत्तर की श्रोर लीटते हुए मार्ग में आया था। श्रानेक ऐतिहासिकों के श्रामुसार यह वर्तमान महाराष्ट्र के ही किसी प्रदेश का नाम था। बहुतों के मत में इसकी स्थिति भारत के पूर्वी समुद्रतट पर थी।

(१२) कौस्थलपुर का धनक्षय। यह राज्य उत्तरी श्राकोट जिले में था। इसकी स्मृति कुट्टत्र के रूप में श्रव भी सुरचित है, जो पोल्ट के समीप की एक बस्ती है।

दित्त सी भारत के इन विविध राज्यों को जीत कर समुद्र गुप्त वापस लौट आया। दित्त में वह काइब्री से नीचे नहीं गया था। इन राजाओं को केवल परास्त ही किया गया था। उनका जड़ से उच्छेद नहीं हुआ था। समुद्रगुप्त ने इस विजयपात्रा में प्राचीन आर्य मर्यादा का पूर्णतया पालन किया था। प्रयाग की समुद्रगुप्त प्रशास्त के अनुसार इन राजाओं को हराकर पहले केंद्र कर लिया गया था, और फिर अब अनुम्रह करके उन्हें मुक्क कर दिया गया था। इससे समुद्रगुप्त का प्रताप और महानुभावना, दोनों में बहुत वृद्धि हो गई थी।

ऐसा प्रतीत होता है, कि जब समुद्रगुप्त विजययात्रों के लिये दिया गया हुआ था, उत्तरी भारत ( आयोबतें ) के अधीनस्थ राजाओं ने फिर विद्रोह का महण्डा खड़ा कर दिया। उन्हें फिर दुवारा जीता गया। इस बार समुद्रगुप्त उनसे अधीनता स्वीकार कराके ही संतुष्ट नहीं हुआ, अपितु उनको जड़ से उखाड़ दिया। इस प्रकार जड़ से उखाड़े हुए राजाओं के नाम ये हैं। रहदेव, मतिल, नागदत्त, अन्द्रवर्मा, गएपितनाग, नामसेत, अन्युतनंदी और बलवर्मा। इसमें से नामसेन और

अच्युत के साथ पहले भी समुद्रगुप्त के युद्ध हो चुके थे। उन्हीं को परास्त करने के बाद समुद्रगुत्र ने धूमधाम के साथ पाटली-पुत्र (पुष्पपुर) में प्रवेश किया था। श्रव ये राजा फिर स्वतंत्र हो गये थे, श्रीर इस बार समुद्रगुप्त ने इनका समूलोन्मूलन करके इनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। रुद्रदेव वाकाटकवंशी प्रसिद्ध राजा रुद्रसेन प्रथम था। मतिल की एक मुद्रा बुलंदशहर के समीप मिली है। इसका राज्य संभवतः इसी प्रदेश में था। नागद्त और गएपितनाग के नामों से यह सूचित होता है, कि वे भारशिव नागों के वंश के थे, और उनके छोटे-छोटे राज्य आयोक्त में हो विद्यमान थे। गरापितिनाम के कुछ सिक हे बेसनगर में उपलब्ध भी हुए हैं। चंद्रवर्मा पुष्करखं का राजा था। द्विशी राजपूताना में सिसु-निया की एक चट्टान पर उसका शिलालेख भी मिला है। संभ-चवः, बलवर्मा कोटकुलज नृपति था, जिसे पहली बार भी समुद्रगुप्त ने परास्त किया था। ये सब ब्रायीवर्ती राजा अब की बार पूर्णरूप से गुप्त सम्राट् द्वारा परास्त हुए, और इनके प्रदेश पूरी तरह गुप्त साम्राज्य में शामिल कर लिये गये।

आटिवक राजाओं के साथ समुद्रगुप्त ने प्राचीन मौर्यनीति का प्रयोग किया। कीटलीय अर्थशास्त्र के अनुसार आटिवक राजाओं को अपना सहयोगी और सहायक बनाने का उद्योग करना चाहिये। आटिवक सेनायें युद्ध के लिये बहुत उपयोगी रोती थीं। समुद्रगुष्त ने इन राजाओं को अपना 'परिचारक' ना लिया था।

इसके बाद समुद्रगुप्त को युद्धों की आवश्यकता नहीं हुई। इन विजयों से उसकी धाक ऐसी बैठ गई थी, कि अन्य प्रत्यंत स्वीमा प्रांतों में वर्तमान ) नुपतियों तथा यौधेय, मालव आदि गर्मराज्यों ने स्वयमेव उसकी अधीनता स्वीकृत कर जी भी। ये सब कर देकर, आझाओं का पालन कर, प्रणाम कर तथा राजदरबार में उपस्थित होकर सम्राट् समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकृत करते थे। इस प्रकार करद बनकर रहने वाले प्रत्यंत राज्यों के नाम ये हैं। (१) समतत या दिल्ली पूर्वी बंगाल (२) कामरूप या आसाम (३) नेपाल (४) देवाक या आसाम का नोगांग प्रदेश (४) कर्त पुर बा कमायू और गढ़वाल के पार्वत्य प्रदेश। निःसंदेह, गुप्त सात्राज्य के ये सब प्रत्यंत पा सीमा प्रदेश में स्थित राज्य थे, और इन्होंने युद्ध के बिना हो सम्राट् समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया था।

इसी प्रकार जिन गएराज्यों ने गुप्त सम्राट् की अधीनता को स्वीकार किया, वे निम्नलिखित हैं। मालव, आर्जुनायन, योधेय, माद्रक, आभीर, प्राजुन, सनकानीक, काक और खर-परिक। इनमें से मालब, आर्जुनायन, योधेय, माद्रक और आभीर प्रसिद्ध गए राज्य हैं। कुशाए साम्राज्य के विकक्ष विद्रोह कर इन्होंने अपनी स्वतंत्रता को पुनः स्थापित किया था, और घीरे-धीरे अपनी शक्ति बहुत बढ़ा ली थी। अब समुद्रगुप्त ने इन्हें अपने अधीन कर लिया, पर उसने इनको जड़ से उखाइने का प्रयत्न नहीं किया। वह केवल कर, प्रणाम, राजदरबार में उपस्थिति तथा आज्ञावित्ता से ही संतुष्ट हो गया। इन गख राज्यों ने भी इतने शक्तिशाली सम्राट् की अधीनता स्वीकार कर अपनी प्रथक सत्ता को बनाये रखा। प्राजुन, काक, सनका-वीक और खरपरिक छोटे-छोटे गए राज्य थे, विदिशा के समीपवर्ता प्रदेश में स्थित थे। इनका अधिक प्रतिचय इस समय उपलब्ध नहीं होता है।

दिच्छ क्योर पश्चिम के अन्य बहुत से राजा मा सम्राट् चंद्रगुप्त के प्रमाव में थे, वे उसे आदरस्वक उपहार आदि भेज कर संतुष्ट रखते थे। इस मकार के दो राजाओं का तो

ममुद्रगुप प्रशस्ति में उल्लेख भी किया गया है। ये दो दैवपुत्र शाह शाहानुशहि शक मुरुण्ड श्रीर सैंहलक हैं। शाहानुशाहि शक से कुशास सम्राट् का अभिप्राय है। भारत में इन कुशासी को शक मुहण्ड नाम से कहा जाता था। सिंहल के राजा को सैंहलक लिखा गया है। इन शक्तिशाली राजाओं के समुद्रगुप्त का आदर करने का प्रकार भी प्रयाग की प्रशस्ति में स्पष्ट लिखा है। ये राजा आत्मिनिवेदन, कन्गोपायन, दान, गरुड़ध्वज से अंकित आज्ञापत्रों के प्रहण आदि उपायों से सम्राट् समुद्रगुप्त को संतुष्ट करने का प्रयत्न करते थे। ज्ञात्मनिवेदन का अभि-त्राय है, अपनी सेवात्रों को सम्राट् के लिये अर्पित करना। कन्योपायन का ऋर्थ है, कन्या विवाह में देना। राजा लोग किसी शक्तिशाली सम्राट् से मैत्री संबंध बनाये रखने के लिये इस उपाव का प्रायः प्रयोग किया करते थे। संभवतः सिंहल और कुशास राजाओं ने भी समुद्रगुप्त को अपनी कन्यायें विवाह में प्रदान की थीं। दान का मतलब भेंट उपहार से है। सम्राद चंद्रगुप्त से ये राजा शासन (आज्ञापत्र) भी प्रहर्ण करते थे। इन सब उपार्थों से वे महाप्रतापी गुप्त सम्राट् को संतुष्ट रखते थे, श्रीर उसके कोप से बचे रहते थे। इस प्रकार पश्चिम में गांधार से लगा कर पूर्व में आसाम तक और द्विण में सिंहल (लंका) द्वीप् से शुरू कर उत्तर में हिमालय के कोर्तिपुर जनपद तक, सर्वत्र समुद्रगुप्त का डंका बज रहा था । आर्यावर्त के प्रदेश सीचे उसके शासन में थे, दक्किए के राजा उसके अनुमह से अपनी सत्ता कायम किये हुए थे। सीमा प्रदेशों के जमपद और गण राज्य उसको बाकायदा कर देते थे श्रीर सुरूरस्थ राजा मेंट उपहार से तथा अपनी सेवायें समपेण कर उसके साथ मैत्री संबंध स्थापित किये हुए थे। प्रयाग की प्रशस्ति में गुप्त सम्राट् की इस अनुपम शक्ति की

कितने सुंदर शब्दों में यह कह कर प्रकट किया है, कि पृथिबी भर में कोई उसका 'प्रतिरथ' (खिलाफ खड़ा हो सकने वाला' नहीं था, सारी धरणी को उसने एक प्रकार से अपने बाहुबल) से बाँध सा रखा था।

समुद्रगुप्त ने चनेक विनद्ध्याय जनपदों के नष्ट हो गये राजवंशों का पुनरुद्धार भी किया था। इस कार्य से सारे भुवन में उसका यश फैत गया था। वह साम्राड्यवाद के प्राचीन खार्य त्रादर्श का अनुयायी था। मगध के आर्योमन सूद्रप्राय राजाओं ने विविध राजकुतों को नष्ट कर एकराट होने की जो प्रवृत्ति सुरू की थी, वह उसे खनुकरणीय नहीं प्रतीत होती थी। इसिक्षिये उसने न केवज जीते हुए राजाओं को अपने-त्रपने जनपदों में कायम रखा था, पर अनेक विकट राजवंशों को भी फिर से स्थापित किया था। केवल आर्योचर्त के उन्हीं राजाच्यों का उसने जड़ से उच्छेद किया था, जो बार बार उसकी शक्ति के विरुद्ध विद्रोह करने में तत्पर थे। संभववः उनके भी राज-वंशों को उसने नष्ट नहीं किया था। यही कारण हैं, कि वाका-टक राजा रुद्रसेन या रुद्रदेव के विनष्ट हो जाने के बाद मा उसको वंश के।यम रहा था, और उसके बाद भी अनेक वाका-टक राजा श्रीयम रहा था, और उसके बाद भी अनेक वाका-

सारे भारत में एकच्छत्र, श्रवाधित शासन स्थापित कर अपनी दिविज्ञत्र की समाप्ति के बाद, समुद्रशुक्क ने अस्वमेश सञ्च किया। शिलाले कों में उसे 'चिरोत्सन अस्वमेषा हर्ता' (देर से न हुए श्रश्वमेघ को फिर से प्रारंभ करने बाला) और श्रानेकाश्वमेघयाजी' (श्रानेक श्रश्वमेघ यह करने बाला) कहा. गया है। इन श्रश्वमेघों में केवल एक पुराबी प्रिंगिटी का ही श्रमुसरण नहीं किया था, श्रपितु इस श्रवसर से लाम उठाकर कुपल, दीन, श्रनाथ और श्रातुर लेगों को मरपूर सहायता देकर उनके उद्घार का भी प्रयत्न किया था। प्रयाग की प्रशस्ति में इसका बहुत स्पष्ट संकेत है। समुद्रगुप्त के कुछ सिक्कों में यद्घीय अरव का भी चित्र दिया गया है। ये सिक्के अरवमेध यह के उपलच्च में ही जारी किये गये थे। इन सिक्कों में एक तरफ जहाँ यज्ञीय अरव का चित्र है, वहाँ दूसरी तरफ अरवमेध की भावना को बड़े ही संदर शब्दों में प्रकट किया गया है। 'राजाधिराजः पृथिवीमवजित्य दिवं जयित अप्रतिवार्यवीर्यः' राजाधिराज पृथिवी को जीत कर अब स्वर्ग की जय कर रहा है, उसकी शक्ति अपर तेज अप्रतिम हैं। समुद्रगुप्त पृथिवी को तो जीत चुका था, अब बह दीन, अनाथ, आतुर लोगों की अरवमेध यह के निमित्त से सहायता कर स्वर्ग प्राप्ति के लिये मार्ग साफ कर रहा था। समुद्रगुप्त यह की भावना के तह तक पहुँच गया था।

सम्राट् समुद्रगुप्त के वैयक्तिक गुणों और चरित्र के संबंध में प्रयाग की प्रशस्ति में बड़े सुंदर संदर्भ पाये जाते हैं। इस प्रशस्ति को महाद्रण्ड नायक ध्रुवभृति के पुत्र, संधिविमहिक महाद्रण्डनायक हरिषेण ने तैयार किया था। हरिषेण समुद्रगुप्त का एक उच्च राजकर्मचारी था। उसने अपने की महारक पाद समुद्रगुप्त का दास और 'समीप रहने के अनुमह से जिसकी बुद्धि का विकास हो गया हो' ऐसा कहा है। यह स्पष्ट है, कि अपने स्वामी की प्रशंसा में कुमारामात्य हरिषेण ने बहुत उदारता से काम लिया है। पर सम्राट् समुद्रगुप्त की हष्टि में जो गुण बहुत उत्कृष्ट से जिन्हें वह आदर्श सममता था, और जिनसे अपने जीवन में लाना वह अभीष्ट सममता था, उन्हीं का तो हरिषेण प्रशस्ति लिखते हुए वर्णन किया होगा। हम यहाँ हरिषेण प्रशस्ति लिखते हुए वर्णन किया होगा। हम यहाँ हरिषेण के शब्दों में ही समुद्रगुप्त के वैयक्तिक चरित्र को विकार स्वित करते हैं।

उसका मन विद्वानों के सत्संग सुख का ज्यसनी था। उसके जीवन में सरस्वती (सत्काज्य) और लक्ष्मी (श्री) का अविरोध था। वह वैदिक मार्ग का अनुयायी था। उसका काज्य ऐसा था, कि किवयों की बुद्धि के विभव का भी उससे विकास होता था। कीन सा ऐसा गुण है, जो उसमें नहीं था? सैकड़ों मुल्कों में विजय प्राप्त करने की उसमें अपूर्व चमता थी। अपनी मुजाओं का पराक्रम ही उसका सब से उत्तम साथी था। परशु, बाख, शंकु, शक्ति आदि अखों के सैकड़ों घावों से उसका सारा शरीर सुशोभित था। उसको नीति यह थी, कि साधु का उदय और असाधु का प्रतय हो। उसका हृदय इतना कोमल था. कि भक्ति और मुक जाने मात्र से वश में आ जाता था। उसने लाखों गौवें दान में दी थीं। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और संगीत कला के झान और प्रयोग से उसने ऐसे काञ्य की सृष्टि की थी, कि सब लोग किवराज कह कर उसकी प्रतिष्ठा करते थे।

कुमारामात्य हरिषेण के इस वर्णन से सम्राट समुद्रगुप्त के वैयक्तिक गुणों का कितना उत्तम परिचय हमें प्राप्त हो जाता है! इसमें संदेह नहीं कि समुद्रगुप्त जहाँ ऋनुपम वीर था, यहाँ कविता, संगीत तथा श्रन्य लित कलाओं में भी वह बढ़ा प्रवीख था। यह बात उसके सिक्तों के श्रनुशोलन से भी भल-भाँति झात हो जाती है। समुद्रगुप्त के सात प्रकार के सिक्के इस समय में मिलते हैं। उनमें से पाँच प्रकार के सिक्के ऐसे हैं, जो उसके जीवन के विविध पहलुकों पर बढ़ा श्रच्छा स्र काश हालते हैं। पहले प्रकार के सिक्के में उसका जो चित्र है, उसमें वह युद्ध की पोशाक पहने हुए है। उसके बाँबें हाथ में धनुष है, और दाँबें हाथ में बाख। सिक्के के दूसरी तरक लिखा है—'समरश्रा वितत विजयी जितारि पराजितो दिव जयित'

· सैकड़ों युद्धों द्वारा विजय का प्रसार कर, सब शत्रुत्रों को परास्त कर, अब स्वर्ग को विजय करता है। दूसरे प्रकार के सिक्कों में उसका जो चित्र है, उसमें वह एक परशु लिये खड़ा है। इन सिकों पर लिखा है-हतान्त (यम) का परशु लिये हुए अप-राजित विजयी की जय हो। तीसरे प्रकार के सिकों पर उसका जो चित्र है, उसमें उसके सिर पर उष्णीव है. श्रीर वह एक सिंह के साथ युद्ध कर उसे बाण से मारता हुआ दिखाया गया है। ये तीन प्रकार के सिंद्रके समुद्रगुप्त के बीर रूप को चित्रित करते हैं। पर इनके अविरिक्त उसके बहुत से सिक्के ऐसे भी . हैं, जिनमें वह आसन पर आराम से बैठा हुआ वीशा बजाताः हुआ प्रदर्शित किया गया हैं। इन सिकों पर समुद्रगुप्त का केवल नाम ही दिया है, उसके संबंध में कोई उक्ति नहीं लिखी गई है। अश्वमेध के उपलब्ध में जो सिक्के उसने प्रचारित किये थे, उनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। इसमें सन्देह नहीं, कि जहाँ समुद्रगुप्त भारी बीर योद्धा था, वहाँ संगीत, कविता सहराः, कोमल गुणों की भी उसे में कभी नहीं थी।

समुद्रगुप्त के इतिहास की कुछ अन्य बातें भी उल्लेख योग्य, हैं। इस काल में सीलोन (सिंहल) का राजाः मेघवर्ण था। उसके शासनकाल में दो बौद्ध निक्खु बोधगयां में तीर्थयाश्राः के लिये आये थे। वहाँ उनके रहने के लिये समुचित प्रवन्ध नहीं था। जब वे अपने देश को वापस गये, तो उन्होंने इस विषय में राजा मेघवर्ण से शिकायत की। मेघवर्ण ने निश्चय किया कि वोधगया में एक बौद्ध विहार सीलोनी यात्रियों के लिये बनवा दिया जाय। इसकी अनुमति प्राप्त करने के लिये उसने एक व्वमण्डल समुद्रगुप्त की सेवा में भेजा। समुद्रगुप्त ने बड़ी प्रसन्नता से इस कार्य के लिये अपनी अनुमति दे दी, और राजा मेघवर्ण ने बोधिवृत्त के उत्तर में एक विशाल विहार का

निर्माण करा दिया। जिस समय प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्युएन्त्साँग बोधगया की यात्रा के लिये आया था, यहाँ एक हजार के ऊपर भिज्ज नित्रास करते थे।

सन्नाट् समुद्रगुत की अनेक रानियाँ थीं, पर पटरानों (अमनहिषो पट्ट महादेवो) का पद दत्तदेवी को न्नाप्त था। इसी से प्रसिद्ध गुप्त सम्नाट् चंद्रगुत हितीय विक्रमादिस्य का. जन्म हुआ था। पचास वर्ष के लगभग शासन करके ३७८ ई० में समुद्रगुप्त स्वर्ग को सिवारे।

## (३) सम्राट् इंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य

प्राचीन काव्यपंथों से ऐसा प्रतीत होता है, कि समुद्र-गुप्त के सबसे बड़े लड़के का नाम रामगुष्त था, श्रीर पिता की मृत्यु के बाद पहले-पहल वही राज्यसिंहासन पर आरूढ़ हुआ। रामगुप्त बड़ा निर्वेल, कामी तथा नपु सक व्यक्ति था। उसका विवाह भ्रुवदेवी के साथ में हुआ। पर पति के नपु-सक तथा निर्वत होने के कारण यह उससे जरा भी संतुष्ट न थी। रामगुप्त की निर्वेतता से लाभ उठा कर साम्राज्य के अनेक सामतों ने विद्रोह का संडा खड़ा कर दिया। विशेष-चया, शाहानुशाह शक मुरुंड राज्य, जो समुद्रगुप्त की शक्ति वारण कात्मंनिवेदन, भेंट उपहार, कन्योपायन आदि डपायों से उसे संतुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे, अब राम-गुप्त की कमजोरी से लाभ उठाकर उदंड हो गये और उन्होंने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया । हिमालव की उपत्यका में युद्ध हुआ, जिसमें रामगुप्त हार गया। एक पहाड़ी दुर्ग में गुप्त सेनार्थे घर गई, श्रीर नपुंसक रामगुप्त ने शक राज का सेवा में संधि के लिये याचना की। जो संधि की शर्ते शक राज की तरफ से पेश को गई, उनमें से एक यह थी, कि पट्ट महा-

देवी धुवदेवी को शकराज के सुपुर्द कर दिया जाय। नपुं-सक रामगुप्त इससे लिये भी तैयार हो गया। पर उसका छोटा भाई वीर चंद्रगुप्त इसको न सह सका। उसने स्वयं धुवदेवी का स्त्री रूप धारण किया। अन्य बहुत से सैनिकों को भी परिचारिका क्म में स्त्री वेश पहिनाया गया। शक राज के अन्तःपुर में पहुँच कर स्त्री वेशधारी चंद्रगुप्त ने शक-राज का धात कर दिया। इसके बाद निर्वल रामगुप्त को भी मार कर चंद्रगुप्त ने राजगद्दी पर अधिकार कर लिया, और अपनी भाभी धुवदेवी के साथ विवाह किया। धुव देवी चंद्रगुप्त द्वितीय की पट्ट महादेवी बनी।

इस कथा के निर्देश न केवल प्राचीन का य साहित्य में, अपितु शिलालेखों में भी उपलब्ध होते हैं। प्राचीन समय में यह कथा इतनी लोकप्रिय थी, कि प्रसिद्ध किव विशास्त्रद्त ने भी इस कथा को लेकर 'देवी चंद्रगुप्तम्, नाम का एक नाटक लिखा। अरब लेखकों ने भी इस कथा को लेकर पुस्तकं लिखीं। बाद में अरबी के आधार पर फारसी में भी इस कथानक को लिखा गया। ब्रारह्वीं सदी में अब्दुल हसन अली नाम के एक लेखक ने इस कथा को 'मजमलुतवारीस्त' नामक पुस्तक में लिखा। यह पुस्तक इस समय भी उपलब्ध होती है। सस्कृत काव्य, शिलालेख और विदेशी साहित्य सर्वत्र इस कथानक की उपलब्धि के कारण यह मानना होगा, कि यह सच्ची ऐतिहासिक अनुश्रु वि पर आश्रित है, और समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद एक दो वर्ष तक वस्तुत; उसके बलहीन पुत्र रामगुप्त ने राज्य किया था।

राजगद्दी पर आरूद होने के बाद चंद्रगुप्त के सम्मुख्य दो कार्य मुख्य थे, रामगुप्त के समय में उत्वन्न हुई अव्यन व्यवस्था को दूर करना और उन म्लेब्झ शकों का उन्मूखन- करना, जिन्होंने न केवल गुप्त श्री के अपहरण का प्रयत्न किया था, पर जिन्होंने गुप्त कुलवधू की तरक भी दृष्टि उठाई थी। चंद्रगुष्त के सम्राट् बनने पर शीघ ही साम्राज्य में व्यवस्था कायम हो गई। वह अपने पिता का योग्य श्रीर अनुरूप पुत्र था। अपनी राज्यशक्ति को दृढ़ कर उसने शकों के विनाश के लिये युद्धों का प्रारंभ किया।

शकों की शक्ति के इस समय दो बड़े केंद्र थे। काठिया-बाड़ गुजरात के शक महाच्चप और गांधार कंबोज के कुशाए। शक महाच्चप शाहानुशाहि कुशाए राजा के ही प्रांतीय शासक थे, यद्याप उनकी स्थिति स्वतंत्र राजाओं के समान थी। भारतीय साहित्य में कुशाण राजाओं को भी शक मुहुएड (शक स्वामी या शकों के स्वामी) शब्द से कहा गया है। पहले चंद्रगुप्त द्वितीय ने काठियावाड़ गुजरात के शक महाच्चपों के साथ युद्ध किया। उस समय महाच्च्चप स्वामी सिंहसेन इन शकों का स्वामी था। चंद्रगुप्त द्वारा यह परास्त हुआ, और गुजरात काठियावाड़ के प्रदेश भी गुप्त-साम्राज्य में सम्मिलित हो गये।

शकों की पराजय में वाकाटकों से बड़ी सहायता मिली के वाकाटकों का दिल्ल में शक्तिशाली राज्य था, यह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं। समुद्रगुष्त ने वहाँ के राजा कद्रदेश या कद्रसेन को परास्त किया था, पर अधीनस्थ रूप में शाकाटक राज्य अब भी विद्यमान था। वाकाटक राजा बड़े प्रतापी थे, और उनकी अधीनता में अन्य बहुत से सामंत राजा थे। वाकाटक राजा कद्रसेन द्वितीय के साथ चंद्रगुष्त विक्रमा-दित्य की कन्या प्रभावती गुष्ता का विवाह हुआ था। प्रभावती गुष्ता की स्वयं नागवंश की गुष्ता की मार्ग का नाम कुनेरनागा था, जो स्वयं नागवंश की

बन्या थी। संभवतः, कुवेरनागा चंद्रगुप्त द्वितीय की बड़ी रानी थी। धुवदेवी के साथ उसका विवाह बाद में हुन्या था।

वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय के साथ गुप्त राजकुमारी का विवाह हो जाने से गुप्तों और वाकाटकों में बड़ी मैत्री और घनिष्टता हो गई थी। कुछ समय वाद, तीस वर्ष की आयु में ही रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। उसके बच्चे अभी बहुत छोटे-छाटे थे। अतः राज्यशासन प्रभावती गुप्ता ने अपने हाथों में लिया और वह वाकाटक राज्य की स्वामिनी बन गई। इस प्रकार उसने ३६० ईस्वी से ४१० ई० के लगभग तक राज्य किया। अपने प्रतापी पिता चंद्रगुप्त द्वितीय का पूरा साहाच्य और सहयोग प्रभावती गुप्ता को प्राप्त था। चंद्रगुप्त के निरीक्षण में ही एक प्रकार से इस समय वाकाटक राज्य का सैचालन हो रहा था। अतः जब, चंद्रगुप्त ने महाक्षत्रप शकस्वामी सिंहसेन पर आक्रमण किया, तो वाकाटक राज्य की संपूर्ण शक्ति उसकी वशवर्तिनी थी। वाकाटक राज्य की मौगोलिक स्थिति ऐसी थी, कि शकों को परास्त करने के लिये उसका सहयोग आवश्यक था।

最子の東京は「大学、こう、こことのできょうかいとの変化しては、「大学」のなどはないましまったという。 まっぱいり、 ありおきまいして でがく 意味 水力学の

गुजरात काठियावाड़ के शकों का उच्छेद कर उनके राज्य को गुप्त साम्राज्य के श्रंवर्गत कर लेना चंद्रगुप्त द्विताय के शासनकाल की सब से महत्वपूर्ण घटना है। इसी कारण वह भी 'शकारि' श्रोर 'विक्रमादित्य' कहलाया। कई सदी पहले इसी प्रकार शकों का उच्छेद कर सातवाहन सम्राट् गौवमीपुत्र श्री सातकार्ण ने 'शकारि' श्रोर 'विक्रमादित्य' की उपावि महण की थी। श्रव चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी एक बार फिर उसी गौरव को प्राप्त किया। श्ररब सागर तक विस्तृत गुप्त साम्राज्य के लिये, विशेषतया नये जीते हुए प्रदेशों पर भलीभाँति शासन करने के लिये, पाटलीपुत्र बहुत दूर पड़ता था। इसिसिये

चंद्रगुप्त द्वितीय ने उज्जैनी को दूसरी राजधानी बनाया, श्रौर एक बार फिर इस नगरी का उत्कर्ष हुआ।

गुजरात काठियावाइ के शक महासत्रपों के अतिरिक्त गांधार कंबोज के शक मुरुएडों (कुशांएों ) का भी चंद्रगुप्त ने संहार किया था। दिल्ला के समीप महरीली में लाहे का एक विष्णुध्वज (संभ) है, जिस पर चंद्र नाम के एक प्रवापी एकराट्का लेख उत्कीर्ण है। प्रायः, ऐतिहासिकों का मत है, कि यह लेख गुप्तवंशी चंद्रगुप्त द्वितीय का ही है। इस लेख में चंद्र की विजयों का वर्णन करते हुए कहा है, कि उसने सिंधु के सप्तमुखों (प्राचीन सप्तसैंधव देश की सात निदयों) को पार कर के वोह्विक (बल्ख) देश तक युद्ध में विजय प्राप्त की थी। पंजाव की साव निदयों ( यमुना, सततुज, व्यास, राची, चनाव, जेहलम श्रीर सिन्ध, इन सात नदियों का प्रदेश प्राचीन समय में सप्तसेंघव कहलाता था, अब यहीं पंजाब का प्रांत है।) के बाद के प्रदेश में उस समय शक मुरुएडों का राज्य था। संभवतः, इन्हीं शक मुरुण्डों ने ध्रुवदेवी पर हाथ उठाने का दु:साहस किया था। अब धुवदेवा और उसके पवि चंद्रगुप्त द्विताय के प्रवाप ने बल्ख तक इन शक मुरुखों का उच्छेद किया, और गुप्त साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा 📦 सुदूर वंद्ध नदी तक पहुँचा दिया।

महरीलों के इसी स्तम लेख में यह भी लिखा है, कि बंगाल में मुकाबला करने के लिये इकट्ठे हुए अनेक राजाओं को भी चंद्र ने परास्त किया था। संभव है, कि जब चंद्रगुप्त दितीय काठियाबाड़ गुजरात के शकों को परास्त करने में ज्यापृत था, बंगाल के कुछ पुराने राजकुलों ने उसके विषद्ध विद्रोह कर दिया हो, और उसे बंगाल जाकर भी अपनी तलवार का प्रताप दिखाने की ब्यावश्यकता हुई हो। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में गुप्त साम्राज्य अपनी शक्ति की चरम सीमा की पहुँच गया था। दिल्लाणी भारत के जिन राजाओं को समुद्रगुप्त ने अपने अधीन किया था, वे अब भी कट्टर रूप से चंद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार करते थे। शक महाज्ञत्रों और गांधार कंबोज के शक मुहण्डों के परास्त हो जाने से गुप्त साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में अरब सागर तक और हिंदुकुश के पार वंज्ञ नदी तक हो गया था।

चंद्रगुप्त की उपाधि केवल विक्रमादित्य ही नहीं थी। शिलाले लों में उसे सिंहविकम, सिंहचंद्र, साहसाङ्क, विक्रमाङ्क, देव-राज आदि अनेक उपाधियों से विभूषित किया है। उसके भी अनेक प्रकार के सिक्के मिलते हैं। शक महाज्ञपों को जीतने के बाद उसने उनके प्रदेश में जो सिक्के चलाये थे, वे पुराने शक सिक्कों के नमूने के थे। इसी प्रकार उत्तर पश्चिमी भारत में उसके जो बहुत से सिक्के मिले हैं वे छुशास नमूने के हैं। चंद्रगुप्त की वीरता उसके सिक्कों द्वारा भी प्रकट होती है। उसे भी सिक्कों पर सिंह के साथ लड़ता हुआ प्रदर्शित किया गया है, और यह बाक्य दिया गया है—'ज्ञितिमवजित्य सुचरितैः दिव जयित विक्रमादित्यः' पृथिवी का विजय कर के अब विक्रमादित्य अपने सुकार्यों से स्वर्ग को जीत रहा है।

श्रपने पिता के समान चंद्रगुप्त ने भी अश्वमेध यह किया। शकों की विजय के बाद सारे भारत में अपना श्रज्जरण साम्राज्य स्थापित कर वह वस्तुतः इसका अधिकारी हो गया था। उपका शासनकाल २७८ से ४१४ ईस्वी के लगभग तक था।

### (४) सम्राट् कुभारगुप्त पथम महेंद्रादिस्य

चंद्रगुप्त प्रथम की मृत्यु के बाद उसका लड़का कुमारगुप्त राजगही पर बैठा। यह पट्टमहादेवी धुवदेवी का पुत्र था। इसके शासनकाल में विशाल गुप्त साम्राज्य श्रज्ञुएए रूप में कायम रहा। बल्ख से बंगाल की खाड़ी तक इसका श्रवाधित शासन था। सब राजा, सामंत, गए और प्रत्यंतवर्ती जनपद कुमारगुप्त के वशवर्ती थे। गुप्त वंश की शक्ति इस समय श्रपनी चरम सीमा को पहुँची हुई थी। कुमारगुप्त को विद्रोही राजाश्रों को वश में लाने के लिये कोई युद्ध नहीं करने पड़े। उसके शासनकाल में विस्तृत गुप्त साम्राज्य में सर्वत्र शांति विराजती थी। इसी लिये विद्या, धन, कला श्रादि की समृद्धि की दृष्टि से यह काल वस्तुतः भारतीय इतिहास का सुवर्ष युग था।

अपने पिता और पितामह का अनुसरण करते हुए कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यहा किया। इसके उपलच्च में उसने जो
सिक्के जारी किये थे, उनमें एक तरफ 'अश्वमेध महेंद्र' लिखा।
है, और दूसरी तरफ यज्ञीय अश्व का चित्र है। कुमारगुप्त ने
यह अश्वमेध किसी नई विजययात्रा के उपलच्च में नहीं किया।
गुप्त साम्राज्य इस युद्ध में अपने गौरव के शिखर पर था।
कोई सामंत या राजा उसके विरुद्ध साहस दिखाने की हिम्मत
तो नहीं करता, यही देखने के लिये पुरानी परिपाटी के अनुसार यज्ञीय अश्व छोड़ा गया था, जिसे रोकने या पकड़ने का
साहस किसी राजशिक्त ने नहीं किया था। सारे साम्राज्य में
अपनी शक्ति के इस प्रत्यच्च प्रमाण को प्राप्त करने के बादअश्वमेध यहा का अनुष्ठान किया गया था।

कुमारगुप्त ने कुल ४० वर्ष राज्य किया। उसके राज्य-काल के अंतिम भाग में मध्य भारत में नमदा नदी के समीप पुष्यमित्र नाम की एक जाति ने गुप्त साम्राज्य की शक्ति के विकद्ध एक भंयकर विद्रोह खड़ा किया। ये पुष्यमित्र लोग कौन थे, इस विषय में बहुत विवाद है, पर यह एक प्राचीन जाित थी, जिसका उल्लेख पुराणों में भी त्राता है। पुष्यमित्रों को कुमार स्कद्गुप्त ने परास्त किया त्रीर इस प्रयत्न में उसे कुत्र रातें जमीन पर सोकर भी बितानी पड़ी थीं।

साम्राट् कुमारगुप्त के भी बहुत से सिक्के प्राप्त होते हैं। इसका शासनकाल ४१४ से ४४४ ईस्वीं के लगभग था।

## (५) सम्राट्े स्कंदगुप्त

कुमारगुप्त की पटरानी का नाम महादेवी अनंतदेवी था। उसका पुत्र पुरुगुप्त था। स्कंदगुप्त की माता संभवतः पटरानी ्या महादेवी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है, कि कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद राजगद्दी के संबंध में कुछ मगड़ा हुन्ना, त्रीर अधनी वीरता तथा अन्य गुर्खों के कारख स्कंदगुप्त ही गुप्त साम्राज्य का स्वामी बना। अपने पिता के शासनकाल में ही पुष्यमित्रों को परास्त कर इसने अपनी अपूर्व प्रतिभा और चीरता का परिचय दिया था। पुष्यमित्रों का विद्रोह इतना भयं कर रूप धारण कर चुका था कि गुप्तकुल की लक्ष्मी विचलित हो गई थी त्रौर उसे पुन: स्थापित करने के लिये स्कंदगुप्त ने अपने बाहुबल से शत्रुओं का नाश कर उसे फिर प्रतिष्ठा-पित किया। जिस प्रकार शतुओं को परास्त कर क्रुब्स अपनी माता देवकी के पास गया था, वैसे ही स्कंदगप्त भी शत्रुवा को नष्ट कर अपनी माता के प्रास गया । इस अवसर पर उसकी यादा की आँखों में आँसू मलक रहे थे। राज्यश्री ने स्वयं ही स्कंदगुप्त को स्वामी के रूप में वरण किया था। संभ-वतः बड़ा लड़का होने से राजग्रही पर अधिकार तो पुरुगुप्त का था, पर शक्ति और दीरवा के कारण राज्यश्री स्वयं ही स्कंदगुप्त के पास आागई थी।

स्कंदगुप्त के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटमा हुएगें

十八月十八日

की पराजय है। हुए लोग बड़े भयंकर योद्धा थे। उन्हीं के आक्रमणों के कारण युइशि लोग अपने प्राचीन निवासस्थान को छोड़ कर शकस्थान की ओर बढ़ने को बाध्य हुए थे, श्रीर युइशियों से खदेड़े जाकर शक लोग ईरान श्रीर भारत की तरफ आ गये थे। हूसों के हमलों का ही परिसाम था कि शक और युइशि लोग भारत में प्रविष्ट हुए थे। उधर सुदूर परिचम में इन्हीं हूणों के आक्रमण के कारण विशाल रोमन साम्राज्य छित्र-भित्र हो गये थे। हुए राजा एट्टिला के ऋत्या-चारों और बर्बरता के कारख पाश्चात्य संसार में त्राहि-त्राहि मच गई थी। अब इन हूसों की एक शास्त्रा ने हिंदुकुश के पार के भारतीय प्रदेश पर हमला किया, श्रीर कंबोज जनपद को जीतकर गांधार में प्रविष्ट होना प्रारंभ किया। ये सब प्रदेश उस समय गुष्त साम्राज्य की अधीनता में थे। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इनके शक मुरुएड राजाओं को परास्त कर अपने अधीन किया था। हूणों की इस बाढ़ का मुक्काबिला करके गुप्त साम्राज्य की रज्ञा करना स्कंदगुप्त के राज्यकाल की सबसे बड़ी घटना है। उसके शिलालेखों में हूं खों की पराजय का बड़े सुंदर शब्दों में उल्लेख है। एक स्तंभ लेख के अनुसार स्कंदगुष्त की हूणों से इतनी जबदेस्त मुठभेड़ हुई, कि सारी पृथिवी काँप उठी। ऋंत में स्कंदगुष्त की विजय हुई, और उसके कारण उसकी अमल शुभ्र कोर्ति कुमारी अंतरीप तक सारे भारत में मनुष्यों द्वारा गाई जाने लगी। और इसी लिये वह संपूर्ण गुप्त वंश में 'एक वीर' गिना जाने लगा। बौद्ध प्रथ चंद्रगर्भपरिष्टच्छा के अनुसार हूसों के साथ इस युद्ध में गुप्त सेना की संख्या दो लाख थी। हूणों की सेना वीन लाख थी। तब भी विकट और बर्बर हुए। योद्धाओं के मुकाबिले में गुप्त सेना की विजय हुई। स्हंदगुप्त के समयमें हुस

लोग गांधार से आगे नहीं बढ़ सके। गुप्त साम्राज्य का वैभव उसके काल में भी अज़ुएए रूप से बना रहा। स्कंदगुष्त के समय के सोने के सिक्के कम पाये गवे हैं। उनमें सोने की मात्रा भी पहले गुष्तकालीन सिक्कों के मुक्काबिले में कम है। इससे अनुमान किया जाता है, कि हूणों के साथ युद्धों के कारण गुष्त साम्राज्य का राज्यकोष बहुत कुछ चीए हो गया था, और इसी लिये सिक्कों में सोने की मात्रा कम कर दी गई थी।

स्कद्गुप्त के समय में सुराष्ट्र (काठियाबाड़ ) का प्रांतीय शासक पर्णदत्त था। इसने गिरिनार की प्राचीन सुदर्शन मील की फिर से मरम्मत कराई थी। जैसा कि हम पहले लिख चुके हैं, इस भील का निर्माण सम्राट् चद्रगुप्त मौर्य के समय में हुआ था। तब सुराष्ट्र का शासक वेश्य पुष्यगुप्त था। पुष्यगुप्त ही इस मील का निर्माता था । बाद में अशोक के समय में प्रांतीय ्शासक यवन तुषास्फ ने ऋौर फिर महास्त्रप रुद्रदामा ने इस मील का पुनकद्वार कराया था। गुप्त काल में यह भील फिर खराब हो गई थी। गरमी में इसमें जल कम हो जाता था, श्रीर इससे निकाली गई नहरें सूख जाती थीं । अन स्कंदगुप्त के अ।देश से पर्यंदत्त ने इस मील का फिर जीगोंद्वार किया। उसके राज्य के पहले ही साल में इस फील का बाँध टूट गया था, और प्रजा को बड़ा कष्ट हो गया था। स्कंदगुप्त ने उदा-रता के साथ इस बाँध पर खर्च किया। पर्णदत्त का पुत्र चक-्यालित भी इस प्रदेश में राज्य सेवा में नियुक्त था। उसने मील के तट पर विष्णु भगवान के मंदिर का निर्माण कराया।

स्कंदगुप्त ने किसी नये प्रदेश को जीत कर गुप्त साम्राज्य का अधिक विस्तार नहीं किया। समवतः, इसकी आवश्यकताः भी नहीं थी। गुप्त सम्राट् 'आसगुद्रचितीश' थे। उसका सब से बड़ा कर्टत्व यही है, कि गुप्त साम्राज्य में शांति बनी रही। पुष्य मित्रों के सदृश प्रवल आभ्यंतर शत्रु परास्त किये गये और हूखों जैसे प्रवल बाह्य आक्रांतकों के आक्रमण से साम्राज्य की रहा की गई!

स्कंदगुप्त की मृत्यु ४६७ ईस्वी में हुई।

#### . (६) गुप्त साम्राज्य का हाम

स्कद्गुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य का हास प्रारंभ हो गया। उस के काई संवान नहीं थी, अबः उसकी मृत्यु के बाद पुरुषुप्त सम्राह् बना। यह रकंद्रगुप्त का भाई था, और कुमारगुप्त की पट्ट महारानी का पुत्र था। इस समय तक यह बूढ़ा हो चुका था, वैसे भी इसका व्यक्तित्व निर्वल था। यही कारण है, कि कुमारगुप्त की मृत्यु के बाद राज्यलक्ष्मी ने इसकी जगह पर स्कंदगुप्त को श्रपने स्वामी के रूप में वरण किया था। श्रव पुरु के राजगद्दी पर बैठते ही गुप्त साम्राज्य में आज्यवस्था प्रारंभ हो गई । हूणों के आक्रमणों से पहले ही गुप्त साम्राज्य को अवर्दस्त चोटें लगी थीं, अब वाकाटक वंश ने सिर उठ।या। यह वंश किसी समय में बड़ा शक्तिशाली रह चुका था। समुद्र-गुष्त ने इसे परास्त कर गुष्त साम्राज्य के अंतर्गत किया था। पर अपने प्रदेश में वाकाटक राजा शक्तिशाली सामंतों के रूप में बिरामान थे। चंद्रगुष्त द्वितीय ने अपनी कन्या प्रभावती गुप्ता का वाकाटक राजा से विवाह कर इनके साथ मैत्री तथा घनिष्ट संबंध क़ायम किया था। हूणों के आक्रमणों के समय इन्होंने फिर अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू किया और प्रतापी स्कंदगुष्त के मरते ही वाकाटक राजा नरें इसेन ने अपने को स्वतंत्र उद्घोषित कर दिया। एक शिलालेख से सूचित होता है, कि नरेंद्रसेन ने अपने वंश की दूबी हुई शक्ति का पुनरुद्धार किया था। समुद्रगुप्त के समय से वाकाटक लोगों की राज्य

1.

श्री वस्तुतः चीए हो गई थी, श्रब नरेंद्रसेन ने उसे फिर र कि प्रदान की, श्रीर धीरे-धीरे न केवल संपूर्ण मालवा पर श्रिपतु दिचिए कोशल पर भी श्रपना श्रधिकार जमा लिया। इस प्रकार स्कंदगुप्त के निर्वल भाई पुरुगुप्त के शासन में वाकाटक राज्य फिर से स्वतंत्र हो गया। पुरुगुप्त बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यही कारए है, कि प्राचीन लेखों में उसके नाम के साथ 'परम भागवत' विशेषण नहीं दिया जाता।

पुरुगुप्त के बाद उसका लड़का नरसिंहगुप्त राजा बना। उसकी माता का नाम वत्सदेवी था। उसके बौद्ध पिता ने एक बौद्ध श्राचार्य को उसकी शिचा के लिये नियत किया था। नरिसंहगुप्त ने अपने नाम के साथ बालादित्य उपाधि प्रयुक्त की थी। उसके सिक्कों पर एक तरफ उसका चित्र है, श्रीर 'नर' लिखा है। सिक्के की दूसरी तरफ 'बालादित्य' लिखा गया है। श्राचार्य वसुबंधु की शिचाशों के कारण नरसिंहगुप्त भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में भी गुप्त साम्राज्य का हास जारी रहा। पुरुगुप्त श्रीर नरसिंहगुप्त दोनों का राज्यकाल ४६० से ४७३ ईस्त्री तक है।

इसकें बाद कुमारगुष्त द्वितीय पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर बैठा। इसन विक्रमादित्य की उपाधि प्रहण की। यह अन्य गुष्त सम्राटों के समान वैष्णवधर्म का अनुयायी था, और इसे भी 'परम भागवत' करके जिला गया है। इसने कुल चार वर्ष राज्य किया। ४०७ ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। सम्राट् स्कंदगुष्त के बाद इस वर्षों में गुप्तवंश के तीन राजा हुए। इससे स्पष्ट प्रतीत होता है, कि यह काल अव्यवस्था और अशांति का था पर अपने चार वर्ष के शासनकाल में ही कुमारगुष्त द्वितीय विक्रमादित्य ने कुछ महत्त्वपूर्ण सफलतायें प्राप्त कर ली थीं। उसने मुख्यतया वाकाटक राजा से युद्ध

किये, श्रौर मातवा के प्रदेश को जीतकर फिर श्रपने समझाज्य में मिजा जिया। वाकाटकों को सक्ति श्रव फिर चीए। होने लगी।

कुमारगुष्त द्वितीय के बाद बुयगुष्त गुष्त सम्राट् बना। इस के समय के अनेक शिलालेख उपलब्ध हुए हैं। उनसे प्रतीत होता है, कि यह एक शिक्तशालो राजा था, और इसके द्वारा नियुक्त प्रांतीय शासक बंगाल से लगाकर मालवा तक शासन करते थे। धर्म से यह बौद्ध था, और नालंदा के बौद्ध विहार की वृद्धि के लिये इसने बहुत प्रयत्न किया था। बुयगुष्त कुमारगुष्त द्वितीय का पुत्र नहीं था। अनेक ऐतिहासिकों का मत है, कि यह सकदगुष्त और पुरुगुष्त का छोटा भाई था। ४६४ ईस्वी में इसके शासनकाल का अंत हुआ।

बुवगुष्त के बाद बैन्यगुष्त पाट नीपुत्र के राजसिंहासन पर बैठा । इसने ४६४ से ४०७ ईस्वी तक राज्य किया । इसके सिक्के बोल खादि में चंद्रगुष्त द्विनीय और समुद्रगुष्त के सिक्कों के सहश हैं । सिक्कों पर एक और बैन्यगुष्त का चित्र है, जिसमें बांये हाथ में घनुष और दाँयें हाथ में बाण लिया हुआ है । राजा के चित्र के एक खोर गरु एस्तेम है, और दूसरी और चैन्य लिखा है । सिक्के के दूसरी और कमलासन पर विराज-मान लक्ष्मी की मृति है । साथ ही बैन्य की उपाधि द्वादशाहित्य उत्कीर्ष है । बैन्य के सिक्कों में सोने की मात्रा का फिर बढ़ 'बाना यह सृचित करता है, कि इसका काल-समृद्धि का था, और संभवतः, इसे युद्धों में अधिक रूपया खर्च करने की आव-श्यकता नहीं हुई थी ।

## (७) हूणों के आक्रमण

्बुत्रगुष्त के बाद गुष्त साम्राज्य की बागहोर भातुगुष्त

बालादित्य के हाथ में आई। इसके समय में हूणों के आक्रमण भारत में फिर प्रारंभ हो गये। स्कद्गुप्त से परास्त हो कर हूण लोग गांधार तक कक गये थे। उससे आगे बढ़ने का प्रयत्न लगभग तीस अर्थ तक उन्होंने नहीं किया। पर इस बीच में उन्होंने गांधार में अपनी शक्ति को भलीभाँ ति दृढ़ कर लिया था। इस समय उनका राजा वोरमाण था। यह बड़ा शक्तिशाली योद्धा था। इसकी राजधानी सिंध नदी के समीप में थी। इसने फिर हूण सेनाओं को साथ ले भारत पर आक्रमण शुरू किये। कुछं ही समय में यह पूर्व की तरफ बढ़ता हुआ मालवा तक पहुंच गया। पर इस समय गुप्त साम्राज्य का अधिपित मानुगुप्त बालादित्य था। अपने पूर्वज स्कंदगुप्त के समान उसने फिर एक बार हूणों को परास्त किया। वोरमाण बहुत थोड़े समय तक भारत के इस प्रदेश पर अधिकार रख सका। इस बीच में उसने जो सिक्के जारी किये थे, उनमें से कुछ मध्यभारत में अनेक स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं।

वोरमास के बाद हूसों का नेता मिहिरगुल बना। इसने फिर पूर्व की तरफ आगे बढ़कर मध्यभारत पर आक्रमस किया। पर इस समय उसका मुकाबला करने के लिये एक और प्रवल शक्ति उठ खड़ी हुई, जिसका नाम यशोधमा था। मालवा में बहुत पहले समय से एक वंश का राज्य था, जो पहले वाका-टकों के सामंत थे, और बाद में गुप्तों के सामंत होकर राज्य करते थे। इस वंश में इस समय यशोधमा राजा था। हुस लोगों के आक्रमस मालवा पर हो रहे थे। अतः वहाँ के पुराने राजाओं को उनका सामना करने की आवश्यकता हुई थी। यशोधमा ने बड़ी वीरता के साथ अपने कर्तव्य का पालन किया, और हूणों के विकद्ध जो लड़ाई शुरू हुई, उसका नेतृत्व कर अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा दिया। मध्यभारत के राज्य

नीतिक त्राकाश में उसका अभ्युद्य धूमकेतु के समान अक-स्मात् ही हुआ। इस समय हुणों के आक्रमणों के कारण मध्य-भारत में जो उथल-पुथल मची हुई थी, उसका लाभ उठाकर कोई भी महत्त्राकां ती वीर व्यक्ति अपनी शक्ति को बढ़ा सकता था। यशोधमी ने इस अवसर का पूरी तरह उपयोग किया, श्रीर मध्यभारत की सारी सैनिक शक्ति का संगठन कर मिहिर-गुल को युद्ध में परास्त किया। उसने बड़े श्रमिमान के साथ अपने एक शिलालेख में लिखा है, कि मिहिरगुत ने उसके पैरों में सिर रुख कर श्रीर विविध उपहार देकर उसकीं पूजा की थी। इसमें सन्देह नहीं, कि मिहिरगुल को परास्त करने में यशोधमी को पूरी सफलता प्राप्त हुई थी। हुएों को परास्त करने के लिये जो भारी सैनिक शक्ति यशोधर्मा ने संगठित की थी, उसका उपयोग उसने अन्य प्रदेशों को जीवने के लिये भी किया। कुछ समय के लिये वह भारत का सबसे बड़ा प्रतापी राजा हो गया। सब जंगह उसका प्रभाव स्थापित हो गया, गुप्त राजा उसके सम्मुख फीके पड़ गये। संभवतः, इसीलिये उसकी प्रशस्ति में लिखा गया है, कि ब्रह्मपुत्र से महेन्द्र पर्वत तक और हिमालय से पश्चमी पयोधि तक, सब जगह के राजा सामंत के रूप में उसके आगे सिर भुकाते थे। इसमें संदेह नहीं, कि हूणों को परास्त करने के कारण भास्त के बहुत के बड़े हिस्से में उसका ऐसा ही प्रभाव कुछ समय के लिये कायम हो गया था।

चशाधमां ने मिहिरगुत को ४३० ईस्वी के संगमग परास्त किया था। जिस प्रकार अकस्मात् उसका अध्युद्ध हुआ था, वैसे ही अकस्मात् उसका अंत भो हो गया। संभवतः, अपनी वैचक्तिक वीरता के कारख जो गौरवपूर्ध स्थान उसने प्राप्त किया था, उसकी मृत्यु के साथ उसका भी अंत हो गया। यशोपमी कोई स्थिर साम्राज्य नहीं बना सका। थोड़े समय के लिये चमक कर यह सिवारा अपना कोई स्थिर प्रभाव उत्पन्न किये बिना ही अस्त हो गया। गुप्त सम्राट् फिर पहले के समान अपने बिस्तृत पर शिथिल साम्राज्य का शासन करने लगे।

यशोशमां की मृत्यु के बाद मिहिरगुल ने फिर सिर उठाया। साकल (सियालकोट) की अपनी राजधानी से आगे बढ़ उसने फिर आर्यावर्त पर आक्रमण प्रारंभ कर दिये। गुप्त साम्राज्य का खामी अब भी सम्राट् बा गादित्य था, जिसने राजगद्दी पर बैठते ही ४१० ईस्वो के लगभग हूण राजा तोरमाण को परास्त किया था। वह बौद्ध धर्म का कट्टर अनुयाथी था। उधर मिहिरगुल बौद्धों का शत्रु उन पर भयं कर अत्याचार करता था। जब उसने देखा कि मिहिरगुल साकल से आगे बढ़ रहा है, तो एक भारी सेना लेकर बालादित्य ने उसका मुकाबला किया। पंजाब की किसी नदी (संभवतः चनाव) के किसी टापू में घनघोर युद्ध हुआ, और एक बार फिर मिहिरगुल की पराजय हुई।

गुप्त साम्राज्य की सेनाओं से परास्त होकर मिहिरगुल ने आर्यावर्त में आगे बढ़ सकने को आशा छोड़ दी, और उत्तर में काश्मीर पर आक्रमण किया। वहाँ के राजा को मार कर वह स्वयं काश्मीर का राजा बन गया, वहाँ उसने बहुत से स्तूपों व संवारामों को नब्द किया, और जनता पर घोर अत्याचार किये। इस प्रकार काश्मीर और गांवार के प्रदेशों पर हूणों का अधिकार स्थापित हो गया। पर वे भारत में आगे नहीं बढ़ सके। हूणों को अंतिम रूप से भारत से खरेड़ने का श्रेय सम्राट् बालादित्य को ही है।

पर हूणों के निरंतर आक्रमणों और यशोधमां की विजयों के कारण गुप्त साम्राज्य में शिथिलता आने लगी थी। यशोधमां ने हूणों को परास्त करने के लिये तो बढ़ा गौरवपूर्ध कार्य किया, पर

जिस संगठन ने सारे उत्तरी भारत को एक शासनसूत्र में बाँघा हुआ था, उसको बिलकुल निर्बल बना दिया। यदि वह गुप्तों के ध्व प्रावशेष पर एक नये शक्तिशाली राजवंश श्रौर साम्राज्य को स्थापित कर सकता, तो काई हानि नहीं थी। विशाल मागध साम्राज्य का आधिपत्य गुप्तवंश के हाथ से निकल कर यशो-धर्मा के वंश के पास आ जाता। पर यशोधर्मा यह तो नहीं कर सका, उसकी विजयों का स्थिर परिणाम केवल यह हथा, कि गुप्त साम्राज्य की शक्ति ढीली हो गई, श्रौर विविध सामंत. अधीनंस्थ राजा तथा प्रांतीय शासकों में अपने-अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेने की भावना प्रवल हो गई। यही कारण है कि सम्राट् बालादित्य के बाद गुप्त साम्राज्य खिन्न-भिन्न हो गया और भारत में बहुत से राजवंश स्वतंत्र रूप से राज्य करने लगे। मुगल सम्राट् श्रीरंगजेव के बाद जिस प्रकार निजाम, विविध नवाब, राजपूत राजा, मराठे सरदार आदि अपने-अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिये तत्पर हो गये थे, बैसा ही अब जालादित्य के बाद में हुआ। हाँ, मगध के ' श्रास-पास के प्रदेश में गुप्त वंश का शासन जारी रहा। पर पाट-लीपुत्र के इन गुप्त राजाओं की शक्ति बहुत हीन थी। तीन सदियों के लगभग गुप्त सम्राटों के शासन में पाटलीपुत्र श्रीर ने जो मगध विशात साम्राज्य बनाया था, उसका अब अंत हो गया था।

बालादित्य के निर्वल उत्तराधिकारियों के विषय में विशेष रूप से हमें यहाँ लिखने की कोई म्रावश्यकता नहीं है।

# उन्नीसवाँ ऋध्याय

# विज्ञान, धर्म स्रोर साहित्य

#### (१) साहित्य और विज्ञान

मौर्योत्तर काल में संस्कृत साहित्य के विकास की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी, गुप्त काल में वह उन्नित की चरम सीमा तक पहुँच गई। भास, श्रुद्रक सहश किवयों ने संस्कृत में नाटक और काव्य की जिस परंपरा की प्रारंभ किया था, अब कालि-दास और विशास्त्रदत्त जैसे किवयों ने उसे पूर्णता तक पहुँचा दिया। संस्कृत का सबसे बड़ा किव कालिदास गुप्त सम्राट्चंद्रगुप्त दितीय विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक था। एक शिलालेख से सूचित होता है, कि विक्रमादित्य ने उसे कुंतल-नरेश ककुंत्स्यवर्मन के पास राजदूत के रूप में भेजा था। एक साहित्यिक अनुश्रुति के अनुसार कालिदास ने वाकाटक राजा प्रवरसेन द्वारा लिखित सेतुबंध काव्य का परिष्कार किया था। यह राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के वाल में ही हुन्ना था।

महाकि कालिदास के लिखे हुए ऋतुसंहार, मालिकानिभित्र, कुमारसंभव, मेघदूत, शक्तिला और रघुवंश काव्य
इस समय उपलब्ध होते हैं। निःसंदेह, ये प्रंथ संस्कृत साहित्य के
सबसे उड्डवल रत्न हैं। श्रोज प्रसाद श्रादि गुणों और उपमा
आदि श्रलंकारों की हष्टि से संस्कृत का श्रन्थ कोई भी काव्य
इन का मुकाबला नहीं कर सकता। अब तक संस्कृत भाषा का
श्रध्ययन जारी रहेगा, कालिदास का नाम भी संसार में श्रमह रहेगा। यह कहना जरा भी श्रिवशयोक्ति करना नहीं है, कि माहित्य में सदा अमर रहेंगी। रघुवंश में रघु की दिग्विजय को जो वर्णन किया गया है, उसमें समुद्रगुप्त की विजययात्रा काजिदास के सम्मुख थी। उसके ग्रंथों पर गुप्त काल की समृद्धि । और गौरव का स्पष्ट आभास है।

मुद्राराचस का लेखक विशाखदत्त मी गृत काल में चौथी सदी में हुआ था। नद को परास्त कर चंद्रगुष्क मीर्थ ने किस प्रकार पाटलीपुत्र की राजगद्दी पर अपना हाधिकार जमायन, इस कथानक को विशाखदत्त ने बड़े सुंदर रूप में इस नाटक में वर्णित किया है। मुद्राराइस की संस्कृत नाटकों में ऋदि-' तीय स्थिति है। मागध परंपरा के अनुसार राजनीति के दाँव-पेंचों का जो वर्णन इस नाटक में है, वह संस्कृत साहित्य में श्रन्यत्र कहीं नहीं मिलवा। मुद्राराचस के भरत वाक्य में विशाबदत्त ने म्लेच्छो से आकांत हुई पृथिवी की रहा करने के लिये 'बंधुभृत्य' चंद्रगुप्त का आवाहन किया है। इस भरत-वाक्य में शक और कुशाएों के उस प्रचंड आक्रमए की चोर इशारा है, जो समुद्रगुप्त की मृत्यु के बाद राममुख के समय में हुआ था। इन म्लेच्छ आक्रांताओं ने माग्य सेनाओं को परास्त कर पट्टमहारेवी भ्रुवदेवी तक पर आँख उठाई थी। पर अपने बड़े भाई के सेवक के रूप में चंद्रगुष्त ने शक कुशाएों को परारा कर भारत भूमि की रचा की थी। इस म्रकार म्बेच्छों का भारत को सताना बेंद हुआ। इसी विशासदेश में 'देवी चंद्रगुष्तम्' की रचना की थी, जिसमें चंद्रगुष्त हिंवीय श्रीर भ वदेवी के कथानक का बड़े विशद रूप से नार्यन किया गया है।

किरातार्जुनीय का बेखक महाकवि भारिष श्रीर भट्टि-फाल्य का रचयिता भट्टी भी गुप्त वैश के श्रीतम काल में छठी सदी में हुए। इन दोनों महाकवियों के काव्य संस्कृत साहित्य में बहुत ऊँवा स्थान रखते हैं। रानी औरहों के मुख से राजनीति का जी खोजस्वी वर्णन किरातार्जुनीक में मिलता है, उसका उदाहरण संस्कृत साहित्य में श्रम्यश्र कहीं नहीं मिलता। भट्टिकाव्य में व्याकरण के कठिन नियमों को रखोकों के उदाहरणों से जिस प्रकार सरल रीति से समस्राया गया है, वह भी बस्तुतः अनुषम है।

अन्य अनेक कि भी इस युग में हुए, जिनमें से मारुगुप्त, सीमिल्ल और कुलपुत्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनके उत्क्रिष्ट काव्यों के निर्देश तो हमें मिलते हैं पर दुर्भाग्व-वश इनका रचा हुआ कोई काव्य अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ।

गुप्त काल के शिलालेख भी काव्य के उत्तम उदाहर सहैं।
प्रयाग के अशोककालीन स्तंभ पर जो. समुद्रगुप्त प्रशस्ति कुमारामात्य महादंडनायक हरिवेख ने उत्कीर्स कराई थी,
बह कविता की हष्टि से बहुत उच्च कोटि की है। यदि हरिवेखरचित कोई काव्य भी हमें उपलब्ध हो सकता, तो बह
संस्कृत के बहुत उत्तम काव्यों में गिना जाता। यशोवमी की
प्रशस्ति भी कविता की हष्टि से बहुत उत्तम है। उसे बसुब
नाम के कवि ने किस्ता था। इसी तरह प्रविशांति, बत्समहि
और जुव्ज आदि कवियों द्वारा लिसी गई अन्य अनेक प्रशः
स्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो सब गुप्त काल की हैं। इनके
अनुशीलन से झात होता है, कि काव्य की शैली गुप्त बाल में
बहुत उन्नत और परिष्कृत हो गई थी।

ऐतिहासिकों के अनुसार संस्कृत के प्रसिद्ध नीतिकथा प्रैंथ पंचतंत्र का निर्माण भी गुण्य काल में हुआ था । पंचतंत्र की कथायें बहुत पुरानी हैं, उनमें से बहुतों का संबंध तो महाक्रव-पद काल की राजनीतिक घटनाओं से हैं। कोशस, ममस और बिज श्रादि जनपरों के राजाशों का स्थान पशुश्रों ने ले लिया है, श्रीर मनोरंजक रीति से पुरानी ऐतिहासिक कथाओं को लिख दिया गया है। वे कथायें त्रिरकाल से परंपरागत रूप में भारत में प्रचलित थीं। सुप्त काल में उन्होंने बाक़ायदा एक ग्रंथ का रूप धारण कर लिया है। ४०० ईस्वी से पहले ही इसका पहलवी भाषा में अंतुंबाद हो चुका था। त्रीक, लेटिन, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन, इक्लिश और संसार्द की सभी पुरानी भाषाओं में इसके श्रमुवाद सोलहवीं सदी से पहले हो हो चुके थे। इस समय पंचास से भी श्रमिक संसार की विभिन्न भाषाओं में इसके श्रमुवाद बाबे जाते हैं। थोड़े बहुत रूपांतर से २०० से श्रमिक ग्रंथ इसके श्राधार पर लिखे जा चुके हैं।

व्याकरण और कोष संबंधी भी अनेक प्रंथ इस काल में बने। चद्रगोमिन नाम के एक बौद्ध पंडित ने चांद्र व्याकरण लिखा। पाणिनि के व्याकरण में वैदिक प्रयोगों की भी सिद्धियाँ थीं। इसमें उन्हें निकाल दिया गया। इस व्याकरण की पद्धित पाणिनि से भिन्न है। बौद्धों में इसका बहुत प्रचार हुआ। महायान संप्रदाय के सभी प्रंथ संस्कृत में लिखे गये थे। गांधार और उत्तर-पश्चिमी प्रदेशों में बौद्धों की भाषा संस्कृत ही थी। वे इस चांद्र व्याकरण का अध्ययन करते थे। संस्कृत अध्याद व्याकरण अब नहीं मिलता। पर तिव्वती भाषा में उसका जो अनुवाद हुआ था, वह पिन्नले दिनों में बिद्धानों के सम्मुख उपस्थित हुआ है। प्रसिद्ध कोषकार अमरसिंह भी इसी काल में हुआ। वह बौद्ध वर्म का अनुवायी था। उसका लिखा हुआ अमरकोष संस्कृत के विद्यार्थियों में बहुत लोकनिव है। अमर-सिंह की गांवना भी चंद्रगुम द्वितीय विक्रमादित्य की राजसभा के अब्दरनों में की आती है।

स्मृति-प्रंथों में मनुस्मृति, विष्णुस्मृति और याज्ञवलक्यस्मृति का निर्माण गुप्त काल से पहले हो चुका था। अब नारदस्मृति, कात्यायनस्मृति और वृहस्पविस्मृति का निर्माण हुआ। नीर्ति-प्रंथों में कामंदक नीतिसार इसी काल की रचना है।

गिणत, ज्योतिष आदि विज्ञानों की भी इस काल में बहुत उन्नति हुई। त्रार्यभट्ट त्रौर वराहमिहिर जैसे प्रसिद्ध गणितज्ञ श्रौर ज्योतिषी इसी युग में हुए थे। वराहमिहिर की गंगाना भी चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में की गई है। गणित शास्त्र में दश-मलव का सिद्धांत बड़े महत्व का है। गुप्त काल तक यह सिद्धांत भारत में विकसित हो चुका था। रोमन लोग इससे सर्वेथा श्रपरिचित थे। यूरोप के लोगों को ग्यारहवीं मदी तक इसका ज्ञान नहीं था। यही कारण है, कि गिएत की वहाँ अधिक उन्नति नहीं हो सकी। अरब लोग पहले-पहल इस सिद्धांत को यूरोप में ले गये। पर अरबों ने इसे भारत से सीखा था। इंडन वाशिया (नवीं सदी), अलमसूदी (दसवीं सदी) और अलबरूनी ( ग्यारहवीं सदी ) जैसे अरब लेखकों ने यह स्पष्ट स्वीकार किया है. कि दशमलव का सिद्धांत हिंदुओं ने आविष्क्रत किया था, और अरबों ने इसे उन्हीं से सीखा था। आर्थ-भट्ट के प्रंथ आर्थिभट्टीयम् में इसका स्पष्टतया उल्लेख है। यह श्रंथ गुप्त काल में पाँचवीं सदी में लिखा गया था। पर भारतीय लोग पाँचवीं सदी से पहले इस सिद्धांत से परिचित थे। पेशाबर के समीप वक्शाली नाम के गाँव में एक बहुत पुराना हर्त्वलिखित प्रथ मिला है। यह प्रथ गणित विषय पर है। इसकी भाष कि आधार पर यह निश्चित किया गया है. कि यह मंथ सीबी सदी का है। इसमें न कैंवल दशमलंब के सिद्धीय का स्पष्ट हैं। से प्रतिपादन हैं, अपितु गणित के अच्छे उर्च सूझी की प्रस्तीख है। इसके ऋतुशीलन से प्रतीत होता है, कि गुप्तकालीन मारत

में गिखित विज्ञान अच्छी उन्नति कर चुका था। आर्थभट्ट का भंथ आर्थभट्टीयम् भी गिखित के संबंध में उस युग के ज्ञान को भक्तीभाँति प्रकट करता है। यह मंथ खास पाटकीपुत्र में लिखा गया था; और इसमें अंकगिखित, अलजबरा और ज्योमेट्री, सब के अनेक सिद्धांतों व सुत्रों का प्रतिपादन किया गया है।

ज्योतिष विषय पर पहला शंथ इस युग में वैशिष्ठ सिद्धांत बिखा गया। इसका काल २०० इस्बी माना जावा है। इससे पहले भारत में एक साल में ३६६ दिन माने जाते थे। पर वैशिष्ठ सिद्धांत में यह प्रतिपादन किया गया है, कि एक साल में ३६६ दिन न होकर ३६४-२४६१ दिन होते हैं। सुष्य काल में दिनगराना के विषय में भारतीय सोम सत्य के बाद समीक तक पहुँच गये थे। ३८० ईस्वी में बौलिश सिद्धांत लिखा गर्मा इसमें सूर्यमहत्त और चंद्रमहत्त के नियमों का अबीमाँति प्रति-पादन किया गया है। पौलिश सिद्धांत के कुछ वर्षी बाद ४०० ई० में रोमक सिद्धांत लिखा नया। विकास, यह रोबन कोयों के क्योतिष झान के आधार पर लिखे स्था का । भारत और रोम का उस समय घनिष्ट संबंध था। इस वंध से २८५० वर्ष का एक युग माना गया है। यह मीक और रोमन ब्योतिय के अनु सार ही है। आवार्य बराइमिहिर ने ब्योतिय के संबंध में ओ त्रंय लिखे, उनके नाम ये हैं किया सिद्धांविका, बृहक्काली बृहत्संहिवा और लघुजावक । इंबर्ष से पिछले दो का अधुकीर अलबकती ने अरबी भाषा में किया था । वराहमिहिर जी पुस्तकों में फलिब ज्योतिष का बड़े बिस्तार से शिक्पादन किया गया है।

पर गुर कास के वैक्षानिकों में सबसे बंदा आवेगह था। इस विक्यात क्योविदी का जन्म पॉचर्डी की में बाटबीयुत्र में हुचा बा। जब उसकी जायु केवस २३ वर्ष की दी, बनी उसने अपने

प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टीयम् की रचना की थी। उस युग में अर्ले-म्बेंड्रिया ज्योतिष के अध्ययन को बड़ा केंद्र था। मिश्र के राजाओं को संरत्नता में यहाँ ग्रीक ज्योतिषी नई खोज में निरंतर लगे रहते थे। पाश्चात्य संसार ने ज्योतिष के चेत्र मं जो उन्नति को थी, आर्य भट्ट को उससे पूरा-पूरा परिचय था। ं उसने भारतीय चौर पाश्चात्य, सब विज्ञानों का भलीभाँति चनु-शीलन किया था, और उन सबका भलीभाँ ति मंथन करके, सत्य को असत्य से अलग करने और सत्य सिद्धांतीं का प्रति-पाइन करने के लिये अपना प्रथ लिखा था। सूर्य और चंद्रका प्रहण राहु और केतु नाम के राचसों से प्रसने की बजह से नहीं होता, अपितु जब चंद्रमा सूर्य और पृथिवी में बीच में या पृथिवी की छाया में आ जाता है, तब चंद्रश्रहण होता है, इस सिद्धांत का आर्यभट्ट ने स्पष्ट रूप से वर्शन किया है। पृथिकी अपने ज्यास के चारों तरफ घूमती है, दिन और रात क्यों होटे बड़े होते रहते हैं, भिन्न-भिन्न नक्जों श्रीर महों की मित किस प्रकार से रहती है—इस प्रकार के बहुत से विषयों पर ठीक ठीक सिद्धांत प्रविपादित किये हैं। वर्ष में कितने दिन होते हैं, इस विषय में आधुनिक ज्योतिषयों का मत यह है, कि ३६४-२४६३६०४ दिन का वर्ष होता है। आर्थभट्ट को गणना के अनुसार साल में ३६४-२४८६८०४ दिन होते थे। आर्थमट्ट की गसना वर्तमान ज्योतिक्यों की मसना के बहुत समीप है। प्राचीन भीक ज्योतिषी भी इस संबंध में सत्य 🕏 इतने समीप नहीं पहुँचे थे।

ह्योतिष में आर्यभट्ट के अनेक शिष्य थे। इनमें निःशंक विश्वास श्रीत स्वामी और लाटदेव के नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें भी लाटदेव आगे चल कर बहुत प्रसिद्ध हुआ। उसे

'सर्वसिद्धात गुरु' सममा जाना था। उसने पौलिश श्रीर रोसक सिद्धांनों की व्याख्या बड़े सुन्दर रूप से की थी।

इस्रो काल का ज्योतिष संबंधी एक और प्रंथ बहुत प्रसिद्ध है, इसका नाम है सूर्यसिद्धांत । इसके लेखक का नाम जाव नहीं है। भारतीय ज्योतिक्षी इसे बड़े आदर की हिष्ट से देखते हैं, और इसमें संदेह नहीं, कि इसकी रचना भी गुप्त काल में

ही हुई थी।

भारत के प्राचीन विद्वान् विदेशियों से विशापहण में कोई संकोच नहीं करते थे। श्रालेग्जेंड्या में भीक पंडितों द्वारा च्योतिष की जो उन्नित हो रही थी, गुप्त काल के भारतीय ज्योतिकी उससे भली-भाँति परिचित है। वे उसकी विद्या का आदर भी भली-भाँचि करते थे। यही कारण है कि वराह मिहिर ने लिखा है, कि यद्यपि यवन (श्रीक) लोग म्लेच्छ है, पर वे ज्योतिष विद्या में बड़े प्रवीस हैं, अतः उन्हें ऋषियों के समान ही आदर देना चाहिये। भारतीय पंडितों की इसी बृत्ति का परिणाम था, कि जहाँ उन्होंने स्वयं खोज और चितन द्वारा ज्योतिष के अपनेक सिद्धांतों का आविष्कार किया, वहाँ उन्होंने ग्रीक लोगों से भी बहुत कुछ सीखा। अनेक आधुनिक विद्वानों की हाध्य में भारतीय ज्योतिष के केंद्र, हारिज, लिप्त आदि अनेक शब्द औक भाषा से लिये गये हैं। रोमक खितांत मंथ से मारतीय ज्योतिष पर पाश्चात्य प्रभाव स्पष्ट इष्टि-गोचर बहोता है। अतः यदि कुछ पारिभाषिक सब्द प्राचीन भारतीय ज्योतिषियों ने श्रीक से लिये हों, तो इसमें आश्रव की कोई बात नहीं। पर यह ब्यान रखना चाहिके कि गुप्त काल की भारतीय क्योतिष अलेक्स हिंगा की और अयोतिष की अपे ता बहुत काफी उन्नत थी।

का अभ तः पढुत काता एकत जाता में अच्छी उन्नति हुई।

। चरक और सुभूत की रचना गुष्त काल से वहले ही हो चुकी थी। दर बठी सदी के ग्रुरू में प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य वाग्भट्ट ने अष्टांम संग्रह की रचना की। यह आयुर्वेद का प्रसिद्ध मंत्र है, और इससे सूचित होता है, कि चरक और सुशुत ने जिस चिकित्सा प्रणासी का प्रारंभ किया था, वह इस काल में निरंतर उन्निक करती रही । प्राचीन साहित्यक अनुभूति के अनु सार चंद्रगुष्त द्वितीय की राजसभा में विद्यमान नवरत्नों में भन्यन्तरि भी एक था। भन्यन्ति आयुर्वेद का मुख्य आयार्थ माना जाता है, और वैक लोग उसे अपने विकान का देवता सा मानते हैं। यह कहना बहुत कठिन है, कि आयुर्वेद का यह प्रथम प्रधान आचार्य गुप्त कास में हुआ। संभवतः इस नाम का कोई अन्य वैद्य चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों के होगा, पर उसका लिखा कोई प्रंथ इस समय उपलब्ध नहीं होता है। गुप्त कास की एक अन्य विकित्सासंबंधी पुरितका कृषी तुर्किस्तान में मिली है। इसका नाम 'नावनीतकम्' है। इसे श्रीयुक्त बाकर ने सन् १८६० में तुर्कितान के पुराने संह-इरों में से प्राप्त किया था। यह ब्रोटा सा प्रेव चरक, सुबुत, हारीत, जातुकर्स, कारवाका और पाराशर संहिता बाहि के आधार पर लिसा गया है। इनमें से अनेक प्रथ इस समय उपलब्ध नहीं होते, पर नावनीतकम् में उनके आधार पर कीं इसले (प्रयोग) किसें हैं, वें अझत से बाहर तुर्किस्तान में मिल गये हैं।

इस्त्युपवेद नाम से भी एक मंत्र गुप्त काल में विका गयान या। इसका रचयिता पालकाएक नाम का एक पशुचिकित्सक या। यह एक विशास मंत्र हैं, जिसमें १६० अन्याय हैं। हावियों के रोम, उनके निदान और चिकित्सालका इसमें विस्तृत वर्कना है। प्राचीन भारत की सैन्यशांक में हावियों का बहा कहना था। अतः उनकी चिकित्सा के संबंध में इतने झान का विकासः हो जाना विज्ञकुल स्वामाधिक बात थी।।

रसायन विद्यान में भी गुप्त काल. में बहुत उन्नति हुई া 🗥 दुर्गाभ्यवरा, रसायन विद्या के इस कास के कोई भी प्रंथ उप-लब्ध नहीं होते। पर इस विद्या ने गुप्त काल में किस हर तक उन्नवि कर सी थी, इसका जीवा जागता ऋत्यक उदाहरस दिल्ली के समीप महसेली में प्राप्त लीह स्तंम है। यह स्तंम २४ कीट ऊंचा और १८० मन के सममय भारी है। इतना छ भारी और बड़ा सौह स्तंस किस प्रकार तैयार किया गया, यहः वक भारी समस्या है। लोहे को गरम करके चोट देकर इतना विशास स्तंत्र कभी भी तैयार नहीं किया जा सकता, क्योंकिः मरम करने से जो आँच पैदा होगी, उसके बाह्य इवनी दूर तक कोई आएमी सदा नहीं हो सकेमा, कि चोठ देकर उसे. एक निश्चित आकृति का बनाया जा सकें। दूसरा तरीक्राः यह हो सकता है, कि इस बाट को डाल कर बनाया जावें। बदि मुध्य काला के मारवीय शिल्पी इतनी वड़ी कोई की लाट को हास सकते के तो निस्संदेह कें अतु विक्राल और शिल्पःहय-क्साय में बहुत ही अधिक उन्नति कर चुके थे। इस बौंह स्तंम में एक आरम्बर्क की बात यह हैं, कि १६०० वर्ष के सगमगंब बीव जाने बर भी इस बर जैंस का नाम निशास नहीं है। यह स्तंत्र इतने दीर्घ काल से वर्षा, जांबी, गरमी, सरदी सब सहता रहा है, पर पानी वाः ऋतु काः इस पर कीई समाय नहीं वदा। सोहे को किस प्रकार ऐसा बनावा वदा कि इस पर्क वंग भी न सरो, यह एक ऐसा रहस्य है, जिसे एकबाल वैद्यानिक भी नहीं समक सके हैं। विशान ने गुतः काल के कैसी वजित-की की इसका यह कार्तत क्याहरक है। ल्यास्थिदिर कुछ बुहस्संदियाः में गोविव और स्थोतिय के

अतिरिक्त अन्य बहुत से विषयों का भी प्रतिबादन किया गया है। तलवारों को किस प्रकार तीक्ष्ण बनाया जावे, सोने व स्क्रों के आभूषण कसे तैयार किये जावें, मुक्त वेंद्र्य रब आदि की क्या पहचान हैं, वृत्त किस प्रकार मौसम से भिन्न दूसरे समय में भी फल दे सकते हैं, घोड़े हाथी कुत्ते आदि में अच्छे या बुरे की पहचान कैसे की जाय, मंदिर 'राजप्रासाद आदि कैसे बनाये जावें, भूमि में नीचे कहाँ जल की घारा है इसे कैसे जाना जाय, बादलों के कितने प्रकार होते हैं. और बर्षा या मौसम के भविष्य का पता कैसे लगाया जाय आदि सब विषयों पर वराह मिहिर ने अपने प्रथ में विचार किया है। इससे प्रकट हाता है, कि गुप्त काल के विचारक इन सब बातों के बार में जानकारी प्राप्त करने में ब्याप्टत थे।

## (२) दार्शनिक साहित्य

षड्दर्शनों का निर्माण मौर्योत्तर काल में हो चुका भा, यह हम पहल प्रदर्शित कर चुके हैं। पर दार्शनिक विचारों का विकास गुप्त काल में जारी रहा। मीमांसा पर शबरभाष्य ३०० ई० क लगभग लिखा गया था। इसकी स्थिति वही है, जो कि पतं जाल के महाभाष्य की पाणिनीय व्याकरण के साथ है। शबरभाष्य में केवल याक्रिक श्रनुष्ठानों का हो प्रतिपादन नहीं किया गया, श्रपितु श्रात्मा, परमातमा, मुक्ति श्रादि दार्शनिक विचयों की भी विस्तार से मीमांसा की गई है। मीमांसा सूत्रों में जिन विचारों को सूक्ष्म रूप से प्रकट किया गया था, शबर भ ष्य में उन्हीं का बहुत विकास किया गया है। उपवर्ष नाम के एक और दार्शनिक वीसरी सदी के प्रारंभ में हुआ जिसके क उद्धाण शबर ने दिये हैं। सांख्य दर्शन का प्रसिद्ध मंथ सांख्यकारिका चौश्री सदी के श्रुह्म में लिखा गया था, जिसका सांख्यकारिका चौश्री सदी के श्रुह्म में लिखा गया था, जिसका

लेखक ईश्वरकृष्ण है। सांख्य दर्शन तो मौर्योत्तर युग में बन्ध चुका था, पर इस गुप्त काल में वह श्रीर विकसित हुशा, श्रीर ईश्वरकृष्ण ने सांख्यकारिका में उसे एक श्रत्यंत सुन्दर रूप दे दिया। योगसूत्रों पर भी इस युग में व्यासभाष्य लिखा मया यह माना जाता है, कि योग सूत्रों का रचियता महर्षि पतंजिल था, पर उनकी विशद रूप से व्याख्या श्राचार्य व्यास ने की। योग के इस व्यासभाष्य का रचनाकाल तीसरी सदी के श्रंत में माना गया है।

न्यायस्त्रों पर भी इस युग में वात्स्यायन भाष्य लिखा गया। इस भाग्य में बोद्धों के माध्यमिक संप्रदाय योगाचार संप्रदाय के विविध मंत्रव्यों का खंडन किया गया है। बौद्धों के इन संप्रभ दायों का विकास गुष्तकाल से पहले हो चुका था, श्रतः यह स्पष्ट है, कि उनके मंत्रव्यों का खंडन करने वाला यह वास्स्या-यनभाष्य गुप्त काल की ही कृति है। वैशेषिक दर्शन के पुराने स्त्र की विशाद व्याख्या करने के लिये श्राचार्य प्रशस्तपाद ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रथ इसी युग में लिखा। यह पदार्थ धर्म संप्रह प्रथ वैशेषिक दर्शन का एक श्रत्यंत उपयोगी प्रथ है।

बौद्धों के भी दार्शनिक साहित्य का इस युग में बहुत विकास हुआ। कनिक्क के समय में बौद्ध धर्म दो प्रमुख संपदारों में विभक्त हो गया था. महायान खौर हीनयान । महायान का प्रचार मुख्यतया गांधार, कंबोज और उत्तर के अन्य प्रदेशों में हुआ। होन्यान का केन्द्र लंका था। बरमा, सियाम, कंबोडिया और पूर्वी एशिया के अन्य प्रदेशों में भी इसी का प्रचार हुआ। महायान और हीनयान, दोनों में इस समय में बहुत से दार्शनिक विचारों का विकास हो रहा था। प्राचीन वैदिक और बौराणिक धर्म के पुनक्त्यान के कार्य विकास धार्मिक विचारों के संघर्ष प्रारंग हुआ था, उसने दार्शनिक विचारों के

विकास में बहुत सहाबता दो। इस धुग में बौद्धों और अन्य धर्मावलंबियों में प्रायः शासार्थ हुआ करते थे। दोनों तरफ के विद्धान पंडित अपने-अपने मंतव्बों को तर्क और युक्ति से प्रति-पादन करने में तत्पर थे। इसी लिये इस काल में दार्शनिक साहित्य खूब उन्नत हुआ।

पाँच तीं सदी के प्रारंभ में बुद्ध वोष नाम का एक वड़ा विद्वान्
हुआ। यह मगघ का रहने वाला था। वैदिक धर्म का पित्याग
कर इस मंहित ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और लंका में अनुराधपुर के विहार को अपना कार्यक्षेत्र निश्चित किया। इसकी
कृतियों में सबसे प्रसिद्ध विसुद्धिमगा (विशुद्धिमार्ग) है. जिसमें
यह प्रतिपाद किया गया है, कि शील, समाधि और प्रक्वा से
मनुष्य किस प्रकार निर्वाखपद को प्राप्त कर सकता है। त्रिपिटकों
पर मी बुद्ध घोष ने भाष्य लिखे। हीनयान संप्रदाय की उन्नति
में बुद्ध घोष का बड़ा हाथ है। उसके कुछ समय बाद बुद्ध द्वा
नाम के मागध चंडित ने लंका जाकर अभिधम्मावतार, रूपारूष
विभाग और विनय विनिच्चय नाम के अंथ लिखे। हीनयान के
धार्मिक व दार्शनिक साहित्य में इन दो मागध पंढितों के अंबों
का बहुन ऊँचा स्थान है।

गुप्त काल में कारमीर, गांबार और कांबोज में भी हीनयान धर्म का प्रचार हुआ। लंका के अनेक बौद्ध भिक्खु इस युग में मारव आये, और उन्होंने अपने सिद्धांवों का वहाँ प्रचार किया। उत्तर-पश्चिमी भारव में वसुबंधु नाम का प्रकांड बौद्ध पंडित इसी युग में हुआ, जिसके जिसे मंच अभिभ्रमकीश में बौद्ध धर्म के मौलिक सिद्धांवों को इतने सुन्दर रूप में प्रविच्यादिव किया गया है, कि बौद्धों के सभी संप्रदाय उसे प्रामाणिक रूप में स्वीकार करते हैं। पर उत्तर-पश्चिमी भारत भें सुन्दयवया महायान का ही प्रचार रहा। इसके भी हो हुएक

संप्रदाय थे, माध्यमिक और योगाचार्य माध्यमिक संप्रदाय का प्रवर्तक नागार्जुन था। उसका प्रमुख शिष्य आर्यदेव था, जिसने वीसरी सदा में चतुःशतक नामक प्रसिद्ध दार्शनिक प्रंथ लिखा। महायान संप्रदाय के दो अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ वज्रच्छेदिका प्रज्ञापारिमता और प्रज्ञापारिमता हृद्यसूत्र भी इसी सदी में लिखे गये। योगाचार संप्रदाय का प्रवर्तक मैत्रेयनाथ दूसरी सदी के अंत में हुआ था। पर इस संप्रदाय के दार्शनिक विचारीं का विकास गुप्त,काल में ही हुआ। योगाचार संपदाय के विकास में आचार्य असंग का बड़ा हाथ है। बुद्धघोष के समान यह मी पहले वैदिक धर्म का अनुयायी था, पर बाद में क्रीह ही गया था। इसने तीसरी सदी के अंत में महायान संपरिमह, योगाचार भूमिशास और महायान स्थालंकार नाम के अधिह प्रथ लिखे। असंग प्रकांड पंडित था। भारतीय दर्शनशास्त्र का उसे बहुत उत्तम ज्ञान था । बौद्धों में दार्शनिक, विचारों के विकास का बहुत कुछ श्रेय असग और उसके भाई वसुबंधु को है। वसुबंधु ने जहाँ अभिधर्मकोश लिखा, जो सब बौढ़ों को समानरूप से मान्य था, वहाँ अनेक दाशोनिक प्रंथों की भी रचना की । विज्ञानवाद का वही वड़ा प्रवक्ता हुआ । इस होड़ दर्शन के अनुसार संसार मध्या है। सत्य सत्ता केवल विकात है। अन्य सन् पदार्थ शशश्रृङ्ग व वत्त्र्यापुत्र के ससान मिश्र्या है। जलवी हुई ज़कड़ी को घुमाने से जैसे आग का ज़कर सा नजर आवा है, पर बस्तुवः उसकी कोई सत्ता नहीं होती, ऐसे ही संसार में जो कुछ हर्ष्ट्रिगोचर हो रहा है, उसकी बस्तुवः कोई सत्ता नहीं है। यह विचारभारा वेशव के शह तवाद म बहुत कुछ मिलती जुलती है। वसुबंध में बिशाविका श्रीर त्रिक्षविका श्री में इसी विद्यानिवाद की सुबाद रूप से प्रति-पादन किया है। उसने श्रमने अन्य प्रशी में सांख्य, योग, वैशे-

विक और योमांसा दर्शनों के सिद्धांतों का भी संडन किया है। असंग और वसुबंधु बड़े भारी पंडित थे, और बौद्ध दर्शन के विकास में उनका बहुत बढ़ा भाग है। बौद्धों के पृथक तकशास का प्रारंभ भी बसुबंधु द्वारा ही हुआ, पर बौद्ध तर्कशास के विकास का प्रधान श्रेय आवार्य दिक्नाग को है। दिक्नाग गुप्त काल में बौथी सदी के अंत में हुआ आ। उसने न्याय और तकशास पर बहुत सी पुस्तक लिखीं। दुर्भाग्यवश ये इस समय उपलब्ध नहीं होतीं, यदाप उनके अनेक उद्धरण उद्योतकर और इमार वभट्ट सहश सनावनधर्मी पंडितों ने अमने अंशों में दिने हैं। दिक्नाग की एक पुस्तक न्यायमुख बीनी और तिब्बती भाषाओं में मिली है। पर संस्कृत में अभी तक उसका कोई अंथ नहीं मिला। दिक्नाग का शिष्य शंकरावार्व था, जिसने न्यायप्रवेश नामक पुस्तक पाँचवीं सदी के शुरू में लिखी। यह इस समय संस्कृत में उपलब्ध है।

जन धर्म के भी अनेक उत्कृष्ट दार्शनिक अंथ इस युग में किले मथे। पुराने जैन धर्मभंथों पर अनेक भाष्य इस समय लिले गये, जिन्हें निर्मुक्ति और चूर्षि कहते हैं। इस समय के जैन भाष्य गरों में मदबाहु द्वितीय का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने बहुत से प्राचीन प्रथों पर निर्मुक्त सिक कर न केवल उनके आश्य को अधिक स्पष्ट किया, अपित निर्मा में तो में दार्शनिक विचारों को भी प्रगट किया। जैनों के सब प्राचीन प्रथ प्राकृत भाषा में थे। पर गुप्तकाल में संस्कृत का पुनरुवान हुआ था। पौराणिक धर्म के लेखकों ने तो इस सुग में संस्कृत में अपने सब अंथ सिक्ते ही से, पर बौद्ध धर्म में भी महाजान संप्रदाय के प्रथ संस्कृत में ही लिले मथे। इस युग में जी में भी संस्कृत में आपता संस्कृत में अपनी पुरस्कों का सिकाना शुरू हुआ।

त्राचार्य उमास्वाति ने अपना प्रसिद्ध प्रंथ तत्त्वार्थाधिगमसूत्र और सिद्धसेन ने अपना न्यायावतार संस्कृत में ही लिखा।

## (३) वामिक दशा

मौर्योत्तर युग में प्राचीन बैदिक धर्म के पुनरद्धार की जो त्रकिया प्रारंभ हुई थी, गुप्तकाल में उसने और भी जोर पक्स 🕒 प्रायः सभी गुप्त सम्राट् भागवत वैष्णव धर्म के अनुयायी थे । पर ऋदिसावादमधान वैष्युष धर्म को मामते हुए मी उन्होंने प्राचीन वैदिक परंपरा के अनुसार अश्वमेष यह किये। **महा**-भारत, मनुस्पृति और मीमांसासूत्रों में यहां की उपयोगिता पर बहुत बल दिया गया है। इस कील के आर्थ पंडित वैदिक भर्म का पुनः प्रचार करने में व्याप्रत थे। यही कारस है, कि यहाँ की परिपाटी इस युग में फिर से शुरू हो गई थी। न केबल मुप्त सम्राटों ने, श्रपितु इस युग के श्रम्य श्रनेक राजाओं ने भी अरवमेच यह का अनुष्ठान किया था । दक्षिणी भारत में शालकायन वंश के राजा विजयदेव वर्मन श्रीर त्रैकृटक वंश के राजा दहसेन ने इसी काल में अरबमेध थहा किये। केवल अश्वमेध ही नहीं , अग्निष्टोम, वाजपेस, वाजसनेय, बृहस्पति-सब आदि प्राचीन वैदिक यहाँ के अनुष्ठान का भी इस युग में उल्लेख आता है। इन यहाँ के अवसर पर जो यूप बनाये गर्ब के, उनमें से भी अनेकों के अवशेष वर्तमान समय में उपसब्ध हुए हैं। न केवल बड़े-बड़े सम्राट्, अपितु विविध सामेत राजा भी इस युग में विविध यहाँ के अनुष्ठान में सस्पर है। बीड वर्ष के प्रवक्त होने के समय में इन यहां की परिवाटी बहुत इन .. निष्ट हो गई थी। यही कारण है, कि शैश्चनाक, नद और मीर्भ राजाओं ने इन प्राचीन यहां का अनुकान नहीं किया प्र का । नहीं से कोई लाम नहीं है, यह विचार उस समय प्रवदा

हो गया था। पर वैदिक धर्म के पुनहत्थान के इस युग में अब यह परिपाटी फिर प्रारंभ हुई। यहां को निमित्त बनाकर मनुष्य दीन, अनाथ, आतुर और दुखी लोगों की बहुत सहायता कर सकता है, यह विचार इस समय बहुत जोर पकड़ गया था। संभवतः, इसोलिये समुद्रगुप्त ने लिखा था, कि पृथिवी का जय करने बाद अब वह अपने सुकर्मों से स्वर्ग की विजय करने में तत्पर है।

पुराने वैदिक धर्म में परिवर्तन होकर जिन नये भौराखिक संप्रकायों का प्रादुर्भाव हुन्ना था, उन पर हम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। भागवत और शैव धर्म इस युग में बहुत जोर कड़ रहे थे। गुप्त सम्राट् वैष्णव (भागवत) धर्म के ऋनुयायी थे। उनके संरच्या के कारण इस धर्म की बहुत उन्नति हुई। इम युग में बहुत से वैष्णव मंदिरों का निर्माण हुआ। अनेक शिलाले वों में भक्त धर्मप्राण लोगों द्वारा बनवाये गये,विष्णु मंदिरों और विष्णुष्वजों का उल्जेख है। विष्णु के दस अव-वारों में से वराह और कृष्ण की पूजा इस समय अधिक प्रच-लिन थो। अनुश्रुति के अनुसार वराह ने प्रलय के समय मग्न होती पृथिवी का उद्घार किया था। दस्युत्रों श्रीर 'म्लेच्छों के श्राक्रमऐं। से भारतभूमि में जो एक प्रकार का प्रलय सा उप-स्थित हो नया था, उसका निराकरण करने वाले सम्राटी के इस शासनकाल में यदि भगवान के बराहावतार की विशेष रूप से पूजा हो, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। राम को भग-वान विश्मु का अवतार मानकर पूजा करने की प्रवृत्ति इस् समय तक प्रचलित नहीं हुई थी। कृष्ण की पूजा का उद्वेत इस युग में बहुत से शिलालेखों में साया जाता है। पर राम की पूजा के संबंध में ऐसा कोई निर्देश इस युग के अवशेषों में उपलब्ध नहीं होता। पर राम के परम पावन विरिन्न के कार्रा

उनमें भगवान् के त्रंश का विचार इस समय में विकसित होना प्रारंभ हो गया था। कालीदास ने इस का निर्देश किया है। पर राम की पूजा भारव में छठी सदी के बाद ग्रुह्स हुई।

गुप्त काल में बहुत से शिव मंदिरों का भी निर्माण हुआ।
गुप्त सम्राटों के शिलालेखों में दो अमात्यों का उल्लेख आवा
है, जो शैव धर्म के अनुयायी थे। इनके नाम शाब और
पृथ्वीषेख हैं। इन्होंने अपने नाम को अमर करने के लिये
शिव के मंदिरों का निर्माण कराया। गुप्तों के पहले के भारशिव और वाकाटक राजा शैव धर्म के अनुयायी थे। गुप्त
काल में भी वाकाटक, मैत्रक, कदम्ब और परित्राजक वंशों के
राजा मुख्यत्या शैव धर्म का अनुसरण करते थे। हुण्राजा
मिहिरगुल ने भी शैव धर्म पहण किया था। इस प्रकार यह सफ्ट
है, कि वैष्णव धर्म के साथ-साथ शैव धर्म भी गुप्त काल में
काकी प्रचलित था। शैव मंदिरों में जहाँ शिवलिंग की स्थापना
का जाती थी, वहाँ जटाजूटधारी, सर्प, गंगा और चंद्रमा से
युक्त शिव की मानवी मूर्ति को भी प्रतिष्ठापित किया जाता था।
शैव राजाओं के सिक्कों पर प्रायः त्रिशुल और नंदो के चित्र
अंकित रहते हैं।

मीर्योत्तर काल में सूर्व के भी मंदिरों की स्थापना शुरू हुई थी। ऐसा पहला मंदिर संभवतः मुलतान में बना था। पर गुष्त काल में मालवा, ग्वालियर, इन्दीर और वधेल खंड भी सूर्य मंदिरों का निर्माण हुआ था। इससे सूचित होता है, कि विष्णु पूजा भी इस युग में अधिकाधिक सोकप्रिय होती जा रही थी।

सनातन बैदिक धर्म के पुनरुद्धार से बौद्ध और जैन धर्मी का बोर कुछ कम अवश्य हो गया था, पर अभी भारत में उनका काफी प्रचार था। काश्मीर, पंजाब और अफगानिस्तान

के प्रदेशों में प्राय: सभी लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। जब चोनी यात्री फाइयान भारत में यात्रा के लिये आया, वो उसने देखा कि इन प्रदेशों में हजारों बौद्ध विहार विद्यमान थे, जिनमें लाखों की संख्या में भिक्खु लोग निवास करते थे। बर्तमान संयुक्त प्रांत, विहार, बंगाल और मध्यभारत में भी बौद्ध धर्म बहुत संमृद्ध दशा में था। फाइयान के अनुसार कपिलवस्तु, श्रावस्ती, वैशाली, सदृश पुरानी नगरियाँ श्रव बहुत कुछ चीए दशा में थीं। पर इसका कारए बौद्ध धर्म का ज्ञय नहीं था। भारत के राजनीतिक जीवन में पुराने गए-राज्यों श्रीर जनपदों का स्थान श्रव शक्तिशाली मागध साम्राज्य ने ले लिया था। अब भारत की वैभवशाली नगरियाँ पाटली-पुत्र, पुष्पपुर और उडजैनी थीं। पर मथुरा, कौशाम्त्री, किसया ( क़सी नगर ) श्रीर सारनाथ में श्रव भी बौद्ध विहार बढ़ी समृद्ध दशा में विद्यमान थे। अजन्ता, एल्लोरा, कन्हेरी, जुन्नार आहि के गुहामंदिरों में अब भी बौद्ध भिक्खु हजारों की धंख्या में रहते थे। खास मगध में ही, नालन्दा के प्रसिद्ध बौद्ध विहार के अनुपम गौरव का प्रारंभ गुप्त काल में ही हुआ था। इस युग में आंध्रदेश बौद्ध धर्म का बहुत महत्वपूर्ध केन्द्र था। उसे आचार्य नागार्जुन ने अपना प्रधान कार्यसेत्र चुना था, और शिष्य परंपरा के प्रयत्नों के कारण वह प्रदेश बीद धर्म का गढ़ सा बन गया था। नागार्जनी कोएड नाम का बड़ा समृद्ध विहार वहाँ विद्यमान था, जिसमें हजारों की संस्था में भिक्ख लोग निवास करते थे। इस वैभवपूर्ण विहार के भग्नावरोष अब तक भी विद्यमान हैं। काखी और वरलमी में भी बड़े-बड़े विहार इस काल में विद्यमान थे, जो बौद्ध दुराँन धर्म और शिचा के बड़े केन्द्र माने जाते थे। इनमें भिक्तुओं को मोजन, वस आदि सब जनता को वरफ से दिये जाते

राजा श्रीर प्रजा, सब इनकी सहायता के लिये उदारता के साथ दान देते थे। वैष्यव श्रीर शैव धर्मों के प्रचार के बावजूद भी गुप्तकाल में बौद्ध धर्म पर्याप्त उन्नत श्रीर विस्तीर्ण था।

जैन धर्म के इतिहास में भी गुप्त काल का बहुत महत्व है। इस समय तक जैनों में दो मुख्य संप्रदाय हो चुके थे, दिगंबर श्रीर रवेतांवर । रवेतांवर संप्रदाय की दो प्रसिद्ध महासभायें गुप्त काल में ही हुई । पहली महासभा वल्लभी में ३१३ ईस्वी में हुई थी। इसके अध्यत्त आचार्य नागार्जुन (जैन नागार्जुन, बौद्ध नागार्जुन नहीं) थे। दूसरी महासभा भी वल्लभी में ही ४४३ ईस्वी में आचार्य चमाश्रमण के सभापतित्व में की गई। इन महासभात्रों में यह निश्चय किया गया, कि जैन धर्म के मान्य प्रथों के शुद्ध पाठ कौन से हैं, श्रीर जैनों के कीन से सिद्धांत प्रामाणिक हैं। श्वेतांबर संप्रदाय मुख्यवया परिचमी भारत में प्रचलित था। वल्लभी और मेथुरा इसके सर्वप्रधान केन्द्र थे। दिगंबर संप्रदाय का प्रचार प्रधानतया पूर्वी भारत में था, श्रीर बंगाल की पुरुद्धवर्धन नगरी इस काल में उनका केन्द्र थी। दिच्छि। भारत में भी दिगंबर सम्प्रदाय का ही प्रचार था। मैसूर और कर्नाटक के निवासी प्रायः जैन धर्म के ही अनुयायी थे। सुदूर दिल्ला में तामिल लोगों में भी इस समय तक जैन धर्म काफी फैल चुका था। परलव और पांडच वंशों के अनेक राजाओं ने भी जैनधर्म को स्वीकार किया था। वामिल भाषा में जैन धर्म की बहुत सी पुस्तकें इस काल में जिली गई। तामिल संस्कृति का सर्वप्रधान केन्द्र मदुरा था। वहाँ के "संगमीं" में वामिल काव्य और साहित्य का बहुत उत्तम विकास हुआ था। ४७० ईस्वी में जैन जोगों ने मदुरा में एक बिरोद 'संगम' का आयोजन किया । इसका अध्यद बाचार्य वजनंदी था। जैनधर्म के वामिल प्रयों के निर्माख में

इस संगम ने महत्त्व का कार्य किया। दिल्ली आरकोट जिले की पाट लेकापुरों में जैनों का एक प्रसिद्ध मंदिर था, जहाँ मुनि सर्वनंदों ने ४४८ ईस्वी में लोकविमंग नाम के प्रसिद्ध पंथ की रचना की थी। जैनदर्शन का भी विकास गुप्त काल में हुआ। आचार्य सिद्धसेन ने न्यायवार्य की रचना कर उस तर्कप्रसाली का प्रारंभ किया, जिसके कारस आगि चलकर जैन पंडित दर्शन और न्याय में अन्य संप्रदायों के समकच हो गये।

इस प्रकार यह स्पष्ट है, कि गुप्त काल में पौराखिक आर्य धर्म, बौद्ध धर्म, और जैन धर्म साथ-साथ मारत में फल-फूल रहे थे। तीन मुख्य धर्मी और उनके बहुत से संप्रदायों व मतमतां-तरों के एक साथ रहते हुए भी इस काल में सांप्रदायिक विद्वेष का अभाव था । सब मतों के आचार्य व पंडित आपस में शास्त्रार्थी में ह्यापृत थे। अपने प्रंथों में वे जहाँ एक दूसरे का युक्ति व तर्क से खंडन करते थे, वहां पंडित मंडलियों और जनसाधारस के समन्त्र भी उनमें शास्त्रार्थ व वाद्विवाद होते रहते थे। पर इनके कारए जनता में धार्मिक विद्वेष उत्पन्न नहीं होता था। इस काल के राजा धर्म के मामले में सहिष्णु थे। सम्राट् समुद्रगुप्त परम भागवत थे, वे वैद्यावयर्म के ब्रानु-यायी थे। पर उन्होंने अपने राजकुमारों की शिक्षा के लिये आचार्य वसुबंधुको नियत किया था, जो अपने समय का प्रख्यात बौद्ध विद्वान् था। एक हो परिवार में भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न भिन्न धर्म के अनुयायी हो सकते थे। राजा शान्तमृत स्वयं विदिक धर्म का माननेवाला था, पर उसकी बहुन, लड़कियाँ श्रीर पुत्रबंधुएँ बौद्ध धर्म को मान्ती थीं। गुप्त वंश<sup>े</sup> में ही कई सम्राट् बौद्ध हुए। पुरुगुप्त, नरसिंहगुप्त भीर बुधगुप्त भर्म की दृष्टि से बौद्ध थे। सम्राट् कुमारगुष्त प्रथम का **बड़ा सड़का** पुरुगुष्त बौद्ध था, श्रीर छोटा ल**ङ्का** स्क्रंद्गुष<del>्त परम भागवाद</del>

था। यह इस युग की धार्मिक सिह्च्युता का ब्वलन्त उदाहरस है। दान के अवसर पर राजा लोग सब संप्रदायों को हिन्ट में रखते थे। सम्राट् वैन्यगुप्त स्वयं शैव था, पर उसने महायान संप्रदाय के वैवर्त्तक संघ को उदारवापूर्वक दान दिया था। नालंदा के प्रसिद्ध बौद्ध विहार के वैभव का सूत्रपात वैष्यवधर्मा-से वलंबी गुप्त सम्राटों के दान से ही हुआ था। उच्च राजकीय कर्मचारियों को नियुक्त करते समय भी धर्ममेद को कोई महत्त्व नहीं दिया जाता था। वैद्युव गुप्त सम्राटों के कितने ही उच्च राजकर्मचारी बौद्ध थे। ये बौद्ध कर्मचारी अपने धर्म का स्वतं-त्रता के साथ अनुसरस करते थे, और अपनी श्रद्धानुसार बौद्ध विहारों और चैत्यों को सहायता देते थे।

सनातन पौराणिक धर्म के विविध संप्रदायों में भी इसी।
प्रकार सौमनस्य की भावना विद्यमान थी। प्राचीन आर्थ धर्म के
इतिहास में यह युग समन्वय का था। शिव, विष्णु सूर्य, दुर्गा
आदि देवी देवता एक ही भगवान के विविध रूप हैं, यह
स्मार्त भावना इस काल में प्रारंग हो गई थी। साधारण आर्थ
गृहस्थ सब मंदिरों को, सब देवी-देवताओं को और सब धर्माचार्या को सम्मान की दृष्टि से देखता था।

पर बौद्ध और जैन धर्म, सनातन पौराणिक धर्म से इस युग
में पृथक होते जा रहे थे। मौर्योत्तर काल में बौद्ध भिक्खुओं
और जैन मुनियों के प्रति श्रद्धा की जो भावना सर्वसाधारण
भारतीय जनता में थी, वह अब चीए हो रही थी। इसका
कारण यह है, कि पौराणिक धर्म के पुनरत्थान के युग में जो
प्रवल धार्मिक आंदोलन शुरू हुए थे, उन्होंने जनता में बौद्धों
और जैनों के प्रति विरोध की भावना को बहुत कुछ प्रज्यलित
कर दिया था। पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों पर जो अत्याचार
किया, वे इसी भावना के परिएाम थे। अब समय के साथ-

साथ विधर्मियों का वह विरोध मंद पड़ गया था, पर वे लोग पौराखिक हिंदुओं से पृथक् हैं, यह अनुमति जनता में भली-भाँति उद्बुद्ध हो गई थी।

## बीसवाँ ऋध्याय

## गुप्त साम्राज्य की श्वासन-व्यवस्था

#### (१) साम्राज्य का स्वरूप

मौर्यवंश के शासनकाल के संबंध में जैसा परिचय कौटलीय श्रर्थशास्त्र से मिलता है, वैसा परिचय गुप्तों के शासन के संबंध में किसी प्रंथ से नहीं मिलता। मैगस्थनीज जैसा विदेशी यात्री भी इस काल में कोई नहीं आया। चीनी यात्री फाइयान पाँचवीं सदी के शुरू में भारतयात्रा के लिये आया था। वह पाटलीपुत्र में भी रहा। उसके अमणकाल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन था। भारत के बहुत बड़े प्रदेश में उसका साम्राज्य विस्तृत था । फ़ाइयान पेशावर से बंगाल की खाड़ी तक सर्वत्र गया, पर उसे राज्य, शासन, श्रार्थिक दशा आदि बातों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह बौद्ध भिद्ध था, बौद्ध धर्म के तीर्थस्थानों के दर्शन तथा धार्मिक मंथों के अनु-शीलन के लिये ही वह इस देश में आया था। उसने मारत के प्रवापी सम्राट् वक का नाम अपने यात्रा-विवरस में नहीं सिका। इसीलिये उसके विवर्ण से हमें गुप्त साम्राज्य के शासन का कुछ भी परिचय नहीं मिलता। पर फ्राइयान के निम्नलिखित वाक्य गुप्तकाल के शासन की उत्कृष्ट्रवा की प्रदर्शित करने के लिये पर्याप्त हैं-

"प्रजा प्रभूत और सुली है। ज्यवहार की लिखा पढ़ी और पंचायत कुछ नहीं है। वे राजा की सूमि जोतते हैं, और उसका अंश देते हैं। जहाँ चाहें रहें। राजा न गाणदण्ड देता है, न शारीरिक द्रेड देता है। अपराधी को अवस्था के अनु-सार उत्तम साहस या मध्यम साहस का अर्थदंड (जुर्माना) दिया जाता है। बार-बार द्रियुकर्म करने पर दिवस करच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतीहार और सहचर वेतनभोगी होते हैं। सारे देश में सिवाय चारहाल के कोई अधिवासी न जीवहिंसा-करता है, न मद्य पीटा है, और न तहसुन स्ताता है। द्र्यु को चारडाल कहते हैं, वे नगर के बाहर रहते हैं और नगर में जब आते हैं, तो सूचना के लिये लकड़ी बजाते चलते हैं, कि लोग जान जायँ और बच कर चलें, कहीं उनसे कून जायं। जनपद में सूअर और मुर्गी नहीं पालते, न जीवित पशु बेचते हैं, न कहीं सूनागार (ब्चड्खाने) और मद्य की दूकाने हैं। कय-विक्रय में कौड़ियों का व्यवहार है। केवल चारहाल मछली मारते, मृगया करने और मांस बेच्ते हैं।"

काइयान जिन लोगों के साथ रहा था, उनका जीवन सच
गुन ऐसा ही था। पर मांस, मदा, जादि का सेवन सर्वसाधारण
जनता में था या नहीं, इस विषय में बारीकी से परिचय प्राप्त
करने का अवसर काइयान को नहीं मिला। बौद्ध, जैन और
वैष्णव धर्मों के प्रचार के कारण भारत का सामाजिक और
वैयक्तिक जीवन उस युग में निःसन्देह बहुत ऊँचा था। राज्यशासन की उत्कुष्टता के विषय में काइयान के निर्देश वस्तुतः
बड़े महत्व के हैं। काइयान भारत में हजारों मीलों तक भ्रमण
करता रहा। पर उसे कहीं भी चोर, डाकू व द्रस्युओं से सामना
नहीं करना पड़ा। लगभग दो सदी बाद जब हा नत्सांग भारतयात्रा को आया तो कई जगह उस पर डाकुओं ने हमले किये।
उस समय भारत के किसी एक प्रतापी राजवंश का शासन नहीं
था। राजनीतिक अञ्यवस्था के कारण देश में शान्ति नहीं सह

शासन था, सब जगह शान्ति विराज रही थी। यही कारण है, कि फाइयान ने देश को सुखी और समृद्ध पाया।

कौटलोय अर्थशास्त्र जैसे प्रंथ और मैगस्थनीज जैसे विदेशी यात्री के अभाव में भी हमारे पास अनेक ऐसे साधन हैं , जिनसे इम गुप्त साम्राज्य के शासन के संबंध में बहुत ही उपयोगी बातें जान सकते हैं। गुप्त सम्राटों के जो बहुत से शिलालेख व सिक्के मिले हैं, वे इस युग के शासन के विषय में बहुत उत्तम प्रकाश डालते हैं। गुप्त साम्राज्य के अन्तर्गत सब प्रदेशों पर गुप्त सम्राटों का सीधा शासन नहीं था उनके अधीन श्रनेक महाराजा, राजा व गण्रराज्य थे, जो अपने आंतरिक शासन में स्वतंत्र थे। सामंतों को उनके राज्य व शक्ति के अनु-सार महाराजा व राजा कहते थे। सब सामतीं की स्थिति भी एक समान नहीं थी। आर्यावर्त या मध्यदेश के सामंत गुप्त-सम्राष्टों के ऋधिक प्रभाव में थे। सुदूरवर्ती सामंत प्रायः स्वतंत्र स्थिति रस्तते थे, यद्यपि वे गुप्त सम्राटों की ऋघीनता को स्वीकार करते थे। यही दशा गण्राज्यों की थी। शासन की हिंदर से हम गुप्त साम्राज्य को निम्नलिखित भागों में बाँट सकते हैं-

१—गुप्तवंश के सम्राटों के शासन में विद्यमान प्रदेश—ये शासन की सुगमता के लिये भुक्तियों प्रांतों व सूबों) में विभक्त थे। प्रत्येक भुक्ति में अनेक विषय व उसके भी विविध विभाग होते थे।

२—आयोवर्त व मध्यदेश के सामंत—इनकी यद्यपि पृथक सत्ता थी, पर ये सम्राट् की अधीनता में ही सब कार्य करते थे। इनकी स्थिति वर्तमान समय के रियासर्वा राजाओं से किसी भी प्रकार अच्छी नहीं थी।

े ३--गणुराज्य-प्राचीन यीधेय, मद्र श्रादि अनेक गण-

राज्य गुप्तों के शाधनकाल में विद्यमान थे। वे गुप्त सम्राट् के शासन को स्वीकार करते थे।

४—अधीनस्थ राजा—द्विस कोशल, महाकांतार, पिष्टपुर कोट्टूर, ऐरंडपल्ल, देवराष्ट्र, श्रवसुक्त श्रादि बहुत से राज्य इस काल में पृथक्रूप से विद्यमान थे। पर उनके राजाओं ने गुप्तसन्नाटों की शक्ति के सम्मुख सिर सुका दिया था।

४—सीमावर्ती राज्य—आसाम, नैपास, समतत, कर्तुपुर आदि के सीमांतवर्ती राज्य प्रायः स्वतंत्र सत्ता रखते थे। पर ये सब गुप्त सम्राटों को मेंट-उपहार भेजकर व उनकी श्राह्माओं का पालन कर उन्हें संतुष्ट रखते थे। ये सब गुप्त सम्राटों के दरबार में भी उपस्थित होते थे।

६—अनुकृत मित्र राज्य—सिंहलद्वीप और भारत की उत्तर-पश्चिमी सीमा के कुशाए राजा गुप्त सम्राटों को भेंद्र, उपहार व कन्यादान आदि उपायों से मित्र बनाये रखने के लिये 
उत्सुक रहते थे। यद्यपि उनके राज्य गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत नहीं 
थे, तथापि वे गुप्त सम्राटों को एक प्रकार से अपना अधिपति 
मानते थे। इन्हें हम अनुकृत मित्र राज्य कह सकते हैं।

#### (२) केंद्रीय शासन

गुप्त साम्राज्य का शासन सम्राट् में केन्द्रित था। मौयों के समान गुप्तों ने भी अपनी वैयक्तिक शक्ति, साहस और प्रताप से एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की थी। उसका शासन भी वे स्वयं ही 'एकराट' रूप में करते थे। ये गुप्त राजा अपने को 'महाराजाधिराज', 'परमेश्वर', 'परममागवत', 'परमदैवत', 'सम्राट्', 'चकवर्ति' आदि विकदों से विभूषित करते थे। विविध देवताओं और लोकपालों के अंशों से राजा शक्ति प्राप्त करता है, यह भाव उस समय बल पकड़ गया था। समुद्रगुष्ठ को एक शिनालेख में 'लोकधामनो देवस्य' भी कहा गया है।

इस लेख के अनुसार समुद्रगुप्त 'लोक नियमों के अनुष्ठान और पालन करने भर के लिये हो मन्ष्य रूप था, वह संसार में रहने वाला देवता' ही था। राजाओं में यह देवी भावना इस युग की स्पृतियों से भी प्रगट होती है। राजा देवताओं के अंश से बना होने के कारण देवी होता है, यह भाव याझवल्क्य और नारद स्पृतियों में विद्यमान है। कौटलीय अर्थ-शास के समय में यह विचार था अवश्य, पर उसका प्रयोग गुप्तचर लोग सर्व-साधारण लोगों में राजा का प्रभाव उत्पन्न करने के लिये ही करते थे। पर गुप्त काल तक वह एक सर्वसम्मत प्रचलित सिद्धांत हो गया था, और शिलालेखों तक में उसका उपयोग होने लगा था।

सम्राट् को शासनकार्य में सहायता देने के लिये मंत्री या सचिव होते थे, जिनकी कोई संख्या निश्चित नहीं थी। नारदस्पृति ने राज्य की एक सभा का उल्लेख किया है जिसके सभासद धर्म-शास में कुशल, ऋर्य झान में प्रवीण, कुलीन, सत्यवादी और शत्रु व मित्र के एक टिंग्ट से देखने वाले होने चाहिये। राजा अपनी राजसभा के इन सभासदों के साथ राज्यकार्य की चिन्ता करता था, और उनके परामशं के अनुसार कार्य करता था। देश का कानून इस काल में भी परंपरागत धर्म, चरित्र और इयवहार पर आश्रित था। जनता के कल्याण और लोकार्यन को ही राजा लोग अपना उद्दश्य मानते थे, इसका परिणाम यह जा, कि परमश्रतापी गुप्त सम्राट् भी स्वेद्यान्नारी व निरंकुश नहीं हो सकते थे।

बाबाज्य के मुख्य-मुख्य जिम्मेवारी के पदों पर काम करने वाले कर्मवारियों को 'कुमारामात्य' कहते थे। कुमारामात्य राजघराने के भी होते थे और दूसरे लोग भी। साम्राज्य के विविध श्रंगों भुक्ति, विवय खादि, का शासन करने के लिये जहाँ इनकी नियुक्ति होती थी, वहाँ सेना, न्याय आदि के उक्त पदों पर पर भी ये कार्य करते थे। कुमारामात्य साम्राज्य की स्थिर सेवा में होते थे, और शासनसूत्र का संचालन इन्हीं के हाथों में रहता था।

केन्द्रीय शासन के विविध विभागों को 'श्रधिकरण कहते थे। प्रत्येक श्रधिकरण की श्रपनी-श्रपनी मोहर (सील) होती थी। गुप्त काल के विविध शिलालेखों व मुद्रा श्रादि से निम्न-लिखित श्रधिकरणों श्रीर प्रधान राजकर्मचारियों के विषय में परिचय मिलता है—

१—महामेनापित—गुप्त सम्राट् स्वयं कुशल सेनानायक मीर योद्धा थे। वे दिग्विजयों व विजययात्राम्रों के अवसर पर स्वयं सेना का संचालन करते थे। पर उनके अधीन महासेनापित होते थे, जो साम्राज्य के विविध भागों में, विशेषतया सीमांत प्रदेशों में, सैन्यसंचालन के लिये नियत रहते थे। सेना के ये सब से बड़े पदाधिकारी 'महासेनापित' कहलाते थे।

र—महादंड नायक महासेनापित के अधीन अनेक महादंडनायक होते थे, जो युद्ध के अवसर पर सेना का नेवृत्व करते थे। गुप्त काल की सेना के तीन प्रधान विभाग होते थे। पदाित, घुदस्वार और हाथी। युद्धों में रथों का महत्त्व इस समय तक कम होता गया था। महादंडनायकों के अधीन महारवपित, अश्वपित, महापीलुपित, पीलुपित आदि अनेक सेनानायक रहते थे। साधारम सैनिक को 'चाट' और सेना की छोटी दुकड़ी को 'चमू' कहते थे। चमू का नायक 'चमूप' कहताता था। युद्ध के लिये परशु, शर, अंकुश, शक्ति, तोमर, भिदिपाल, नाराच आदि अनेकविध असों को प्रयुक्त किया जाता था।

३--रसभांडागारिक-सेना से लिये रात्र प्रकार की स्वामी

( श्रह्म-शस्त्र, भोजन श्रादि ) को जुटाने का विभाग रसभांहा-गारिक के श्रधीन होता था।

४—महाबलाधिकृत—सेना, छावनी और व्यूहरचना का विभाग महाबलाध्यत्त या महाबलाधिकृत के हाथ में होना था। उसके अधोन अनेक बलाधिकृत रहते थे।

४—दंडपाशिक—पुलिस विभाग का सर्वेश्च अधिकारी दंडपाशिक कहलाता था। इसके नीचे खुफिया विभाग का अधिः कारी 'चौरोद्धारिक', 'दूत' आदि अनेक कर्मचारी रहते थे। पुलिस के साधारिस सिपाही को भट कहते थे।

६—महासांधिविप्रहिक—इस उच्च श्रिषकारी का कार्य पड़ोसी राज्यों, सामंतों और गएराज्यों के साथ संधि या विप्रह की नीति का श्रनुसरए करना होता था। यह सम्राट् का श्रत्यंत विश्वरत कमचारी होता था, जो साम्राज्य की नीति का निश्चय करता था। किन देशों पर श्राक्रमए। किया जाय, श्रिषीनस्थ राजाओं व सामंतों से क्या व्यवहार किया जाय, ये सब बातें इसी के द्वारा तय होती थीं।

जिनय-स्थिति-स्थापक—मौर्यकाल में जो कार्य धर्ममहामात्र करते थे, बही गुप्तकाल में विनय-स्थिति-स्थापक करते
थे। देश में धर्मनीति की स्थापना, जनता के चरित्र को उम्रत
रखना, श्रीर विविध संप्रदायों में मेल-जोल रखना इन्हीं
समात्यों का कार्य था।

द—भांडागाराधिकृत—यह कोषविभाग का अध्यक्त होता था।

रखना इसके 'श्राधिकरण' (विभाग का कार्य था। राजकीय श्राय-व्यय आदि में सब लेखे भी इसी श्रमात्य द्वारा रखे जाते थे। १८—सर्वाध्यत्त—यह सम्भवतः साम्राज्य के केन्द्रीय कार्या-लय का प्रधान ऋषिकारी होता था।

इन मुख्य पदाधिकारियों के ऋतिरिक्त, राज्य कर को वसूल करने का विभाग 'धु वाधिकरण' कहलाता था। इस ऋधिकरण के ऋधीन शाल्किक (भूमिकर वसूल करने वाला), गौल्मिक (जंगलों से विविध ऋामदनी प्राप्त करने वाला), तलवाटक व गोप (प्रामों के विविध कर्मचारी) ऋषि ऋनेक राजपुरुष होते थे।

राजप्रसाद का विभाग बहुत विशाल होता था। अनेक महाप्रतीहार और प्रतीहार नाम के कर्मचारी उसके विविध कार्यों को संभालते थे। सम्राट् के प्राइवेट सेकेंटरी को 'रहसि नियुक्त' कहते थे। अन्य अमात्यों व अध्यक्तों के भी अलग 'रहसि नियुक्त' रहते थे।

युवराज भट्टारक और युवराज के पहों पर राजकुल के व्यक्ति ही नियत किये जाते थे। सम्राट् का बड़ा लड़का युवराज मट्टारक और अन्य लड़के युवराज मट्टलाते थे। शासन में इन्हें अनेक महत्त्वपूर्ण पद दिये जाते थे। यदि कोई युवराज (राजपुत्र) इमारामात्य के रूप में कार्य करे, तो वह 'युवराज कुमारामात्य' कहलाता था। सम्राट् के निजी स्टाफ में नियुक्त कुमारामात्य' परमम्हारक पादीय कुमारामात्य' कहलाते थे। इसी प्रकार युवराज मट्टारक के स्टाफ के बड़े पदाधिकारी 'युवराज शासन के स्टाफ के बड़े पदाधिकारी 'युवराज मट्टारक पादीय कुमारामात्य' कहे जाते थे। राजा के विविध पुत्र प्रान्तीय शासन व इसी प्रकार के अन्य उँचे राजा पदों पर नियुक्त होकर शासन कार्य में सम्राट् की सहायता करते थे।

विविध राजकर्मचारियों के नाम गुप्तकाल में विवक्क कुने हो गये थे। मीर्थकाल में सम्राट् को केवल 'राजा' कहते कि

बौद्ध धर्म के अनुयायी अशोक सहश राजा अपने साथ 'देवानां प्रिय प्रियदर्शी' विशेषण लगाते थे। पर गुप्त सम्राट् 'महाराजा-धिराज' कहलाते थे, और अपने धर्म के अनुसार 'परम भागववं' या 'परम माहेश्वर' या 'परम सौगव' विशेषण लगाते थे। पुराने मौर्यकालीन 'तीथीं' का स्थान अब 'अधिकरणों' ने ले लिया था। उनके प्रधान कर्मचारी अब 'अधिकत' कहाते थे, महाराज नहीं।

#### मांतीय शासन

विशाल गुप्त साम्राज्य अनेक, राष्ट्रों व देशों में विभक्त था। साम्राज्य में कुल कितने देश व राष्ट्र थे, इसकी ठीक संख्या झात नहीं है। पर सुराष्ट्र, मालब आहि अनेक राष्ट्रों में साम्राज्य विभक्त था। प्रत्येक राष्ट्र में अनेक 'भक्तियाँ' और प्रत्येक 'भुक्ति' में अनेक 'विषय' होते थे। भुक्ति को हम बर्त-मान समय की कमिश्नगे के समान समम सकते हैं। गुप्त-कालीन शिलालेखों में तीरभुक्ति (विरहुत), पुण्डूवर्धन भुक्ति (दीनाजपुर, राजशाही आदि), मगध भुक्ति आदि विविध भुक्तियों का उल्लेख आता है। 'विषय' वर्तमान समय के जिलों के समान थे। प्राचीन काल के महाजनपद और जनपद अस नष्ट हो गये थे। सैकड़ों वर्षों तक मागध साम्राज्य के अवित्तारहने से अपनी पृथक् सत्ता की स्पृति अब उनमें बहुत इक द्वीग हो गई थी। अब उनका स्थान भुक्तियों ने ले लिया था जिनका निर्माण शासन की सहूलियत को हिन्द में रक्ष कर किया जाता था।

देश मा राष्ट्र के शासक के रूप में प्रायः राजकाल के महुष्य नियम होते थे। इन्हें युवराज कुमारामात्य कहते थे। इनके अपने-अपने महासेनापति, महादंबनायक आदि प्रधान कर्मचारी होते थे। युवराज कुमारामात्यों के अधीन भुक्तियों का शासक करने के लिये 'उपरिक' नियत किये जाते थे। उपरिकों की नियुक्ति सीधी साम्रद्द्वारा होती थी। इस पद पर राजकुल के कुमार भी नियत हैं ते थे। प्रत्येक भुक्ति अनेक विषयों में विभक्त होता थी। विषय के शासक विषयपति कहलाते थे। इनकी नियुक्त भी सम्राट्द्वारा की जाती थी।

गुष्त काल के जो लेख मिले हैं, उनमें सुराष्ट्र, मालवा, मन्दसोर और कौशांबीं चार राष्ट्रों का परिचय मिलता है। सुराष्ट्र का राष्ट्रिक (राष्ट्र का शासक) समुद्रगुष्त के समय में पर्शद्त था। मन्दसोर का शासन बंधुवर्मा के हाथ में था। इसमें संदेह नहीं कि विशाल गुष्त साम्राज्य में अन्य बहुत से राष्ट्र भी रहे होंगे, पर उनका उल्लेख की इस काल के शिलाल लेखों में नहीं हुआ है।

भुक्ति के शासक को उपरिक के अतिरिक्त भोगिक, भोगपित और गोप्ता भी कहते थे। दामोदर गुप्त के समय में पृष्ड्वर्धन भुक्ति का शासक 'उपरिकर महाराज राजपुत्र देवभट्टारक' रहा था। वह राजकुल का था। उससे पूर्व इस पद पर चिरविद्तर रह चुका था, जो कि राजकुल का नहीं था। इसी वरह चंद्र-गुप्त दितीय-विक्रमादित्य के शासनकाल में वीरभुक्ति का शासक सम्राट् का पुत्र गोविंदगुप्त था। इन उपरिक महाराजाओं की बहुत सी मोहरें इस समय उपलब्ध होती हैं।

विषय (जिले) के शासक विषयपित को अपने कार्य में परामर्श देने के लिये एक सभा होता थी, जिसके समासद विषय महत्तर (जिले के बड़े लोग) कहलाते थे। इनकी संख्या ३० के लगभग होती थी। नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह (ज्यापारियों का मुखिया), प्रथम कुलिक (शिल्पियों का मुखिया) भी भी प्रथम कायस्थ (लेखक श्रेणी का मुखिया) इस विषयसभा में

अवश्य रहते थे। इन चार के अतिरिक्त जिले में रहने वाली जनता के अन्य मुख्य लोग इस सभा में 'महत्तर' रूप में रहते थे। संभवतः, इन महत्तरों की नियुक्ति चुनाव द्वारा नहीं होती थी। विषयपित अपने प्रदेश के मुख्य-मुख्य व्यक्तियों को इस कार्य के लिये नियुक्त कर लेता था। इन महत्तरों के कारण जिले के शासन में सर्वसाधारण जनता का काफी हाथ रहता था। विषयपित को यह भलीभाँ ति मालूम होता रहता था, कि उसके इलाके की जनता क्या सोचती और क्या चाहती है।

विषय के शासक कुमारामात्यों (विषयपतियों) का गुप्त साम्राज्य के शासन में बड़ा महत्व था। अपने प्रदेश की सुरचा, शान्ति और व्यवस्था के लिए बे ही उत्तरदायी थे। उनके अधीन राजकीय करों को एकत्र करने के लिए अनेक कर्म-चारी रहते थे, जिन्हें युक्त, आयुक्त, नियुक्त आदि अनेक नामों से कहा जाता था। मौर्यकाल में भी जिले के इन कर्मचारियों को 'युक्त' ही कहते थे। गुप्तकाल में बड़े पदाधिकारियों के नाम बद्त गये थे, पर छोटे राजपुरुषों का अब भी वही नाम था, जो कम से कम सात सिंद्यों से भारत में प्रयुक्त होता आ रहा था। विषयपित के अधीन दंडपाशिक (पुलीस के कर्मचारी), चोरोद्धरिषक (सुफिया पुलीस), त्रारचाधिकत (जनता के र बार्थ नियुक्त कर्मचारी) और दंडनायक (जिले की सेना के अधिकारी) रहते थे। न्याय का कार्य भी विषयपति की अधी-नता (न्याय विभाग) के हाथ में रहता था। इस विभाग की भी बहुत सी मोहरें उपलब्ध हुई हैं। न्याधिकरण को ही 'वर्माधिकरण' और 'धर्मशासनाधिकरण' भी कहते थे।

विषयं में अनेक शहर और प्राप्त होते थे। शहरों के शासन किये पुरपाल' नाम का कर्मनारी होता था, जिसकी स्थिति इमीरामात्य की मानी जावीथी। पुरपाल केवल बढ़े-बढ़े नगरों में ही नियुक्त होते थे। विषय के महत्तर इसे भी शासनकार्य में परामशे देते थे। पुरों की निगम सभायें अभी तक भी विद्यमान थीं, और उनके कारण जनता अपने बहुत से मामलों की व्यवस्था स्वयं ही करती थी। व्यापारियों और शिल्पियों के संघ इस काल में भी विद्यमान थे।

प्रामों के शासन में पंचायत का बड़ा हाथ रहता था। इस युग में पंचायत को 'पंच मंडली' कहते थे। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के अन्यतम सेनापित अम्रकार्व ने एक प्राम की पंच मंडली को ९४ दीनारें एक विशेष प्रयोजन के लिये दी थीं। इसका उल्लेख सांची के एक शिलालेख में किया गया है। गुप्तों से पूर्व प्राम की सभा को पंच मंडली नहीं कहा जाता था। पर इस युग में भारत की उस पंचायत प्रखाली का पूरी तरह प्रारंभ हो चुका था, जो हजारों साल बीत जाने पर भी आंशिक रूप में अब तक सुरचित है।

### (४) राजकीय कर

गुष्तकाल कें लेखों के अनुशीलन से झात होता है, कि इस युग में राजकीय आय के निम्नलिखित साधन थे।

१—भागकर खेती में प्रयुक्त होने वाली जमीन से पैदाबार का निश्चित भाग राज्यकर के रूप में लिया जाता था। इस भाग की मात्रा १८ फीसदी से २४ फीसदी तक होती थी। यह भाग कर (मालगुजारो) प्रायः पैदाबारकी शकल में ही लिया जाताथा। यदि वर्षा न होने या किसी अन्य कारण से फसल अच्छीन हो, तो भाग-कर की मात्रा स्वयंकम हो जाती थी, क्योंकि किसानों को वस्तुतः पैदा हुए अन्न का निश्चित हिस्सा ही मालगुजारी की शकल में देना होता था। भागकर का दूसरा नाम उद्रक्न भी था।

र-भोगकर-मौर्यकाल में जिस चुंगी की ग्रुल्क शब्द से कहा जाता था, उसी को गुप्तकाल में भोगकर कहते थे। ३—भूतोवात प्रत्याय—बाहर से अपने देश में आने वाले और अपने देश में उत्पन्न होने वाले विविध पदार्थों पर जो कर लगता था उसे भूतोवात प्रत्याय कहते थे। गुप्तकालीन लेखों में स्थूल रूप से १८ प्रकार के करों का निर्देश किया गया है। पर इनका विवर्ण नहीं दिया गया। पृथक् रूप से तीन करों का ही उल्लेख किया गया हैं। इस काल की स्मृतियों के अध्ययन से ज्ञात होता है, कि परंपरागत रूप से जो विविध कर मौर्य युग से चले आते थे, चे गुप्तकाल में भी वसूल किये जाते थे, यद्यपि उनके नाम और दर आदि में कुछ न कुछ अंतर इस सयय में अवश्य आ गया था।

#### . (५) श्रघीनस्थ राज्यों का श्रासन

गुप्त साम्राज्य के झंतर्गत जो अनेक अधीनस्थ राज्य थे, उन पर सम्राट् के शासन का ढंग यह था, कि छोटे सामंत विषयपित कुमारामात्यों के और बड़े सामंत मुक्ति के शासक उपरिक महाराज कुमारामात्यों के अधीन थे। अपने इन कुमारामात्यों द्वारा गुप्त सम्राट विविध सामंतों व अधीन राजाओं पर अपना नियंत्रण व निरीच्नण रखते थे।

इस काल में मारत में एक प्रकार की जागीरदारी प्रथा व सामंतपद्धति (क्यूडलिजम) का विकास हो गया था। वहें सामंतों के अधीन छोटे सामंत और उनके भी और होटे सामंत होते थे। सम्राट् बुधगुप्त के अधीन महाराजा सुरिम-चंद्र एक बड़ा सामंत था, जिसके अधीनस्थ अन्य सामृत मार्ट-विष्णु था। गुप्त सम्राटों के अधीन परिम्नाचक, केंद्रकरूप और वर्मन आदि विविध वंशों के शक्तिशासी सामृत महाराज अपने-अपने राज्यों में शासन करते थे। इनकी अपनी सेनायें-होती थीं। ये स्वयं अपना राजकीय कर संस्त करते थे और अपने आंतरिक मामलों में प्रायः स्वतंत्र थे। साम्राज्य के सांधि- विम्रहिक के निरोज्ञाए में ये महाराज अपने शासन का स्वयं संचालन करते थे। अनेक सामंत महाराज ऐसे भी थे, जिन पर सम्राट्का नियंत्रए अधिक कठोर था, और जिन्हें राज-कीय कर को वसूल करने का भी पूरा अधिकार नहीं था।

यूरोप के मध्यकालीन इतिहास में जिस प्रकार प्रयुद्धल सिस्टम का विकास हो गया था, वैसा ही इस युग में भारत में हमें हिष्टगोचर होता है। मौर्यकात में यह सामंत पद्धित विकसित नहीं हुई थी। उस काल में पुराने जनपदों की पृथक सत्ता की स्पृति और सत्ता विद्यमान थी, पर इम जनपदों में अपने धर्म. चिरत्र और व्यवहार के अज्ञुएण रहते हुए भी उनके पृथक राजा और पृथक सेनायें नहीं थीं। गुप्त काल में बड़े और छोटे सब प्रकार के सामंत थे, जो अपनी पृथक सेनायें रखते थे। प्रतापी गुप्त सम्राटों ने इन्हें जीतकर अपने अधीन कर लिया था, पर इनकी स्वतंत्र सत्ता को नष्ट नहीं किया था।

शक, यवन, कुशाण आदि म्लेच्झों के आक्रमणों से भारत में जो अव्यवस्था और अशांति उत्पन्न हो गई थी, उसी ने इस पद्धति को जन्म दिया था। पुराने मागध साम्राज्य के उच्च महामात्रों ने इस परिस्थिति से लाभ उठा कर अपनी शक्ति को बढ़ा लिया और वे वंशक्रमानुगत रूप से अपने-अपने प्रदेश में स्वतंत्र तौर पर राज्य करने लगे थे। अव्यवस्था के युग में अनेक महत्त्वाकांची शक्तिशाली व्यक्तियों ने भी अपने प्रथक राज्य बना लिये थे। गुप्त सम्राटों ने इन सब राजा महाराजाओं का अंत नहीं किया। यही कारण है, कि उनकी शक्ति के शिथिल होते ही येन केवल पुनः स्वतंत्र हो गये, पर परस्पर युद्धों और विजययात्राओं द्वारा अपनी शक्ति के विस्तार में लग गये। इसी का परिणाम हुआ, कि सारे उत्तरी भारत में

श्रव्यवस्था छा गई, श्रौर एक प्रकार का 'मात्स्य न्याय' कायम हो गया।

मौर्यों की शक्ति शिथिल होने पर पुराने जनपद पुन: स्ततंत्र हो गये थे। पर जनपदों में धर्म, व्यवहार और चरित्र की एकता रहनें के कारण व्यवस्था विद्यमान थी। पर गुप्तों के निर्वेत पड़ने पर जनपद स्वतंत्र नहीं हुए, अपितु स्प्रमंत महाराजा स्वतंत्र हुए, जो अपनी-अपनी सेनाओं के साथ विजययात्रात्रों के लिये प्रयत्नशील थे। इसीलिये तिब्बती लामा वारानाथ को यह लिखने का अवकाश मिला, कि इस काल में "हर एक ब्राह्मण, चित्रय श्रीर वैश्य श्रपनी-अपनी जगह राजा बन बैठा।" सामंत महाराजाओं के आपस के युद्धों ने सचमुच यही मात्स्य न्याय की अवस्था उत्पन्न कर दी थी। गुप्तकाल की सामंत पद्धति का ही यह परिखाम था, कि भारत में यशोधर्मा, हर्षवर्धन जैसे 'त्रासमुद्र चितिरा' तो बाद में भी हुए, पर वे स्थिर रूप से कोई एकराक साम्राज्य की स्थापना नहीं कर सके। गुप्तों के साथ ही भारते भर में एक शक्तिशाली विशाल साम्राज्य की कल्पना भी समाप्त हो गई। सामंत पद्धति का यह स्वाभाविक परिसाम हुआ।

गुप्त साम्राज्य के अधीन जो यौधेय, कुिसन्द, मालव, आर्जुनायन आदि अनेक गएएराज्य थे, उनमें भी इस युग में स्वतंत्र शासन की परंपरा का हास हो रहा था। कुल विशेष शिक्तशाली कुलों में इन गएराज्यों की राजशांक केन्द्रित होती जा रही थी। ये कुलीन लोग अपने को महाराज' और महाराज' और गएराज्य भी नहीं वच सके, और धीरे-धीरे वे भी एक प्रकार के ऐसे महाराजाओं के अधीन हो गये, जी सामंतों की सी

# गुप्त काल के सिक्के

गुप्त सम्राटों के बहुत से सिक्के इस समय में उपलब्ध हुए हैं। इस वंश का इतिहास ही मुख्यतैया इन सिक्तों के आधार पर तैयार किया गया है। अतः उनका संद्रोप से उल्लेख करना आवश्यक है। गुप्त वंश के सिक्के पहले-पहल चंद्रगृप्त प्रथम द्वारा प्रचारित किये गये थे। चंद्रगुष्त प्रथम का केवल एकं ही प्रकार की सिक्का मिला है। इसके एक स्रोर चंद्रगुंप्त मुकुट, कोट, पायजामा श्रीर श्राभूषण पहने खड़ा है, उसके बाँ यें हाथ में ध्वजा श्रीर दाहिने हाथ में अंगूठी है। सामने वस और आभूषणों से सिज्जित रानी कुमारदेवी है। राजा अपनी पत्नी को अंगूठी दे रहा है। इस सिक्के के बाँई श्रोर 'चंद्रगुप्त' श्रौर दाई श्रोर 'श्री कुमारदेवी' लिखा है। सिक्के की दूसरी तरफ लक्ष्मी का चित्र है, जो सिंह पर सवार है। लक्ष्मी के पैर के नीचे कमल है। साथ ही, नीचे 'लिच्छ्वयः' लिखा गया है। लिच्छविगए की सहायता से चंद्रगुष्त है, पाटलीपुत्र पर अधिकार किया था और अपने साम्राज्य की नीव डाली थी। लिच्छवि कुमारी श्री कुमारदेवी 'से विवाह के कारख ही उसके उत्कर्ष का प्रारंभ हुआ था। इसीलिये चंद्रगुप्त प्रथम के इन सिक्कों पर लिच्छवियों श्रीर कुमारदेवी को इतनी प्रधानता दी गई है। चंद्रगुष्त के ये सिक्के सोने के श्रीर त्रोल में १११ ग्रेन हैं।

समुद्रगुप्त के सिक्के अनेक प्रकार के मिले हैं। वे सोने और तांबे दोनों के बने हुए हैं। समुद्रगुप्त ने छः प्रकार के सोने के सिक्के प्रचारित किये थे। (१) गरुए व्यवांकित इन्में एक तरफ मुकुट, कोट और पायजामा पहने सम्राष्ट्र की खड़ी मूर्ति है। उसके बाँगें हाथ में व्यक्ता और दाँगें हाथ में असि

कुंड में डालने के लिये आहुति दिखाई पड़ती है। कुंड के पीछे गरुड़ध्वज है। सम्राट् के बाँयें हाथ के नीचे उसका नाम 'समुद्र' या 'समुद्रगुप्तः' लिखा है । सिक्के के दूसरी श्रोर 'समर-शत विततविजयो जितारिपुरजितो दिवं जयति' लिखा है। सिक्के के दूसरी श्रोर सिंहासन पर बैठी लक्ष्मी की मूर्ति है। यह वस्त्र और श्राभूषणों से सुसन्जित है, तथा साथ ही 'पराक्रमः' लिखा है। (२<sup>ँ</sup>) इन सिक्कों में धनुष बागा लिये हुए सम्नाट् की मूर्ति गरुड़ध्वज के साथ है। बाँयें हाथ के नीचे सम्राट्का नाम 'समुद्र' लिखा है और चारों ओर 'अप्रतिरथो विजित्य चितिं सुचरितैः दिवं जयिं लिखा है। सिक्के के दूसरी श्रोर सिंहासन पर विराजमान लक्ष्मी की मृति है, श्रौर 'श्रप्रतिरथः' लिखा है।(३) इन सिक्कों में एक और परशु लिये सम्राट्र की मूर्ति है। साथ ही दाहनी तरफ एक छोटे बालक का चित्र है। बाँई तरफ 'समुद्र' या 'समुद्रगुप्तः' लिखा है, और चारों ओर 'कृतांतपरशुर्जयत्यजितराज जेता जितः' लिखा है। सिक्के के दूसरी त्रोर सिंहासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है, श्रीर नीचे 'कृतांत परशुः' लिखा (४) इन सिक्कों में एक म्रोर घनुष बास. से सज्जित सम्राट्का चित्र है, उसे एक व्याघ का संहार करते हुए दिस्राया गया है । सम्राट् के बाँयें हाथ के नीचे 'व्याघ्र पराक्रम' लिखा है। सिक्के के दूसरी ओर मकर पर खड़ी, हाथ में कमल लिये गंगा देवी का चित्र है त्र्योर नीचे 'राजा समुद्रगुप्त' लिखा है। (४) 💏 सिक्कों में एक त्रोर संगीत प्रेमी सम्राट् का चित्र 🐉 जो एक ष्टुष्ठयुक्त पर्यङ्क पर बैठा हुआ जाँघ मोड़े हुए बीखा बजा रहा है। चारों और 'महाराजाधिराज भी समुद्रगुप्त लिखा है। विसंक्षे के दूसरी ओर आसन पर बैठी हुई एक देवी की मूर्ति है, और साथ में 'समुद्रगुप्तः' लिखा है। (६) ये सिक्के

श्रश्वमेध यहा के उपलक्त में प्रचारित किये गये थे। इनमें एक श्रोर यूप से बंधे हुए यहीय श्रश्व की मूर्ति है, श्रीर चारों श्रोर 'राजाधिराजः पृथिवीं विजित्वा दिवं जयत्याहृत वाजिमेधः' लिखा है। सिक्के के दूसरी श्रोर चँवर लिए हुए राजमहिषी का चित्र है, श्रीर 'श्रश्वमेधपराक्रमः' लिखा है।

समुद्रगुप्त के सोने के सिक्के भार में ११८-१२२ ग्रेन हैं। उसके दो तांबे के भी सिक्के मिले हैं, जिन पर गहड़ का चित्र स्रोर 'समुद्र' लिखा है।

चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सोने के सिक्के भार की हृष्टि से तीन प्रकार के हैं, १२१ मेन, १२४ मेन श्रीर १३२ मेन। चित्रों की दृष्टि से ये पाँच प्रकार के हैं। (१) इनके एक तरफ धनुष बाग लिये हुये चंद्रगुप्त द्वितीय की खड़ी हुई मृर्ति है, स्रौर साथ में गरुड्ध्वज है। दूसरी अोर कमलासन पर वैठी हुई लक्ष्मी की मूर्ति है। (२) इन सिक्कों के एक छोर खड़े हुए रूप में राजा की मूर्ति है, जिसका एक हाथ वलवार की मँठ पर है और पीछे एक वामन छत्र पकड़े हुये खड़ा है। दूसरी तरफ कमल पर खड़ी लक्ष्मी की मूर्ति है। (३) इन सिकों में एक तरफ सम्राट् पर्यङ्क पर बैठा है, उसके दाँयें हाथ में कमल है, श्रीर बाँगाँ हाथ पर्यङ्क पर टेका हुआ है। सिक्के के दूसरी तरफ सिंहासन पर आसीन लक्ष्मी का चित्र है। (४) इनमें एक तरफ सम्राट् को धनुष बाख द्वारा सिंह को मारते हुये दिखाया गया है, और दूसरी तरफ सिंह पर विराजमान लक्ष्मी का चित्र है। (४) इन सिकों में एक तरफ घोड़े पर चढ़े हुये सम्राट का चित्र है और दूसरी त्रोर आसन पर विराजमान देवी की मृति है, जिसके हाथ में कमल है। इन सब सिक्तें पर महा-र जाधिराज चंद्रगुप्त' 'ज्ञितिमवजित्य सुचरितै: .दिवं जयवि

विक्रमादित्यः' 'नरेन्द्रचंद्रः प्रथितदिवं जयत्यजेयो भिति सिंह विक्रमः' 'नरेन्द्रसिंह चंद्रगुप्तः पृथिवीं जित्वा दिवं जयति' श्राहि श्रनेक प्रकार की उक्तियाँ उल्लिखित हैं।

चंद्रगुष्त विक्रमादित्य के श्रानेक सिक्के चाँदी के भी मिले हैं। इनमें सम्राट् के श्रार्थशरीर (बस्ट) की मूर्ति है, श्रीर दृसरी तरफ गढड़ का चित्र है। इन पर 'परम भागवत महाराजाधिराज श्री चंद्र गुष्तस्य विक्रमादित्य' श्रथवा 'श्रीगुष्तकुलस्य महाराजाधिराज श्रीचंद्रगुष्त विक्रमांकस्य' लिखा है। इस सम्राट् के तांबे के बने हुये भी कुछ सिक्के मिले हैं, जिन पर गढड़ का चित्र है।

गुष्त सम्राटों में सब से अधिक सिक्के कुमारगुप्त् प्रथम के मिले हैं, ये सिक्के भार में १२४ और १२६ येन हैं। चित्रों की हिंदि से ये ध प्रकार के हैं। (१) इनैंके एक तरफ धनुष बाए लिये सम्राट्का चित्र है, और दूसरी और कमलासन पर बैठी देवी की मूर्ति है। (२) इनके एक तरफ तलवार की मूँठ पर हाथ टेके हुए सम्राट्की मूर्ति है, साथ में गरुड़ध्वज भी है। दूसरी श्रोर कमल'पर विराजमान लक्ष्मी का चित्र है। (३) इनमें एक तरफ यज्ञीय अश्व है, दूसरी श्रोर वस्त्रों श्रीर श्राभूषसों से सुसज्जित राजमहिषी की मृति है। (४) इनमें एक तरक घोड़े पर सवार सम्राट्का चित्र है, और दूसरी स्रोर हाथ में कमल का फुल लिये एक देवी बैठी हैं। (४) इनमें एक तरफ सिंह को मारते हुए सम्राट्का चित्र है और दूसरी स्रोर सिंह पर विराजमान अविका की मूर्ति है। (६) इनमें एक तरक धनुषबारा से व्याच को मारते हुए सम्राट् का चित्र है, दूसरी तर्फ मोर को फल खिलाती हुई देवी की, सड़ी मूर्ति है। 🐠 इनमें एक श्रोर मोर को फल खिलाते हुए सम्राट् खड़ा है, क्रीर दूसरी श्रीर मयूर पर विराजमान कार्तिकेय की मूर्ति है।

(द) इन एक छोर बीच में एक पुरुष खड़ा है, जिसके दोनों तरफ दे स्त्रियाँ हैं। सिक्के के दूसरी तरफ एक देवी बैठी हुई है। (६) इनमें एक छोर हाथी पर सवार सम्राट् का चित्र है, जीर दूसरी तरफ हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी की खड़ी मूर्ति है।

इन सिक्कों पर 'चितिपिवरिजित महेंद्र: कुमारगुप्तो दिवं क्रियावि' 'गुप्तकुलन्योमशिश जयत्यजेयो जितमहेंद्र:', 'कुमारगुप्तो विजयी सिंह महेंद्रो दिवं जयि आदि आदि अनेक लेख उत्कीर्य हैं। कुमारगुप्त के चाँदी और ताँ बे के भी बहुत से सिक्के उप- कि बहु हुए हैं।

स्कंदगुप्त के सोने के सिक्के भार में १३२ और १४४ मेन के मिले हैं। ये दो प्रकार के हैं। (१) इनमें धनुष बाए धारस किये सम्राट् का चित्र है, दूसरी और पद्मासन पर विराजमान लक्ष्मी की मूर्ति है। (२) इनमें एक और सम्राट् और राज-महिषी के चित्र हैं, बीच में गरुड्ध्ज है, दूसरी और कमल हाथ में लिये हुए देवी की मूर्ति है। इन सिक्कां पर भी अनेक लेख बत्कीर्ए हैं। स्कंदगुप्त के भी चाँदी और वाँ वे के अनेक सिक्के वर्णलब्ध हुए हैं। स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में पुरुगुष्त, नरसिंहगुष्त, कुमारगुष्त द्वितीय, बुधगुष्त, वैरयगुष्त आदि प्रायः सभी गुष्त-

स्कंदगुप्त के उत्तराधिकारियों में पुरुगुष्त, नरसिंहगुष्त, कुमारगुष्त द्वितीय, बुधगुष्त, वैष्यगुष्त च्रादि प्रायः सभी गुष्त-सम्राटों के सिक्के मिलते हैं। इन सबमें प्रायः 'विजितावनिर-विनिर्दा कुमारगुप्तो दिवं जयित' के वजन पर लेख उत्कीर्य मिलते हैं। सम्राट् का नाम बदलता जाता है, पर लेख प्रायः इसीके सहश रहता है।

## इक्कीसवाँ ऋध्याय

## गुप्तकाल की समृद्धि और आर्थिक जीवन

(१) गुप्त साम्राज्य के प्रधान नगर

गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलीपुत्र थी। इसके विषय । में चीनी यात्री फाइयान ने लिखा है—'मध्यदेश में यह नगर सबसे बड़ा है। इसके निवासी सम्पन्न और समृद्धिशाली हैं। दान और सत्य में स्पर्धालु हैं। प्रतिवर्ष रथयात्रा होती है। ंदूसरे मास की आठवीं विथि को यात्रा निकलती है। चार पहिये के रथ बनते हैं। यह यूप पर ठाटी जाती हैं, जिसमें ह्यरी और हर्से लगे रहते हैं। यह २० हाथ ऊँचा और सूप के श्राकार का बनवा है। उपर से सफ़ेद चमकीला उनी कपड़ा मदा जावा है। भाँवि-भाँवि की रंगाई होती है। देवताओं की मृर्तियाँ स्रोने चांदी और स्फटिक की मन्य बनती हैं। रेशम की व्या श्रीर चाँदनी लगती है। चारों कोने कल्गियाँ लगती हैं। बीच में बुद्धदेव की मूर्ति होती है और पास में बोधिसत्व खड़ा किया जाता है। बीस रथ होते हैं, एक से एक सुन्दर और भड़कीले, सब के रंग न्यारे। निवत दिन आसपास के यती और गृही इकट्टे होते हैं। गाने-बजाने वाले साथ लेते हैं। फूल और गंध से पूजा करते हैं फिर बाह्यस श्राते हैं, श्रीर बुद्धदेव को नगर में पधारने के लिये निमंत्रख करते हैं। पारी-पारी नगर में प्रवेश करते हैं। इसमें दो रात बीत जावी हैं। सारी राव दिया जक्तता है। गाना-बजाना होता है। पूजा होती है। जनपद-जनपद में ऐसा ही होता है।

जनपद के वैश्यों के मुखिया लोग नगर में सदावर्त और श्रीष-धालय स्थापित करते हैं। देश के निर्धन, श्रपंग, श्रनाथ, विधवा, निःसंतान, लूले, लंगड़े श्रीर रोगी लोग इस स्थान पर जाते हैं, उन्हें सब प्रकार की सहायता मिलती है; वैद्य रोगों की चिकित्सा करते हैं। वे श्रनुकूल श्रीषध श्रीर पथ्य पाते हैं। श्रच्छे होते हैं, तब जाते हैं।"

फाइयान को बौद्ध धर्म के अनुष्ठानों व तीर्थस्थानों को देखने के अतिरिक्त अन्य किसी काम के लिये अवकाश नहीं था। पाटलीपुत्र आकर उसने अशोक के पुराने राजप्रासाद, स्तूपों और विहारों को ही देखा। पर उसके विवरण से इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता, कि गुप्त सम्राटों के शासनकाल में पाटलीपुत्र बहुत समृद्ध नगर था और उसके निवासी भी सम्पन्न और समृद्धिशाली थे, रथयात्रओं में बड़े शौक से शामिल होते थे और खूब दिल खोलकर दान-पुण्य करते थे।

पाटलीपुत्र के समीप ही वैशाली गुप्तकाल का एक अत्यंत समृद्धिशाली नगर था। गुप्त वंश के उत्कर्ष का प्रधान हैं तु लिच्छ वि लोगों की सहायता थी। लिच्छ वियों का प्रधान कें द्र वैशाली में ही था। इस नगर में बहुत सी मोहरों के साँचे मिले हैं, जिन्हें वैशाली के 'श्रेष्ठीसार्थ बाह कु लिक निगम' की ओर से काम में लाया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है, कि इस विशाल नगरी के श्रेष्ठी (साह कार), सार्थ बाह (ज्यापारी) श्रोर कु लिक (शिल्पी) लोगों का एक बड़ा संघ (निगम) था, जो अपनी मोहर से मुद्रित कर विविध ज्यापारी आदेश जारी करता था। इसी तरह की मोहरें इस काल के अन्य बहुत से नगरों में भी मिली हैं, जिनसे सूचित होता है, कि वैशाली के इस 'श्रेष्ठीसार्थ बाह कु लिक निगम' की शास्तायें भारत के अन्य विवध नगरों में भी ज्यान थीं। गुप्त काल में वैशाली

बहुत, वैभवपूर्फ नगरी थी श्रीर वहाँ शासन करने के लिये प्रायः राजकुल के कुमारामात्य नियत होते थे।

गुप्त काल में उज्जैनी भी बहुत समृद्ध दशा में थी। गुप्त सम्राट् प्रायः यहाँ ही निवास करते थे। विशेषतया, शकों को परास्त करने के बाद जब साम्राज्य पिन्छम में गुजरात काठि-यावाड़ तक विस्तृत हो गया था, तब उज्जैनी ने साम्राज्य की द्वितीय राजधानी का पद प्राप्त कर लिया था। ज्योतिष के अनुशीलन का यह बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र था। प्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर ने यहीं अपनी वेधशाला बनाई थी, और देश तथा काल की भावना इसी को आधार बना कर की थी। गुप्तों के बाद भी भारतीय ज्योतिषी उज्जैनी को ही आधार बनाकर देश और काल की भावना करते रहे, और यहाँ की वेधशाला भारत भर में प्रसिद्ध रही।

गुप्त काल में मालवा का दशपुर भी एक अत्यंत समृद्ध नगर था। सम्राट् कुमारगुप्त के समय के मंद्सौर में प्राप्त एक शिलालेख में इस नगर के सौंदर्भ और वैभव का बड़ा उत्तम वर्णन किया गया है। इसके गगनवुम्बी सुंदर प्रासादों की माला, रमणीक वाटिकाओं की छटा, मदमत्त हाथियों की कीड़ा, पिञ्जरबद्ध हंसों के विलास और रमणियों के संगीत के वर्णन को पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है, कि दशपुर एक बहुत ही समृद्ध नगर था। कुमारगुप्त के इस शिलालेख के रचयिता किव वत्सभिट्ट ने दशपुर का वर्णन करते हुए लिखा है, इस नगरी में कैलाश के शिखर के समान ऊँचे मकानों की पंक्तियाँ ऐसे शोभित होती थी, मानो गगन को छूते हुए विमानों की मालाब हों। नगर में बहुत से उद्यान, पार्क और रालाव थे, किता में विविध प्रकार के पन्नी हर समय कलरब करते रहते थे।

इनके अविरिक्त, कौशाम्बी, मथुरा, वाराससी, चंपा, वाश्च-लिप्ति, कान्यकुञ्ज आदि अन्य बहुत सी नगरियाँ भी इस काल में संपन्न अवस्था में विद्यमान थीं। काइयान ने इन सब की यात्रा की थी। इनके विहारों, स्तूपों, भिचुओं आदि के संबंध में तो काइयान ने बहुत कुछ लिखा है, पर खेद यही है, कि इनके वैभव, समृद्धि, आर्थिक दशा व सामाजिक जीवन के विषय में इस चीनी यात्री ने कुछ भी विवरस नहीं दिया।

### (२) चीनी यात्री फ़ाइयान

फाइयान का उल्लेख पहले भी हो चुका है। वह चीन के अन्यतम प्रदेश शेन से की राजधानी चांग गान का रहने वाला था। उसके समय तक चीन में बौद धर्म का प्रचार हो चुका था, बहुत से लोग भिक्खु जीवन को भी स्वीकार कर चुके थे। फाइयान बचपन से ही प्रज्ञज्या प्रहण कर के बौद्ध धर्म के अध्ययन में अपना संपूर्ण समय व्यतीत कर रहा था। उसने अनुमान किया, कि चीन में जो विनय पिटक हैं, वे अपूर्ण हैं। प्रामाणिक धर्म-प्रंथों की स्वोज में उसने भारतयात्रा का संकल्प किया। चीन से चलकर भारत पहुँचने और यहाँ से अपने देश को वापस लौटने तक उसे कुल १४ वर्ष लगे। चौथी सदी के श्रंत में वह चीन से चला था, और सम्राट् चंद्रगुप्त हिती विक्रमादित्य के शासनकाल में पाँचवीं सदी के श्रंक में उसने भारत के विविध प्रदेशों का अमण किया था। उसके यात्रान विवरण में से हम यहाँ कुछ ऐसे प्रसंग उद्धृत करते हैं, औं इस समय के भारत के जीवन पर प्रकाश डालते हैं।

"इस देश (शेन शेन, पूर्वी तुर्किस्तान में) के राजा का वर्षे हमारा ही है। यहाँ लगभग चार हजार से अधिक अमस रहते हैं। सब के सब हीनयान संप्रदाय के अनुयायी हैं। इसर के देश के सब लोग क्या गृहस्थ और क्या भिक्खु सब भारतीय आचार और नियम का पालन करते हैं। यहाँ से पिरचम में जिन-जिन देशों में गये, सभी में ऐसा ही पाया। सब गृहत्यागी विरक्त भारतीय अन्थों और भारतीय भाषी का अध्ययन करते हैं।

"स्रोतान जनपद सुखप्रद और संपन्न है। अधिवासी धार्मिक हैं।

'कुफेन (काबुल) में एक सहस्र से अधिक भिन्नु हैं। सब महायान के अनुयायी हैं।

"किचा के श्रमणों का श्राचार श्राश्चर्यजनक है, इतना विधिनिषेधात्मक कि वर्णनातीत है।

"गांधार देश के निवासी सब हीनयान के अनुयाथी हैं। वचिशिला में राजा, मंत्री और जनसाधारण सब उनकी (स्तूपों की) पूजा करते हैं। इन दोनों स्तूपों पर पुष्प और दीप चढ़ाने वालों का ताँता कभी नहीं दूटता।

"यहाँ (पुष्पपुर—पेशावर में) सात सौ से ऋषिक अमस होंगे। जब मध्याह्न होता है, अमस भिन्नापात्र लेकर निकलते हैं।

"(पेशावर से) द्विस दिशा में १६ योजन चलकर नगर जनपद की सीमा धर हेलो (हिड्डा) नगर में पहुँचे, यहाँ ब्रिहार पर सोने के पत्र चढ़े हैं और सप्तरत्न जड़े हैं।

"(मथुरा को जाते हुए) मार्म में लगातार बहुत विहार मिले, जिनमें लाखों अमस मिले। सब स्थानों में होते हुए एक जनपद में पहुँचे, जिसका नाम मथुरा था। नदी के दाँचें बाँचें किनारे बीस विहार थे, जिनमें तीस हजार से अधिक भिद्ध थे। अब तक बौद्ध धर्म का अच्छा प्रचार है। महसूमि से परिचम भारत के सभी जनपदों के अधिपति बौद्ध धर्म के अनुयायी मिले। भिज्ञुसंघ को भिज्ञा कराते समय वे अपने मुकुट उतार डालते हैं। अपने बंधुओं और अमात्यों सिहत अपने हाथों से भोज़न परोसते हैं। परोस कर प्रधान महासंघ (स्थविर) के आगे आसन बिक्ठवा कर बैठ जाते हैं। संघ के सामने खाट पर बैठने का साहस नहीं करते। तथागत के समय में जो प्रथा राजाओं में भिज्ञा कराने की थी, वही अब तक चली आती है।

'यहाँ से दिल्ला मध्यदेश कहलाता है। यहाँ शीत श्रीर उष्प सम है। प्रजा प्रभूत और सुखी है। व्यवहार की लिखा-पढ़ी और पंचायत कुछ नहीं है। लोग राजा की भूमि जोतते हैं और उपज का अंश देते हैं। जहाँ चाहें जायें, जहाँ चाहें रहें। राजा न प्रामदंड देता है, और न शारीरिक दंड देता है। ऋपराधी को श्रवस्थानुसार उत्तम साहस व मध्यम साहस का अर्थदरह दिया जाता है। बार-बार दस्युकर्म करने पर दिस्य करच्छेद किया जाता है। राजा के प्रतीहार और सह-चर वेतनभोगी हैं। सारे देश में कोई अधिवासी न जीवहिंसा करता है, न मद्य पीवा है और न लहसुन-प्याज खाता है, सिवाय चारडाल के। दस्यु को चारडाल कहते हैं। वे नगर के बाहर रहते हैं, और नगर में जब पैठते हैं, तो सुन्नता के लिये लक्दी बजाते चलते हैं कि लोग जान जायँ और बचाकर चलें, कहीं उनसे खून जायँ। जनपद में सूत्र्यर और मुर्गी नहीं पालते, न जीवित पशु बेचते हैं, न कहीं सुनागार और मद्य की द्कानें हैं। क्रय-विकय में कौड़ियों का व्यवहार है। केब्ल चाएडाल मछली मारते, मृगया करने और मांस नेवते हैं।

"श्रमणों का कृत्य शुभ कर्मों से धनोपार्जन करना, सूत्र का पाठ करना श्रीर ध्यान लगाना है। आगंतुक (अविषे) भिद्ध आते हैं, तो रहने वाले (स्थायी) भिद्ध उन्हें आगे स्वर्ध लेते हैं । उनके भिचापात्र और वस्त्र स्वयं ले त्राते हैं। उन्हें पैर धोने को जल और सिर में लगाने को तेल देते हैं। विश्राम ले लेने पर उनसे पूछते हैं कि किवने दिनों से प्रव्रज्या महस्स की है। फिर उन्हें उनकी योग्यता के अनुसार आवास देते हैं और यथानियम उनसे व्यवहार करते हैं।

"जब भिद्ध वार्षिकी अप्रहार पा जाते हैं, तब सेठ और ब्राह्मए लोग वस्न और अन्य उपस्कार बाँटते हैं। भिद्ध उन्हें लेकर यथाभाग विभक्त करते हैं। बुद्धदेव के बोधिप्राप्ति काल से ही यह रीति, आचार-व्यवहार और नियम अविच्छित्र लगातार चले आते हैं। हियंतु (सिंघु नदी) उतरने के स्थान से दिस्स भारत तक और दिस्स समुद्र तक चालीस पचास हजार ली तक चौरस (भूमि) है। इसमें कहीं पर्वत मरने नहीं हैं, नदी का ही जल है।

"(कान्यकुब्ज = कन्नीज) नगर गंगा के किनारे है। दो संघाराम हैं, सब हीनयान के अनुयायियों के हैं। नगर से पश्चिम सात ली पर गंगा के किनारे बुद्ध ने अपने शिष्यों को

उपदेश दिया था।

"द्दिख दिशा में चले। श्राठ योजन चलकर करिल जनपद के नगर श्रावस्ती में पहुँचे। नगर में बहुत कम श्राधवासी हैं, श्रीर जो हैं, तितर-विवर हैं। सब मिलाकर दो सौ से इब ही श्रीयक घर होंगे।

"मध्यदेश में ६६ पाषंडों (संप्रदायों) का प्रचार है। सब लोक-परलोक को मानते हैं। उनके साधु संघ हैं। वे भिद्या करते हैं, केवल भिद्यापात्र नहीं रखते। सब नाना रूप से धर्मानुष्ठान करते हैं। मार्गी पर धर्मशालायें स्थापित की हैं। बहुँ आये गये को आवास, खाट, विस्तर, खाना-पीना मिसता है। यती भी बहुँ आते जाते और निवास करते हैं। "कपिलवस्तु नगर में न राजा है, न प्रजा। केवल खंडहर श्रीर उजाड़ है। कुछ श्रमण रहते हैं, श्रीर दस घर श्रीय-वासी हैं। कपिलवस्तु जनपद जनशून्य है। श्रीयवासी बहुत कम हैं। मार्ग में खेत हस्ती श्रीर सिंह से बचने की श्रावश्य-कता है, बिना सावधानी के जाने योग्य नहीं है।

"राजगृह नगर के भोवर सुनसान है, कोई मनुष्य नहीं।" "द्विस जनपद बड़े निराले हैं। मार्ग भयावह और दुस्तर हैं। कठिनाइयों को मेल कर जाने के इच्छुक सदा धन और उपहार वस्तु साथ ले जाते हैं, और जनपद के राजा को देते हैं। राजा प्रसन्न होकर रचक मनुष्य साथ भेजता है, जो एक बस्ती से दूसरी बस्ती तक पहुँचाते और सुगम मार्ग बताते हैं।

"वाम्नितिप्ति नगर एक बंदरगाह है, इस जनपद में २४ संघाराम हैं। श्रमण संघ में रहते हैं। बौद्ध धर्म का मो अच्छा प्रचार है।"

फाइयान के इन उद्धरणों में भी यद्यपि बौद्ध धर्म की दशा का ही चित्रण अधिक है, पर उस समय के भारत का कुछ न कुछ निदर्शन इनसे अवश्य मिल जाता है। पाटलीपुत्र उस समय भारत का सब से बढ़ा नगर था, वहाँ के निवासी संपन्न और समृद्ध थे। फाइयान वहाँ वीन साल तक रहा। बौद्ध धर्म के जिन अंथों का वह अध्ययन करना चाहता था, वे सब उसे यहीं मिल। पर आवस्ती, कपिलवस्तु, राजगृह आदि अनेक पुराने नगर इस समय खंडहर हो चुके थे।

### (३) रहन-सहन और आयोद-प्रमोद

गुप्तकालीन भारत में ऋतु के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार, के वस्त्र पहर्ने जाते थे। गुप्तकाल के मिक्कीं पर सम्राटों के जो वित्र हैं, उनमें दो प्रकार की पाशार्क हैं। कुछ सिक्कों पुर सम्राट् लम्बा कोट, पायजामा और सिर पर मुकुट - के ढंग की टोपी पहने हुए हैं। संभवतः, यह पोशाक शीत ऋतु की थी। दूसरे सिकों में घोती और उत्तरीय धारण किये हुए सम्राटों के चित्र हैं। संभवतः, गरमी के मौसम में कोट और पायजामे की जगह घोती और उत्तरीय धारण किया जाता था। कुछ बिद्वानों का खयाल है, कि कोट और पायजामे की पोशाक पश्चिम से भारत में आई थी। शंक, यवन और कुशाण लोग जो पश्चिम की ओर से भारत में आये थे, वे यह पोशाक पहनते थे। उन्हीं के अनुकरण में भारत के बड़े लोग ये वस्त्र पहनने लगे, और गुप्तों के सिकों पर इस पोशाक की सत्ता पश्चिमी प्रभाव की स्चक है। पर यह बात ठीक प्रतीत नहीं होती। गुप्तों के सिक्कों पर सम्राटों की जो दो प्रकार की पोशाक है, उसका कारण शीत और प्रध्न ऋतु ही हैं। भारत के बड़े और सर्वसाधारण लोग बहुत पुराने समय से ऋतुभेद से बिविध प्रकार के वस्त्र पहनते आये हैं।

राजा लोग सिर पर मुकुट घारण करते थे, और सर्वसा-घारण लोग उप्णीष (पगड़ी) पहनते थे। स्त्रियों की पोशाक साड़ी थी। पर लहाँगे का भी रिवाज बहुत था। गृत्य के अव-सरों पर तो मुख्यतया लहाँगा ही पहना जाता था। गुष्तकाल की स्त्रियों के अनेक चित्र गुफाओं में उत्कीर्ध व चित्रित किए हुए मिले हैं। इनमें उनकी पोशाक साड़ी और चोली ही है। गुष्तकाल के स्त्री-पुरुष अपने श्रुगार पर बड़ा ध्यान देते थे। केशों को तरह तरह से सजाते, मुख पर पराग और लाली लगाते तथा विविध प्रकार के आभूषण पहन कर अपनी सुन्दरता को बढ़ाने की तरफ उस समय के लोगों का बहुत ध्यानर हता था। गुष्तकाल के जो भी चित्र धार्मुरियाँ उपलब्ध हुई हैं, सब में स्त्री और पुढ़ा दानों के विविध अंगों में आभू-

षणों की प्रचुरता है। इस युग के साहित्य में भी स्राभूषणों से शरीर को अलंकत करने का बहुत वर्सन आता है। सूती कपड़े तो उस समय पहने ही जाते थे, पर रेशमी और उनी वस्त्रों का भी रिवाज बहुत अधिक था। फाइयान ने कई जगह रेशमी और ऊनी कपहों का उल्लेख किया है। इस युग के साहित्य में भी वरह-तरह के रेशम का वर्षन आता है। भारत में यह युग बहुत समृद्धि और वैभव का था। श्रतः यदि इस काल के भारतीय भाँति-भाँति के सुन्दर वस्त्र पहनते, अपने शरीर का पृ'गार करते और अपने को विविध आभूषणों से अलंकत करने पर विशेष ध्यान देते थे, तो इसमें आरवर्य ही क्या है। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य इसी युग में लिखे थे। उनमें शृंगारप्रिय क्रियों के विलास का जो वर्णन स्थान-स्थान पर उपलब्ध होता है, उससे इस काल के रहन-सहन पर बड़ा श्राच्छा प्रकाश पड़वा है। कालिदास ने लिखा है कि स्नियाँ सुगंधित द्रव्य जलाकर उनकी उष्यावा से अपने गीले केशों को सुसावीं तथा सुगंधित करती थीं। बाल सूख जाने पर उनकी विविध प्रकार से वेखी बनाई जाती थी श्रीर फिर उन्हें मंदार आदि के फूलों से गूँथा जाता था। अजंता की गुफाओं में सियों के जो विविध चित्र चित्रित हैं, उनमें केशों के शृंगार को देखकर आश्चर्य होता है। यह कला गुप्तकाल में उन्नति की चरम सीमा तक पहुँच गई थी।

गुप्तकाल के भारतीय आमोद-प्रमोद को भी बड़ा महत्त्व देते थे। वात्स्यायन का कामसूत्र गुप्तवंश के प्रारंभ से कुछ ही समय पूर्व बना था। उसके अनुशीलन से झात होता है, कि प्राचीन भारत में पाँच प्रकार से आमोद-प्रमोद मनाया जाता था। लोग धार्मिक उत्सवों में बड़ा आनन्द लेते थे। समय-समय पर रथयात्रायें हुआ करती थीं। फाइयान ने बहु है से

नगरों में इस प्रकार की रथयात्रायें अपनी आँखों से देखी थीं, जिनमें हजारों नर-नारी सम्मिलित होते थे। इन अवसरों पर दीपक जलाये जाते थे, घंटियाँ बजती थीं स्रौर लोग ख़ुशी मनाते थे। गोष्ठियों का भी उस समय बहुत रिवाज था। एक हैसियत के लोग अपनी-अपनी गोष्ठियों में एकत्र होकर नाचने गाने आदि का आनंद उठाते थे, और तरह-तरह से आमोद-प्रमोद करते थे। इकट्टे होकर पान (शराब सेवन) का भी इस े समय रिवाज था। फाइयान जिन लोगों में रहा, वे चाहे शराब न पीते हों, पर सर्वसाधारण लोगों में पान का काफी प्रचार था। बगीचों में सैर करना और तरह-तरह के खेल खेलना श्रामोद-प्रमोद के अन्य साधन थे। शिकार का भी उस समय काकी प्रचार था। गुप्त सम्राटीं के सिक्कीं में उन्हें शेर और बाघ का शिकार करते हुए दिखाया गया है। मौर्यकाल के समान गुप्तयुग में भी गणिकात्रों को समाज में स्थान प्राप्त था। वे वादन, गायन तथा नृत्य में निपुखता प्राप्त कर जनता का मनोरंजन करती थीं।

### (४) निर्वाह व्यय

गुप्तकाल में वस्तुओं का मूल्य बहुत कम था। चैद्रगुप्त दितीय विक्रमादित्य के समय के एक शिलालेख में यह करलेख है कि "चातुर्दिश आर्य (भिन्न) संघ को बारह दीनारें (सुवर्ष- मुद्रा) अन्नय-नोवि (स्थिर घरोहर) के रूप में इस बिये दी आती हैं, कि उसके सूद से संघ में प्रविष्ट होने बाले एक मिद्र को सदा के लिये प्रतिदिन मोजन मिलता रहे।" उस काल में सूद की दर १२ से २४ फीसदी वार्षिक तक होती थी। अन्नयनीवि की दशा में सूद की दर १२ फीसदी वार्षिक तक होती थी।

जा सकती है। इस हिसाब से १२ दीनारों का वार्षिक सूद १-३ दीनार के लगभग होगा। अभिप्राय यह हुआ कि गुप्तकाल में १-३ दीनार एक भिन्न के साल भर के में जन उथय के लिये पर्याप्त थां। १-३ दीनार में १ वोले के लगभग सोना होवा था। सोने का मूल्य आजकल ११०) रुपया प्रवि वोला है। पर साधारख दशा में ३० रुपया प्रवि वोला रहवा है। इस प्रकार एक व्यक्ति के मोजन का निर्वाह ढाई रुपये मासिक में उस समय बहुत अच्छी तरह हो जाता था।

गुप्तकाल के एक अन्य लेख के अनुसार अम्रकार्दव नाम के श्रमात्य ने एक प्राम पंचायत के पास २४ दीनार इस उद्देश्य से जमा कराये थे, कि उनके सूद से 'यावच्चन्द्र-दिवाकरी" सदा के लिये पाँच भित्तचों का मोजन व्यय दिया जाय। संभवतः प्राम-पंचायत (पंचमंडली) अधिक ऊँची दर से सूद देती थी। यदि २४ भी सदी की दर से अमात्य अम्रकार्दव का यह धन प्राम पंचायत ने लिया हो, तो २४ दीनारों का सूद ६ दीनार के लगभग प्रतिवर्ष होगा। इस रकम से पाँच भिच्नुओं के भोजन का खर्च भलीमाँति चल सकता था। श्रकवर के समय में मी भारत में ऋज के मूल्य बहुत कम थे। उसके शासनकाल में भी दो या तीन रुपये मासिक में एक व्यक्ति अपना भोजन व्यय भलीभाँति चला सकता था। गुप्तकाल में भी भोज्य पदार्थी के भाव इतने सस्ते थे कि सवा या डेढ़ दीनार वार्षिक में निर्वाह अच्छी तरह चल जाता था। भावों के इतने सस्ते होने के कारण ही इस काल के विनिमय में कौड़ियों का भी व्यवहार होता था। सोने के सिक्के वो बहुत ही मूल्यवान थे। पर चाँदी त्रीर तांबे के झोटे सिक्कों का भी बहुत चलन था, और छोटी-छोटो चीजों के विनिमय के लिये कौड़ियाँ प्रयुक्त की जाती थीं।

### (५) श्रार्थिक जीवन

व्यवसायी और व्यापारी गुप्तकाल में भी श्रेणि श्रोर निगमों में संगठित थे। गुप्तकाल के शिलालेखों और मोहरों से सूचित होता है, कि उस समय में न केवल श्रेष्ठियों श्रीर सार्थवाहों के निगम थे, अपितु जुलाहे, तेली आदि विविध व्यवसायी भी अपनी-अपनी श्रेषियों में संगठित थे। जनता का इन पर पूर्ण विश्वास था। यही कारण है कि इनके पास रुपया विविध प्रयोजनों से धरोहर ( ऋज्यनीवि रूप में या सामयिक रूप में ) रखा दिया जाता था, श्रीर ये उस पर सूद दिया करते थे। इन निगमों व श्रेषियों का एक ग्रुखिया व उसको परामर्श देने के लिये चार या पाँच न्यक्तियों की एक समिति रहती थी। व्यवसायियों श्रीर व्यापारियों के इन संगठनों पर इम पहले प्रकाश डाल चुके हैं। यहाँ इतना लिखना ही पर्याप्त है, कि ये श्रेखियाँ ऋौर निगम गुप्तकाल में भी विद्यमान थे, और देश का आर्थिक जीवन इन्हीं में केन्द्रित था। कुमारगुप्त प्रथम के समय के एक शिलालेख में पटकारीं ( जुलाहों ) की एक श्रेषि का उल्लेख है, जो लाट ( गुजराव ) देश से आकर दशपुर में बस गई थी। इसी तरह स्कंदगुप्त के एक शिलालेख में 'इंद्रपुर निवासिनी तैलिक श्रेसि' का उल्लेख है। इसी प्रकार मृत्तिकार (कुम्हार), शिल्पकार, विसक् आदि की भी श्रेणियों का उल्लेख इस युग के लेखों में है। अकेले वैशाली से २७४ मट्टी की मोहरें मिलीं हैं, जो विविध लेखों को मुद्रित करने के काम में ज्ञाती थी। ये मोहरें 'श्रेष्ठी सार्थवाह कुलिक निगम' की हैं। उस काल में वैशाली में साहूकार, ज्यापारी और शिल्पियों की श्रेखियों का यह सम्मिलित शक्ति-शाली निगम था। इसका कार्य भारत के बहुत से नगरों में

फैला हुआ था। जो पत्र इस निगम के पास आते थे, उन्हें बंद करके उपर से ये मोहरें लगाई जाती थीं, ताकि पत्र सुरिच्चत रहे। इसका श्रमिप्राय यह है, कि श्रन्य नगरों में विद्यमान इस वैभवशाली निगम की शास्त्राच्यों के पास भी ऐसी मोहरों के साँ ने थे, जिन्हें वे वैशाली के प्रधान निगम को पत्र भेजते हुए मुद्रित करने के काम लाते थे। निगम की मोहर (कामन सील) के अतिरिक्त इन पत्रों पर एक और मोहर भी लगाई। जावी थी, जो संभवतः विविध नगरों में विद्यमान निगम शास्ताओं के अध्यत्त की निजू मोहर होती थी। वैशाली में प्राप्त 'श्रेष्ठी-सार्थवाह-कुलिक-निगम' की २७४ मोहरों में से ७५ के साथ ईशानदास की, ३८ के साथ मातृदास की और ३० के साथ गिमिस्वामी की मोहरें हैं। संभवतः ये व्यक्ति पाटलीपुत्र, कौशांबी श्रादि समृद्ध नगरों की निगमशास्त्रा के अध्यत्त थे, अौर उन्हें वैशाली के निगम के पास बहुधा पत्र भेजने की आवश्यकता रहती थी। इनके अतिरिक्त घोष, हरि-राप्त. मवसेन त्रादि की भी पाँच-पाँच या छः-छः मोहरें निगम की मोहरों के साथ में मुद्रित हैं। ये अन्य निगम शास्ताओं के अध्यक्त है। कुछ पत्रों पर निगम की मोहर के साथ 'जयत्य-नंतो भगवान्', 'जितं भगवता', 'नमः पशुपतये' सहश मोहरें भी हैं। संभवतः, से उन पत्रों पर लगाई गई थीं, जो किसी मंदिर व धर्मस्थान से वैशाली के 'श्रेष्ठी-सार्थवाह-कुलिक-निगम' को भेजे गये थे। इन वैभवपूर्ण निगमों के पास धर्म-मंदिरों का रुपया श्रद्धयनीवि के रूप में जमा रहता था, और इसी लिये उन्हें इनके साथ पत्रव्यवहार की आवश्यकता रहती थी।

वैशाली के इस निगम के अतिरिक्त अन्यत्र भी इसी प्रकार के विविध निगम गुप्तकाल में विद्यमान थे। वर्तमान समय के वैंकों का कार्य इस काल में ये श्रेणियाँ और निगम ही करके क थे। अपने मगड़ों का निर्णय भी वे स्वयं करते थे। उनका अपना न्यायालय होता था, जिसमें अपने धर्म, विरित्र और व्यवहार के अनुसार निर्णय किया जाता था। इनके मुखिया या प्रतिनिधि विषयपित की राजसभा के भी सभासद रहते थे। इस प्रकार स्पष्ट है, कि गुष्तकाल के आर्थिक जीवन में इन श्रेषियों व निगमों का बड़ा महत्व था।

श्रे शियाँ छोटी या बड़ो सब प्रकार की होती थीं। छोटी श्रेिणियों में एक उस्ताद ( त्राचार्य ) त्रपने त्रांतेवासियों (शागिदौँ) के साथ व्यवसाय का संचालन करता था। कुम्हारों की श्रेणि को लीजिये। बहुत से प्रामों व नगरों में यह श्रेणि होती थी। श्रेषि का मुखिया आचार्य कहलाता था। उसके साथ बहुत से शागिर्द (अंतेवासी) रहते थे, जो आचार्य के घर में पुत्रों की तरह निवास करते थे। नारदस्पृति ने इस विषय को बहुत अच्छी तरह सप्ट किया है। वहाँ लिखा है-जिस किसी को कोई शिल्प सीखना हो, वह अपने बांघवों की अनुमति ले कर आचार्य के पास जाय और उससे समय आदि का निश्चय कर उसी के पास रहे। यदि शिल्प को जल्दी भी सीख जाय, तो भी जितने काल का फैसला कर लिया हो, उतने काल तक श्रवस्य ही गुरु के घर में निवास करे। श्राचार्य श्रपने श्रंते-वासी के साथ पुत्र की तरह आचरण करे, कोई दूसरा काम उससे न ले, उसे अपने पास से मोजन देवे और उसे मलीमाँवि शिल्प की शिचा दे। जब अंतेवासी शिल्प को सीख से, और निश्चित किया हुआ समय समाप्त हो जाय, तब आचार्य को दुचिया देकर और अपनी शक्ति भर उसकी दुचिया द्वारा मान देखर फिर अपने घर लीट आये।

नारदस्यति के इस संदर्भ से एक ब्रोटी श्रेषि (यथा कुंम-कार श्रेषि ) का स्वरूप सफ्ट हो जावा है। श्राचार्य के घर

में जो श्रंतेवासी रहते थे, वे एक निश्चित समय तक शागिदी करने कैंदिलए प्रतिज्ञा करते थे। उस बीच में आचार्य उनसे शिल्प संबंधी सब काम लेता था, बदले में केवल भोजन या निर्वोह खर्च देता था । एक-एक आचार्य के अधीन बहुत-बहुत से अंतेवासी रहते थे। आचार्य को मजदर रखने की श्रावश्यकता नहीं होती थी। बाद में समय समाप्त हो जाने पर ये अंतेवासी अपना स्वतंत्र व्यवंसाय कर सकते थे। भारत में ऐसी श्रेषियाँ मौर्यकाल से व उससे भी पहलें से चली आ रही थीं । पर गुप्तयुग में अनेक व्यवसायों में छोटी-छोटी श्रेणियों का स्थान बड़े पैमाने की सुसंगठिव श्रेणियों ने ले बिया था। मंदसोर की प्रशस्ति में जिस पटकार श्रेणि के लाट देश से दशपुर त्राकर बस जाने का उल्लेख है , उसके संबंध में यह लिखा है कि उसके बहुत से सदस्य थे, जो भिन्न-भिन्न विद्यात्रों में निपुण थे। वस्त्र बुनने में तो सभी दत्त थे, पर साथ ही उनमें से अनेक व्यक्ति गान, कथा, धर्मप्रसंग, ज्योतिष, शील, विनय और युद्ध विद्या में भी प्रवीस थे। मंद्सोर के लेख में दशपुर की श्रे िए के सदस्यों के गुर्हों का जितने निस्तार से वर्णन किया गया है, उससे सूचित होता है कि यह श्रीध बहुत शक्तिशाली, वैभवपूर्ण और संपन्न थी। उसमें अनेक कुलों और वंशों के अपक्ति सम्मिलित थे। ये अपनी रज्ञा के लिये स्वयं शस्त्रधारण भी करते थे। इस प्रकार की बड़ी-बड़ी श्रेखियों श्रीर निगमों का विकास गुप्तकाल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विविध श्रेषियों व निगमों के संघ भी 'इस समय तक बन गये थे, जो केवल एक नगर में ही नहीं, अपितु बहुत विस्तृत च्रेत्र में अपना कार्य करते थे। ये बड़ी-बड़ी श्रेशिक्याँ इतनी समृद्ध थीं, कि दशपुर की तंतुवाय श्रेषा ने स्वयं अपने कमाये हुए धन से एक विशाल सूर्य मंदिर का निर्माण कराया

था, श्रीर उसी की प्रतिष्ठा के उपलच में मंदसोर की प्रशस्ति उत्कीर्ए कराई थी।

गुप्तकाल में व्यापार भी बहुत विकसित था। न केवल भारत के विविध प्रदेशों में अपितु पूर्व श्रौर पश्चिम दोनों • श्रीर के समुद्र पार के देशों के साथ इस युग में भारत का व्यापारिक संबंध विद्यमान था। पाटलीपुत्र से कौशांबी श्रीर डज्जैनी होते हुए एक सङ्क भड़ोंच को गई थी, जो इस युग में पश्चिमी भारत का बहुत समृद्ध नगर श्रीर बंदरगाह था। यहाँ से मिश्र, रोम, प्रीस, फारस त्रौर त्ररव के साथ व्यापार होता था। पूर्व में बंगाल की खाड़ी के तट पर ताम्रलिप्ति बहुत बड़ा बंदरगाह था। यहाँ से भारतीय व्यापारी बरमा, जावा, सुमात्रा, चीन त्रादि सुदूर पूर्व के देशों में व्यापार के लिये श्राया-जाया करते थे। फाइयान ने यहीं से अपने देश के लिये प्रस्थान किया था। इस युग में हिंदमहासागर के विविध द्वीपों और सुदूर पूर्व के अनेक प्रदेशों में बृहत्तर भारत का विकास हो चुका था। भारतीयों का अपने इन उपनिवेशों के साथ घनिष्ट संबंध था। इन उप-निवेशों में आने-जाने के लिये वामलिप्ति (वर्तमान तामल्क) का बंदरगांह बहुत काम में आता था। इसके अतिरिक्त भारत के पूर्वी समुद्र तट पर करूर, घंटशाली, कावेरी पट्टनम, वॉदर्ड, कोरकई आदि अन्य भी अनेक बंदरगाह थे।

ईजिए और रोमन साम्राज्य के साथ जो न्यासार गुप्तवंश के शासन से पहले प्रारंभ हो चुका था, वह अब तक भी जारी था। रोम की शक्ति के ज्ञाग्य हो जाने के बाद पूर्व में किंग्सेटिनोपल (पुराना बाइजेंटियम) पूर्वी रोमन साम्राज्य का प्रधान केन्द्र हो गया था। कोंस्टेंटिनोपल के सम्राटों के शासनकाल में भी भारत के साथ पश्चिमी दुनिया का न्यापार संबंध कायम रहा, श्रीर युवन जहाज महौंच तथा पश्चिमी तट के श्रन्य बंदरगाहों पर श्राते रहे। रोम की शक्ति के जीए होने के बाद भारत के पश्चिमी विदेशी व्यापार में श्ररव लोगों ने श्रिक दिलचस्पी लेनी शुरू की श्रीर भारत का माल श्ररव व्यापारियों द्वारा ही पश्चिमी दुनिया में जाने लगा। भारत से बाहर जाने वाले माल में मोवी, मिए, सुगंधि, सूवी वस्त्र मसाले, नील, श्रीषधि, हाथी दाँव श्राद् प्रमुख थे। इनके बदले में चाँदी, तांबा, टिन, रेशम, काफूर, घोड़े श्रीर खजूर श्रादि भारत में श्राते थे।

गुप्तकाल के आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए यह भी लिखना आवश्यक है, कि दास प्रथा इस समय भी भारत में विद्यमान थी। याज्ञवल्क्य श्रीर नारद स्मृतियों में दासों का उल्लेख है, श्रोर उनके संबंध में अनेक प्रकार के नियम दिये गये हैं। दास कई प्रकार के होते थे, युद्ध में जीते हुए, जिन्होंने अपने को स्वयं वेच दिया हो, दासों की संवान, खरीदे हुए श्रीर सजा के रूप में जिसे दास बनने का दंड मिला हो। दास लोग पृथक कमाई करके रुपया बचा सकते थे, और उससे स्वयं अपने की खरीद कर स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे। नारद स्मृति के श्रानुसार जब कोई दास स्वतंत्रता प्राप्त करता था, तो वह अपने कंधे पर घड़ा लेकर खड़ा होता था। उसका स्वामी इस घड़े को दास के कंघे से लेकर फोड़ देवां था श्रीर फिर जल उसके सिर पर झिड्कता था। इस जल में फूल और चने पड़े रहते थे। इस प्रकार स्वतंत्र हुए दास का त्रमिषेचन करके उसका भूतपूर्व स्वामी तीन बार घोषणा करता था, कि अब वह स्वतंत्र व्यक्ति है।

गुप्तकालीन भारत की आर्थिक समृद्धि के सब से उत्तम

प्रमास उस युग की मूर्तियाँ, लौहस्तंभ और इसी प्रकार के अन्य अवशेष हैं। इन पर हम एक प्रथक् अध्याय में प्रकाश डालेंगे।

# बाईसवाँ ऋध्याय

# गुप्तकाल की कृतियाँ श्रीर श्रवशेष

(४) मूर्तियाँ

सिलालेखों और सिकों के श्रातिरिक्त गुप्तकाल की बहुत सी मूर्तियाँ, मंदिर, स्तंभ व श्रुश्रन्य अवशेष इस समय उपलब्ध होते हैं। जहाँ इनसे गुप्त साम्राज्य के वैभव का परिचय मिलता है, वहाँ उस युग की कला और शिल्प का भी अच्छा ज्ञान होता है। इन पर हम संचेप से प्रकाश डालेंगे। इस काल की मूर्तियाँ बौद्ध, शैव, वैष्णव व जैन, सब संप्रदायों की मिलती हैं। बौद्धधर्म की मुख्य मूर्तियाँ निम्नलिखित है—

१. सारनाथ की बुद्ध मूर्ति—इस मूर्ति में पद्मासन बाँध कर बैठे हुए भगवान बुद्ध सारनाथ में धर्मचक का प्रवर्तन करते हुए दिखाये गये हैं। बुद्ध के मुख्यमंडल पर अपूर्व शांति, प्रभा, कोमलता और गंभीरता है। श्रंग-प्रत्यंग में सौकुमार्य और सौंदर्य होते हुए भी ऐहलौंकिकता का सर्वथा श्रुभाव है। ऐसा प्रतीत होता है, कि बुद्ध लोकोत्तर भावना को लिये हुए, अपने झान (बोध) को संसार को प्रदान करने के लिए ही, ऐहलौंकिक व्यवहार में तत्पर हैं। मृति में दोनों कंधे महीन सम्त्र से ढके हुए प्रदर्शित किये गये हैं, ये वस्त्र पैरों तक हैं, और आसन के समीप पैरों से इनका भेद स्पष्ट हष्टिगोचर होता है। सिर के चारों ओर संदर, अलंकत प्रभामंडल है, जिसके दोनों ओर दो देवों की मृतियाँ बनी हैं। देवने हाथ में पत्र-पुष्प लिये हुए हैं। आसन के मध्यभाग में एक चाहे

बनाया गया है, जिसके दोनों श्रोर दो मृग हैं। गुप्तकालीन मूर्तिकला का यह मूर्ति श्रत्यंत सुंदर उदाहरण है।

ऐसी ही अनेक मूर्वियाँ कलकत्ता म्यूजियम में सुरिचित हैं। इनमें सारनाथ की मूर्ति से बहुत समता है। ऐसा अतीत होता है, कि विविध भक्तों ने बुद्ध के प्रति अपनी श्रद्धा को प्रदर्शित करने के लिये इन विविध मूर्तियों की प्रतिष्ठा कराई थी।

२ मथुरा की खड़ी हुई बुद्ध मूर्ति—इसके मुखमंडल पर भी शांति, करुणा और आध्यात्मिक भावना का अपूर्व सम्मिश्रण है। बुद्ध निष्कंप प्रदीप के समान खड़े हैं, और उनके मुख पर एक देवीय रिमत भी है। इस मूर्ति में बुद्ध ने जो वस्त पहने हैं, वह बहुत ही महीन है। उसमें से उनके शरीर का प्रत्येक अंग स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। सिर के चारों और अलंकत प्रभामंडल है। यह मूर्ति इस समय मथुरा के म्यूजियम में सुरिचित हैं। इसी के नमूने की खड़ी हुई अन्य बहुत सी बुद्ध मूर्तियाँ भी उपलब्ध हुई हैं, जो विविध संमहालयों में रखी गई हैं। ये सब मथुरा को मूर्तिकला के अनुपम उदाहरण हैं।

३. वाम्र की बुद्ध मूर्ति, यह विहार प्रांत के भागलपुर जिले में मुलतानगंज से प्राप्त हुई थी, और अब इंगलैंड में बरमिंघम के म्यूजियम में रखी है। तांबे की बनी हुई खड़े प्रकार की यह मूर्ति साढ़े सात फीट ऊँची है। इसमें बुद्ध का स्वरूप समुद्र की तरह गंभीर, महान, पूर्ण और लोकोत्तर है। बुद्ध का दाहिना हाथ अभयमुद्रा में कुछ आगे बढ़ा हुआ है। मुखमंडल पर अपूर्व शांति, कहणा और दिब्य तेज है। गुप्तकाल की मूर्तियों में ताम्र की यह प्रतिमा वस्तुतः बड़ी अद्भुत और अनुपम है। घातु को ढाल कर इतनी संदर मूर्ति जो शिल्पी बना सकते थे, उनकी दलता, कला और प्रतिभा की सबमुच प्रशंसा करनी पड़ती है।

गुप्तकाल में मूर्तिनिर्माण कला के तीन बड़े केन्द्र थे, मथुर।, सारनाथ और पाटलीपुत्र। वीनों केन्द्रों की कुछ ज्यपनी अपनी विशेषतायें थीं। उपर लिखी तीनों मूर्तियाँ इन केन्द्रों की कला की प्रतिनिध सममी जा सकती हैं। इन्हीं के नमूने की बहुत सी मूर्तियाँ भारत के विविध स्थानों पर पाई जाती हैं। खेद यह है, कि इनमें से अधिकांश भग्न दशा में हैं। किसी का दाँयाँ हाथ दूटा है, वो किसी का बाँयाँ। किसी का सिर दूट गया है, और किसी के कान, नाक आदि तोड़ दिये गये हैं। समय की गति और कुछ मूर्तिपूजा विरोधी संप्रदायों के कोप का ही यह परिएाम हुआ है। फिर भी, गुप्तकाल की उपलब्ध मूर्तियाँ उस युग के शिल्पकारों की योग्यता और प्रतिभा को भलीभाँ ति प्रदर्शित करती हैं।

भगवान बुद्ध की संपूर्ण मूर्वियों के खतिरक्त इस काल के बहुत से ऐसे प्रस्तर फलक भी मिलते हैं, जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं को उत्कीर्ण करके प्रदर्शित किया गया है। ऐसे बहुत से प्रस्तरखंड सारनाथ में उपलब्ध हुए हैं, जिन पर लुम्बिनीवन में महात्मा बुद्ध का जन्म, ब्रोधिवृच्च के नीचे बुद्ध की झानप्राप्ति, सारनाथ में धर्मचक प्रवर्तन और कुशीनगर में बुद्ध का महापरिनिर्वाण धादि प्रस्तरखंड को तरास कर संदर रीति से चित्रित किये गये हैं। इसी तरह बुद्ध की माता का स्वप्त, कुमार सिद्धार्थ का ध्वभिनिष्कमण, बुद्ध का मित्रकरूप प्रदर्शन आदि बहुत सी अन्य घटनायें भी मूर्तियों द्वारा प्रदर्शत की गई हैं। पत्थर तरास कर उसे जीवित-जागृब्ध रूप दे देने की कला में गुप्तकाल के शिल्पी बहुत ही प्रवीस थे।

बुद्ध की मूर्तियों के अतिरिक्त अनेक बोधिसत्त्वों और बौद्ध देवी-देवताओं की मूर्तियाँ भी इस युग में बनाई गई । बौद्ध धर्म में इस समय तक अनेक देवताओं व बोधिसत्त्वों की पूजा का प्रारंभ हो चुका था। उनके संबंध में बहुत सी गाथायें बन गई थीं, और प्राचीन पौराणिक गाथाओं के समान लोग उन पर विश्वास करने लगे थे। यही कारण है, कि इन गाथाओं की अनेक घटनाओं को भी मूर्तियों द्वारा श्रंकित किया गया और बोधिसत्त्वों की बहुत सी छोटी-बड़ी मूर्तियाँ बनाई गईं। अवलोकितेश्वर, मैन्नेय, मञ्जुश्री श्रादि की अनेक और विविध प्रकार की मूर्तियाँ इस समय में बनीं। उनमें से अनेक इस समय में उपलब्ध भी हैं।

सनातन पौराि क धर्म के साथ संबंध रखने वाली जो बहुत सी मूर्तियाँ गुप्तकाल में की बनी हुई श्रव उपलब्ध होती हैं, उनमें से विशेष उल्लेखनीय निम्नलिस्तित हैं—

१. मध्यभारत में भेलसा के पास उदयगिरि में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा बनवाये हुए मंदिरों के बाहर पृथिवी का उद्घार करते हुए बाराह अवतार की एक विशाल मूर्ति मिली है। पौराणिक कथा के अनुसार प्रलय के जल में मप्त होती हुई पृथ्वी का उद्घार करने के लिये भगवान विष्णु ने वराह का रूप धारण किया था, और पृथ्वी को ऐसे उठा लिया था, मानो वह हलका सा फूल हो। इस मूर्ति में भगवान के इसी बराह रूप को अंकित किया गया है। इस मूर्ति में बाराह के बाँचें पैरं के नीचे शेष की आकृति बनी हुई है, और पृथ्वी को बराह अपने दंष्ट्राओं पर उठाये हुए हैं। मूर्ति का शरीर मनुष्य का है, पर मुख बराह का है।

२ - गोवर्धनधारी कृष्ण - यह मूर्ति काशी के समीप एक हो में मिली थी, और अब सारनाथ के संमहालय में रखी है। कुष्ण ने गोवर्धन पर्वत को गेंद की तरह उठाया हुआ है। ३ - शेषशायी विष्णु - माँसी जिले में देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकाल के एक विष्णु मंदिर में विष्णु भगवान की एक

मृति है, जो शेषनाग पर शयन करती हुई दिखाई गई है। इसमें एक श्रोर शेषरायी विष्णु हैं, जिनके नाभिकमल पर ब्रह्मा स्थित हैं। चरणों के पास लक्ष्मी बैठी हैं। उपर श्राकाश में कार्तिकेय, इन्द्र, शिव, पार्वतो श्रादि दर्शन कर रहे हैं। विष्णु के सिर पर मुकुट, कार्नों, में कुण्डल, गले में हार तथा हाथों में कंक्ष हैं। साथ ही, अन्य अनेक देवी-देवताओं की मृतियाँ मी हैं, जिनका निर्माण पौराणिक गाथाओं के श्रनुसार किया गया है।

४—कौशांबी की सूर्य मूर्ति—प्राचीन भारत में सूर्य की भी मूर्ति बनाई जाती थी और उसके अनेक मंदिर विविध स्थानों पर विद्यमान थे। दशपुर में सूर्य का एक मंदिर तंतुवायों की श्रेषि ने गुप्तकाल में ही बनवाया था। कौशांबी में प्राप्त सूर्य की यह मूर्ति भी बड़ी भव्य और सुन्दर है।

१—कार्तिकेय —यह मृर्ति काशी के कलाभवन में सुरिश्चत है। यह मोर पर बैठी हुई बनाई गई है, और कार्तिकेय के दोनों पर मोर के गले में पड़े हुए हैं। इसके भी सिर पर मुकुट, कानों में कुएडल, गले में हार तथा अन्य बहुत से आभूषण हैं। कार्तिकेय देवताओं की सेना का सेनापित था। अतः उनके हाव-भाव में गांभीर्य और पौरुष होना ही चाहिये। ये सब गुण इस मृर्ति में सुन्दरता के साथ प्रगट किये गये हैं। मोर की प्रश पीछे की ओर उठी हुई है। कुमारगुप्त प्रथम के अनेक सिकां पर कार्तिकेय का जो चित्र है, यह मृर्ति उससे बहुत कुछ मिलती-जुलती है।

६—भरवपुर राज्य में रूपवास नामक स्थान में चार विशालकाय मूर्तियाँ विद्यमान हैं, जिनमें से एक बलदेव की है। इसकी ऊँचाई सत्ताईस फीट से भी अधिक है। दूसरी मूर्ति लक्ष्मीनारायस की है। इसकी ऊँचाई नौ फीट से कुछ ऊपर हैं। ७—गुष्तकाल की अनेक मृतियाँ शिव की भी मिली हैं।
सारनाथ के संप्रहालय में लोकेश्वर शिव का एक सिर है,
जिसका जटाजूट चीन की भारतीय प्रभाव से प्रभावित मृतियों
के सहश है। इसके अतिरिक्त गुष्तकाल के अनेक शिवलिंग व
एक मुख लिंग भी इस समय प्राप्त हुए हैं। एक मुख लिंग वे
हैं जिनमें लिंग के एक तरफ मनुष्य के सिर की आफ ति वनी
होती है। ऐसा एक एक मुख लिंग प्रतिमा नागोद राष्य में
मिली है, जिसके सिर पर रत्न जटित मुकुट है, और जटाजूट
के उपर अर्थचंद्र विद्यमान है। ललाट पर शिव का तृतीय नेत्र
भी प्रदर्शित किया गया है।

द—वंगाल के राजशाही जिले से कृष्णलीला संबंधी भी अपनेक मूर्तियाँ मिली हैं, जो गुप्तकाल की मानी जावी हैं।

बौद्ध तथा पौराखिक मूर्तियों के ऋतिरिक्त गुप्तकाल की जैन मूर्तियाँ भी पाई गई हैं। मथुरा से वधमान महावीर की एक मूर्ति मिली है, जो कुमारगुप्त के समय की है। इसमें महावीर पद्मासन लगाये ध्यानमग्न बैठे हैं। इसी तरह की मूर्तियाँ गोरखपुर जिले वा अन्य स्थानों से भी माल हुई हैं।

भारत में मूर्तिनिर्माण की कला बहुत प्राचीन है। शैशुनाग धौर मौर्यवंशों के शासन समय में इस कला ने विशेष रूप से उन्नित प्रारंभ की थी। यवन और शक लोगों के संपर्क से इस कला ने और अधिक उन्नित की। भारतीय अध्यात्म और पाश्चात्य भौतिकवाद ने मिल कर एक नई शैली को जन्म दिया जिसने इस देश की मूर्तियों में एक अपूर्व सौंदर्य ला दिया। गुप्तकाल की मूर्तियों में विदेशी प्रभाव का सर्वथा अभाव है। गुप्तकाल की मूर्तियों में विदेशी प्रभाव का सर्वथा अभाव है। वे विशुद्ध भारतीय हैं। उनकी आकृति, मुद्रा और भावभंगी पूर्णतया भारतीय होते हुए भी उनमें अनुपम सौंदर्य है। भौतिक सौंदर्य की अपेना भी उनमें आंतरिक शांति, ओज और आध्या-

त्मिक आनंद की जो मलक है, वह वर्षनातीत है। मूर्तिनिर्माष-कला की हब्दि से गुष्तकाल वस्तुतः अद्वितीय है। इस युग की बनी हुई मूर्तियों का भारतीय इतिहास में जो स्थान है, वह अन्य युग की मूर्तियों को प्राप्त नहीं है।

प्रस्तर मृतियों के श्राविरिक्त गुप्तकाल में मट्टी व मसाले की
मृतियों का भी रिवाज था। इस युग की श्रानेक नकाशीदार इंटें
पहले साँचे से ढाली जाती थीं, फिर उन पर श्रोजार से तरहतरह की चित्रकारी की जाती थी। फिर सुखा कर उन्हें पका
लिया जाता था। गुप्तकाल की ये नकाशीदार ईंटें बहुत ही
सुन्दर हैं श्रीर उन पर श्रानेक प्रकार के चित्र श्रांकित हैं।
इंटों की तरह ही नकाशीदार खभे तथा श्रान्य इमारती साज
भी तैयार किये जाते थे।

गुप्तकाल की मट्टी की जो मूर्तियाँ मिली हैं. वे भी बौद्ध बौर पौराधिक देवी-देवताओं की हैं। इनका सौंदर्भ पत्थर की मूर्ति वों से किसी भी प्रकार कम नहीं है। पकी हुई इंटों का चूरा तथा चूना भी मूर्तियों को बनाने के लिये प्रयुक्त होता था। इस प्रकार की बहुत सी मूर्तियाँ सारनाथ, कौरांबी, मथुरा, राजधाट, श्रहिच्छत्र, श्रावस्ती श्रादि प्राचीन स्थानों से उपलब्ध हुई हैं। मूर्तियों के श्रविरिक्त इन स्थानों से मट्टी पत्रा कर बनाये हुये खिलोंने व मट्टी के बैल, हाथी, घोड़े व श्रव्य छोटे-छोटे प्राची भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। गुप्तकाल में यह कला बहुत उन्नत दशा में थी। यही कारख है, कि उस काल के खंडहरों में इस प्रकार की प्रतिमार्थे बहुताग्रत से मिलीं हैं। मिट्टी की बनी इन छोटी-कड़ी मूर्तियों द्वारा सर्वसाधी हैं। मिट्टी की बनी इन छोटी-कड़ी मूर्तियों द्वारा सर्वसाधी हैं। मिट्टी की बनी इन छोटी-कड़ी मूर्तियों द्वारा सर्वसाधी हैं। मिट्टी की बनी इन छोटी-कड़ी मूर्तियों द्वारा सर्वसाधी हैं। मेट्टी की वनी इन छोटी-कड़ी मूर्तियों द्वारा सर्वसाधी हैं। मेट्टी की वनी इन छोटी-कड़ी मूर्तियों हारा सर्वसाधी हैं। मेट्टी की वनी इन छोटी-कड़ी मूर्तियों हारा सर्वसाधी हैं। मेट्टी की वनी इन छोटी-कड़ी मूर्तियों हारा सर्वसाधी हैं। मेट्टी की वनी इन छोटी-कड़ी मूर्तियों हारा सर्वसाधी हैं। मेट्टी को वें हो स्वताधी हैं। स्कार के छोटी-हो मूर्तियाँ इस काल में बहुत बनती था। राक, बंबिंग

हूण आदि जो विदेशी इस काल के भारतीय समाज में प्रचुर संख्या में दिखाई देते थे, कलाकारों का ध्यान उनकी तरफ आकृष्ट होता था। यही कारण है, कि इस युग की मिट्टी की ब्रोटी-ब्रोटी मूर्तियों में इन विदेशियों की संख्या बहुत है।

#### (२) यस्तर-स्तंभ

श्रशोक के समान गुप्त सुम्नाटों ने भी बहुत से प्रस्तर-स्तंभ बनवाये थे। ये किसी महत्वपूर्ण विजय की स्मृति में या किसी सम्राट् की कीर्ति को स्थिर करने के लिये या विविध प्रदेशों की सीमा निश्चित करने के लिये और धार्मिक प्रयोजन से बनाये गये थे। गुप्तकाल के अनेक स्तंभ इस समय उप-लब्ध हुये हैं। प्रयाग में स्थित अशोक के पुराने स्तंभ पर सम्राट् समुद्रगुप्त की प्रशस्ति उत्कीर्ण की गई है। गोग्खपुर जिले में कहीम नामक स्थान पर स्कंदगुप्त का एक प्रस्तरस्तंभ है, जिस पर इस प्रतापी सम्राट् की कीर्ति अमर रूप से उत्कीर्ण की गई है।

गुप्तकाल में भगवान विष्णु की प्रविष्ठा में व्वजस्तंभ बनाने का बहुत रिवाज था। सम्राट बुधगुष्त के समय का, सामंत राजा मात्तविष्णु व धन्य विष्णु द्वारा बनवाया हुका ऐसा एक स्तंभ एरए में विद्यमान है। कुमारगुप्त के समय का ऐसा ही एक स्तंभ भिलसद में थित है, जो स्वामी महासेन के मंदिर के स्मारक रूप में बनवाया गया था। गाजीपुर जिले में भि तरी गाँव में भगवान विष्णु की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी। उसके उपलच्च में स्थापित किया हुआ एक स्तंभ उस गाँव में अब तक विद्यमान है। इसी तरह का एक स्मृतिस्तंभ भटना जिले के विद्वार नगर में है, जो सेनापित गोपराज की यादगार में खड़ा किया गया था।

मीर्यकाल के स्तंभ गोल होते थे और उन पर चिकना ममकदार वजलेप होता था। पर गुप्तकाल के स्तंभ गोल व चिकने नहीं हैं। गुप्तों के स्तंभ अनेक कोणों से युक्त है। एक ही स्तंभ के विविध भागों में विविध कोए हैं। कोई स्तंभ नीचे आधार में यदि चार कोणों का है, तो बीच में आठ कोणों का है। कई स्तंभ ऐसे भी हैं, जो नीचे चार कोणों के और बीच में गोल हैं। किसी-किसी स्तंभ में ऊपर सिंह व गरुड़ की मूर्ति भी हैं। प्रस्तर के अतिरिक्त लोहे का २४ फीट ऊँचा लोहे का जो विशाल स्तंभ दिल्ली के सभीप महरौली में खड़ा है, वह भी गुप्तकाल का ही है। यह लौहस्तंभ संसार के आश्चरों में गिना जाना चाहिये। इसका निर्माण भी विष्णु-ध्वज के रूप में ही हुआ था।

## (३) भवन ऋौर मंदिर

गुप्तकाल के कोई राजप्रासाद या भवन श्रव तक उपलब्ध नहीं हुए। पाटलीपुत्र, उज्जैनी श्रादि किसी भी प्राचीन नगरी में गुप्त सम्राटों व श्रन्य सामंत राजाशों या धनी पुरुषों के महलों के कोई खंडहर श्रभी तक नहीं पाये गये। पर श्रमरावती, नागार्जुनी, कोंड श्रीर श्रजंता की गुफाशों में विद्यमान विविध चित्रों व प्रतिमाश्रों में प्राचीन राजप्रासादों को भी चित्रित किया गया है। इस काल के साहित्य में भी सुंदर प्रासादों के वर्षन हैं, जिनसे सूचित होता है, कि गुप्तकाल के भवन बहुत विशाल श्रीर मनोरम होते थे।

सौभाग्यवरा, गुप्तकाल के अनेक स्तूप, विहार, मंदिर और गुफार्थे अब तक भी विद्यमान हैं। यद्यपि ये भग्नदशा में हैं, पर इनके अवलोकन से उस युग की वास्तुकला का भलीभौति परिचय मिल जाता है। गुप्तकाल का प्रधान धर्म पौराणिक था। यही कारण है, कि इस युग में वहुत से वैष्णव, शैव श्रीर सूर्य देवता के मंदिर बनाये गये। अब तक जो पौराणिक मंदिर गुप्तकाल के मिले हैं, उनमें सर्वप्रधान निम्नलिखित हैं—

१. मध्य भारत की नागोद रियासत में भूमरा नामक स्थान पर प्राचीन समय का एक शिवमंदिर है। अब यह बहुत भगन-दशा में है। इसका केवल चबूतरा और गर्भगृह ही अब सुरिचत है। चबूतरा प्रदिवसापथ के काम में आता था। मंदिर के गर्भ-गृह में एकमुख शिवलिंग की मूर्ति स्थापित है, यह मूर्तिकला का एक अत्यंत सुंदर उदाहरण है। मंदिर के द्वार स्वंभ के दाँई ओर गंगा और बाँई ओर यमुना की मूर्तियाँ हैं। अन्य अनेक सुंदर मूर्तियाँ भी यहाँ प्रस्तर पर उत्कीर्ण हैं।

२. मध्यप्रांत के जबलपुर जिले में तिगवा नामक स्थान पर
गुप्तकाल का एक मंदिर पाया गया है, जो एक ऊँचे टीले पर
स्थित है। यहाँ दो मंदिर हैं, एक की छत जपटी है और दूसरे
की छत पर शिखर है। चपटो छत वाला मंदिर अधिक पुराना
है और पाँचवों सदी के शुरू में बना था। इसकी चौखट आदि
की कारीगरी बहुत सुंदर है।

३ श्रजयगढ़ राज्य में भूमरा के समीप नचना कृथना नामक स्थान पर एक पुराना पार्वती का मंदिर है। इसकी बनावट भूमरा के मंदिर के ही समान है।

४. माँसी जिले के देवगढ़ नामक स्थान पर गुप्तकाल का एक दशावतार का मंदिर है। गुप्त युग के मंदिरों में यह सब से प्रसिद्ध और उत्कृष्ट है। एक ऊँचे चबूतरे पर बीच में मंदिर है। इसके गर्भगृह में चार द्वार हैं, जिनके प्रस्तर-स्तंभों पर बहुत सुंदर मूर्तियाँ श्रंकित की गई हैं। अनंत-शायी विष्णु को प्रसिद्ध मूर्ति यहीं पर विद्यमान है, और इस मंदिर के ऊपर एक शिखर भी है। भारत के श्राधुनिक

मंदिरों के उत्पर शिखर अवश्य होता है। पर गुप्तकाल में शुरू-शुरू में जो मंदिर बने थे, उनकी अन चपटी होती थी, और उत्पर शिखर नहीं रहता था। गुप्तकाल के समाप्त होने से पूर्व ही मंदिरों पर शिखरों का निर्माण प्रारंभ हो गया था। देवगढ़ के इस दशावतार के मंदिर का शिखर संभवतः भारत में सब से पुराना है, और इसी कारण इस मंदिर का बहुत महत्त्व है।

४. कानपुर के समीप भिटरगाँव में गुप्तकाल का एक विशाल मंदिर श्रव तक विद्यमान है, जो इंटों का बना है। उपर जिन मंदिरों का उल्लेख किया गया है, वे प्रस्तूर-शिलाओं हारा निर्मित हैं। पर भिटरगाँव का यह मंदिर ईटों का बना है, श्रीर उसकी दीवार का बाहरी श्रंश मट्टी के पकाये हुए फलकों से बनाया गया है। इन फलकों पर तरह-तरह की चित्रकारी व मूर्तियाँ श्रंकित की हुई हैं।

६. बंबई प्रांत में बीजापुर जिले में अपहोल नामक स्थान पर एक पुराना मंदिर है, जो गुप्तकाल का है। इसके भी प्रमुख द्वार पर गंगा और यमुना की मूर्तियाँ हैं, श्रीर इसकी खिड़िकयाँ नकाशीदार पत्थर की बनी हैं।

७. श्वासाम में ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर दहपरविचा नामक स्थान पर एक मंदिर भन्न दुशा में मिला है, यह भी गुप्तकाल का है।

पौराणिक धर्म के साथ संबंध रखने वाले इन मंदिरों के अतिरिक्त गुप्तकाल, के बौद्ध धर्म के अनेक स्तूप व विहार आजकल विद्यमान हैं। सारनाथ का धर्मेख स्तूप गुप्तकाल में बना था। इस के बाहरी भाग में जो प्रस्तर हैं, वे अनेक प्रकार के चित्रों व प्रतिमाओं से अंकित हैं। चित्रों के बेल व बूटे कई सुंदर बनाये गए हैं। सारनाथ में ही एक प्राचीन विहार के संदहर मिलते हैं, जो गुप्तकाल का माना जाता है। इसी तरह बिहार

(पटना जिला) श्रौर नालंदा में पुराने विहारों के जो वहुत से संडहर श्रव दिखाई देते हैं, वे गुप्तकाल के ही हैं।

गुप्तकाल के गुहाभवनों में भिलसा के समीप की उदयगिरि की गुहा सब से महत्त्व की है। यहीं पर विष्णु के वाराह अववार की विशाल प्रविमा खड़ी है, जिसका उल्लेख इम पहले कर चुके हैं। उदयगिरि की इस गुहा के द्वारस्तंमों तथा अन्य दीवारों पर भी बहुत सी प्रतिमार्थे उत्कीर्स हैं। अर्जता की विश्वविख्यात गुहाओं में से भी कम से कम वीन गुप्तकाल में बनी थीं । अजंता में छोटी-बड़ी कुल उनदीस गुहायें हैं। इनके दो भेद हैं, स्तूपगुहा ऋौर विहारगुहा। स्तूपगुहाओं में केवल उपासना की जाती थी। ये लंबाई में अधिक हैं, और इनके श्राखिरी सिरे पर एक स्तूप है, जिसके चारों श्रोर प्रद-चिया करने की जगह होती है। विहारगुहाओं में भिचुसों के रहने और पढ़ने-लिखने के लिये भी जगह बनाई गई है। ये सब गुहायें हैदराबाद (निजाम) राज्य में फरदापुर गाँव के समीप हैं। इन सबको पहाड़ काट कर बनाया गया है। बाहर से देखने पर पहाड़ ही दृष्टिगोचर होता है, पर अंदर विशाल भवन बने हैं, जिनकी रचना पत्थर काट कर की गई है। गुप्तकाल में बनी १६ नं की गुहा ६४ फीट लंबी और इतनी ही चौड़ी है। इसमें रहने के ६ कमरे हैं, और इल मिला कर १६ स्तंभ हैं। १७ नं० की गुहा भी आकार में इवनी ही वदी है।

उपर जिन स्तंभों, मंदिरों, स्तूपों व गुहाभवनों का उल्लेख किया गया है उनके अतिरिक्त गुप्तकाल के नगरों के भी कुछ आवशेष इस समय उपलब्ध हुए हैं। भारत के पुरातत्व विभाग ने प्राचीन नगरों के खंडहरों की अभी पूरी तरह खुदाई नहीं की है। बहुत से बढ़े-बड़े खेड़े अभी उन स्थानों पर विना खुष ही पड़े हैं, जहाँ किसी जमाने में फलते-फूलते समृद्ध नगर विद्यान के। ऐसे कुछ स्थानों पर खुदाई का जो कार्य पिछले सालों में हुआ है, उससे गुप्तकाल के नगरों के भी कुछ अवशेष आप्ते हुए हैं। पर अभी यह कार्य नहीं के वरावर हुआ है। आशा है, कि पुरावस्व विभाग के प्रयत्न से अभी अन्य बहुत से अवशेष प्राप्त हो सकेंगे।

गुप्तकाल में पाटलीपुत्र, वैशाली, पुंडूवर्धन, कीशांबी, श्रिहच्छत्र, वाराएसी (सारनाथ और राजघाट), उज्जैनी, मथुरा श्रादि बहुत से समृद्ध नगर थे। इनके गगनचुंबी राजपासादों, विहारों श्रोर भवनों की जगह श्रव ऊँचे-ऊँचे खेड़े खड़े हैं। जहाँ कहीं भी पुरातत्त्व विभाग की श्रोर से खुदाई हुई है, वहाँ मट्टी के बरतनों. प्रतिमाश्रों, ईटों (सादी और नकाशीदार), मूर्तियों और पुरानो दोवारों के खंडहर प्रचुर मात्रा में मिले हैं। कहीं कहीं भवनों और मंदिरों की नींव की दीवारों भी श्रजुएए रूप में प्राप्त हुई हैं। ये सब सूचित करती हैं, कि गुप्तों के समय में भारत के निवासी बड़े समृद्ध और वैभवपूर्ष थे, श्रोर वे एक सम्य श्रोर सुसंस्कृत जीवन व्यतीत करते थे।

#### ं (४) चित्रकला

गुप्तकाल की चित्रकला के सब से उत्तम अवशेष अर्जना की गुहाओं में विद्यमान हैं। ऊपर अर्जना की नं १६ और नं १७ की जिन गुहाओं का उल्लेख हुआ है, उनकी दीबारों पर बड़े सुंदर चित्र बने हुए हैं, जो कला की हृष्टि से अनुपन्न हैं। नं १६ की गुहा में चित्रित एक चित्र में रात्रि के समस्य कुमार सिद्धार्थ गृहत्याग कर रहे हैं। यशोधरा और उनके साथ शिशु राहुल सोया हुआ है। समीप में परिचारिकां भी

गहरी नींद् में सो रही हैं। सिद्धार्थ इन सब पर श्रांतिम हिष्ट डाल रहे हैं। उस दृष्टि में मोह-ममता नहीं है, इन सब के प्रति निर्मोह्बुद्धि उस दृष्टि की विशेषता है, जिसे चित्रित करने में चित्रकार को अपूर्व सफलता हुई है। १६ वीं गुहा के एक अन्य चित्र में एक मरणासन्न कुमारी का चित्र श्रंकित है, जिसकी रक्ता के सब प्रयत्न व्यर्थ हो चुके हैं। मरखासन राजकुमारी की दशा और समीप के लोगों की विकलता को इस चित्र में बड़ी सुंदरता के साथ प्रगट किया गया है। १७ वीं गुहा में एक चित्र में माता-पुत्र का एक प्रसिद्ध चित्र है। संभवतः, यह चित्र यशोधरा का है, जो अपने पुत्र राहुल को बुद्ध के अर्पण कर रही है। बुद्ध हो जाने के बाद सिद्धार्थ एक बार फिर किपलवस्तु गर्ये थे। जब वे भिन्ना माँगते हुए यशोधरा के घर गये, वो उसने राहुल को उनकी भेंट किया। उसी हश्य को इस े चित्र में प्रदर्शित किया गया है। मावा यशोधरा के मुख पर जो श्राप्रह श्रोर विवशता का भाव है, वह सचगुच श्रनुपम है। बालक राहुल के मुख़ पर भी आत्मसमर्पण का भाव बड़े संदर रूप में अंकित है।

इसी गुहा में एक अन्य चित्र एक राजकीय जल्स का है, जिसमें बहुत से आदमी अनुपम रूप से सज-धज कर जा रहे हैं। किसी के हाथ ऊँचा छत्र है, किसी के हाथ में बजाने की शृंगी। कियों के शरीर परसंदर आमृषण हैं, और उनके वस्त इतने महीन हैं, कि सारा शरीर दिखाई पड़ता है। इस गुहा के अनेक चित्र जातक प्रंथों के कथानकों को हष्टि में रख कर बनाये गये हैं। बेस्संतर जातक के अनुसार बनाये एक चित्र में एक वानप्रस्थ राजकुमार से एक याचक ब्राह्मण उसके एकमात्र अल्पनयस्क पुत्र की माँग लेता है। वचनबद्ध राजकुमार अपने पुत्र को सहर्ष दे देता है। चित्र का ब्राह्मण बहुत चीसकाय है, उसके दाँव बाहर

निकले हुए हैं। तपस्वी राजकुमार विना किसी स्रोभ व दुःख के अपने बालक को देने के लिये उद्यत है, और बालक का स्रारीर अवीव इच्टपुष्ट और सुंदर है। एक अन्य चित्र में चार दिव्य गायक प्रदर्शित किये गये हैं, जिनकी गान में तल्लीनता देखते ही बनती है। अजन्ता की नं० १७ की गुहा में इसी तरह के बहुत से चित्र हैं, जिन्हें देखते हुए मनुष्य कभी तृप्त नहीं होता। वे दर्शक को एक कल्पनामयी मधुर दुनिया में ले जाते हैं, जहाँ पहुँच कर मनुष्य अपने को पूर्णत्या मूल जाता है।

अजन्ता के समान ही, ग्वालियर राज्य के अममेस जिले में वाध नामक स्थान पर अनेक गुहामंदिर मिले हैं, जो विभ्याचल की पहाढ़ियों को काट कर बनाये गये हैं। इन्हें गुप्तकाल के अंतिम भाग का माना जाता है। इनमें भी अजन्ता के समान ही, बड़ी सुंदर चित्रकारी की गई है। इन गुहाओं की संख्या नो है। इनमें से चौथी गुहा रंगमहल कहाती है। इस समय इसके बहुत से चित्र नष्ट हो चुके हैं, विशेषतया छत के चित्र वो बिलकुल हो मिट गये हैं। इस रंगमहल तथा पाँचवीं गुहा में कुल मिला कर छः चित्र इस समय सुर्श्वित हैं, जो सींदर्थ और कला की दृष्टि से अजन्ता के चित्रों से किसी भी प्रकार कम नहीं हैं।

गुप्तकाल के साहित्यिक शंथों में भी चित्रलेखन का अनेक स्थानों पर उल्लेख आता है। कित विशासदत्त रचित मुद्राराष्ट्रस में आचार्य चासक्य द्वारा नियुक्त जिस गुप्तचर को अमारस राचस की मुद्रा उपलब्ध हुई की, वह यमराज का पट फैलाकर मिचामाँग रहा था। इस पट पर यमराज का चित्र अंकित था। अजंता के गुहाचित्रों में एक ऐसा भी है, जिसमें चपलकों का एक दल चित्रपट हाथ में लिये भीख माँगता फिर रहा है। ये चपलक नंगे हैं, और हाथ में चित्रपट लिये हुए हैं। गुप्तकास

में चपणकों का एक ऐसा संप्रदाय था, जो इस तरह मिशा माँगा करता था। पर चित्र उस युग में केवल दीवारों पर ही नहीं बनाये जाते थे, अपितु कपड़े पर भी अनेक प्रकार के चित्र चित्रित किये जाते थे, यह इससे अवश्य सूचित होता है। कालिदास के काव्यों को पढ़ने से झात होता है, कि उस युग में प्रेमी और प्रेयसी एक दूसरे के चित्रों को बनाते थे, और विवाह संबंध स्थिर करने से पूर्व चित्रों को भी देखा जाता था। कालिदास ने चित्र की कल्पना, तथा उम्मीलन (रंग भरना) का उल्लेख ब्यनेक स्थानों पर किया है।

गुप्तकाल में चित्रकला इतनी अधिक उन्नति कर चुकी थी, कि बृहत्तर भारत के बिविध उपनिवेशों में भी अनेक गुहाचित्र व रेशमी कपड़े आहि पर बनाये हुए चित्र मिले हैं। ये सब गुप्तकाल के हैं, और उसी शैली के हैं, जो भारत में प्रचलित थी। भारत से ही चित्रकार इस काल में सुदूर देशों में गवे थे और वहाँ उन्होंने अपनी कला के चमत्कार दिखाये थे।

#### (५) संगीत

समृद्धि और वैभव के इस काल में संगीत, श्रभिनय श्राद्दि का भी लोगों को बड़ा शौक था। गुप्त सम्राद्द स्वयं संगीत के बढ़े प्रेमी थे। इसीलिये समुद्रगुप्त श्रीर चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जैसे प्रतापी सम्राटों ने अपने कुछ सिक्के ऐसे भी जारी किये, जिनमें वे वीए। या श्रन्य वाद्य का रसास्वादन कर रहे हैं। बाद्य के गुहामंदिरों के एक चित्र में नृत्य करने बाली दो मंडलियाँ दिखाई गई हैं। प्रथम मंडली में एक नर्तक नाच रहा है, श्रीर सात कियों ने उसे घेर रखा है। इनमें से एक सी मृद्द्र, तीन माल श्रीर बाकी तीन कोई श्रन्य बाजा बजा रही हैं। दूसरी मंडली में भी मध्य में एक नर्तक नाचता है, श्रीर हः क्रियाँ

विविध बाजा बजा रही हैं। सारनाथ में प्राप्त एक प्रस्तरसंह पर भी ऐसा ही हरयं उत्कीस है। इसमें नृत्य करने वाली भी की है और बाजा बजाने वाली भी अनेक स्नियाँ हैं। इन चित्रों को देखकर इसमें कोई संदेह नहीं रहता, कि गुप्तकाल में संगीत और नृत्य का बड़ा प्रचार था। सर्वसाधारस लोग इन कलाओं में बड़ा आनंद अनुभव करते थे।

इसी काल में कालिदास, विशाखदत्त आदि अनेक कवियों ने अपने नाटक लिखे। ये जहाँ काट्य की हृष्टि से अनुपम है, वहाँ अभिनयकला की हृष्टि से भी अत्यंत सुंदर और निर्दोष हैं। ये नाटक जहाँ स्वयं इस काल के संगीत और अभिनय के उत्कृष्ट प्रमास हैं, वहाँ इनके अंदर भी नृत्य, गायन और अभिनय का जगह-जगह उल्लेख किया गया है।

# तेईसवाँ ऋध्याय

# भारतीय सभ्यता और धर्म का विदेशों से विस्तार

#### (१) बृहत्तर भारत

मौर्योत्तर युग में किस प्रकार विदेशों में भारतीय उपिन्तर वेशों की स्थापना का प्रारंभ हुआ था, इसका निदर्शन हम पहले कर चुके हैं। गुप्तकाल में यह प्रक्रिया पूर्ण बल से जारी रही, और परिसाम यह हुआ कि भारत से बाहर एक विशास बहत्तर भारत का निर्मास हो गया।

इस बृहत्तर भारत का सब से महत्त्वपूर्ण प्रदेश फूनान था। यहाँ के असली निवासी बिलकुल असभ्य और जंगली थे। वहाँ के की और पुरुष, सब नंगे रहते थे। जब पहले पहल भारतीय लोग वहाँ गये, तब वहाँ सम्यता का प्रारंभ हुआ। लोगों ने कपड़े पहनने सीखे, और बाकायदा बस्तियों में रहना शुरू किया। चौथी सदी के अतिम भाग में कौंडिन्य नामक बाह्यस भारत से वहाँ गया। विद्या और बुद्धि के कारस फूनान के निवासियों ने, जिनमें पहले गये हुये भारतीय भी शामिल थे, उसे अपना राजा चुना। अब वहाँ बाक्कायदा भारतीय सम्यता का प्रसार हो गया और फूनान एक भारतीय उपनिवेश बन गया। बाह्यस कौंडिन्य वहाँ अकेला नहीं गया था, उसके साथ में अन्य बहुत से भारतीय भी थे, जो अपना देश छोड़कर सदा के लिये वहाँ बसने के लिये बले गये थे। बाँचीं सदी के अतिम भाग में फुनान का राजा जयवर्षन था, जो कौंडिन्य के वंशजों में से एक था। उसने ४५४ ईस्वी में

जयवर्मन को अपना राजदृत बनाकर चीनी सम्राट् के राज-दरबार में भेजा था। प्राचीन चीनी अनुश्रुति के अनुसार फूनान के निवासी शैवेषमें को मानने वाले थे, यद्यपि वहाँ बीद धर्म का प्रचार भी धीरे-धीरे जारी था। जयवर्मन के शासनकाल में दो नौद्ध भिक्ख चीन में जाकर बस गये। वहाँ उन्होंने न कैवल बौद्ध धर्म का प्रचार किया, अपित अनेक बौद्ध धर्मभंथों का चीनी भाषा में अनुवाद भी किया। जय-बर्मन की पटरानी का नाम कुलप्रभावती था। इसके पुत्र का नाम रुद्रवर्मन था। कुलप्रभावती और रुद्रवर्मन द्वारा उत्कीर्ष कराये हुये अनेक संस्कृत शिलालेख इस समय भी फूनान में उपलब्ध होते हैं। भारत से बाहर सुदूर पूर्व में पाये गये इन संस्कृत लेखों से यह भलीभाँित झाव होता है, कि गुप्तकाल में फूनान में संस्कृत का किवना प्रचार था, खौर यह राज्य एक प्रकार से भारत का भी एक अंग था। इन शिलालेखों से यह भी ज्ञात होता है, कि उस समय फूगान में रीव और बीच धर्मी के अतिरिक्त वैष्यव धर्मका भी प्रचार था। जयवर्मा के बाद उसका लंबका उद्भवर्मन फूनान का राजा बना। अपने शासन-काल में, ४१७ और ४३६ ईस्वी के वीच में इसने कई बार अपने दृवर्मंडल चीन के सम्राट् के पास भेजे। यहाँ कार्स्ड है, कि चीन के प्राचीन ऐतिहासिक इतिवृत्त में इस राजा की दुत्तांत काफ्री विस्तार से दिया गया है। इसके राज्य में सारी सियाम और मलाया तथा लाओ प्रायद्वीप के अनेक प्रदेश सम्मिलित थे। कौंडिन्य द्वारा स्थापित यह राजवंश इठवीं सहीं के मध्य तक फूनान में राज्य करता रहा। बाद में कंबुज देश के शक्तिशाली राजा ने आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर क्रिया। कंबुज राज्य वर्तमात कंबोडिया के उत्तरी प्रदेश में विश्वमान था। यह भी भारतीयों का ही एक उपनिवेश था

भारतीय सभ्यता और धर्म का विदेशों में विस्तार ११६

श्रीर यहाँ के राजा धीरे-धीरे श्रपनी शक्ति का विस्तार करने

सुदूरं पूर्व में भारतीयों का दूसरा शिक्तशाली उपनिवेश चंपा सक्ष इसको स्थित कंबोडिया के पूर्व में थी। वर्तमान समय में यह अनाम कहलाता है। पर उन्नीसवीं सदी के शुरू तक इसका नाम चंपा ही था। अनामीज लोगों ने इस प्रदेश पर आक्रमस करके चंपा के राजा को जीत लिया था। तब से अनाम कहलाता है। चंपा का पहला भारतीय राज्या श्रीमार था। इसका समय दूसरी सदी में है। उस समय में चीनी साम्राज्य टोन्किन तक विस्तृत था। टोन्किन चंपा के ठीक उत्तर में है। चंपा के भारवीय राजा अपने सामुद्रिक बेड़े के साथ टोन्किन पर आक्रमस करते रहते थे, और अपने राज्य की सीमा को उत्तर में निरंतर बढ़ा रहे थे। श्रीमार का उल्लेख चंपा में प्राप्त एक शिलालेख में किया गया है, यह शिलालेख संस्कृत में है। चंपा भारतीयों का ही उपनिवेश था, और वहाँ की भाषा संस्कृत थी।

'चीनी ऐतिहासिक इतिष्ठत से ज्ञात होता है, कि फन बेन नाम के चंपा के एक आरतीय राजा ने ३४० ईस्वी में चीन के संजाद के मास एक राजदूत मेजा। उसने अपने दूत से यह कहलवाया कि चीन और चंपा के बीच की सीमा होन खों में प्रविच्यां को निश्चित कर लिया जाय। इस नई डीका के मासार नहुत नाम का उपजाऊ प्रदेश चंपा के राज्य में सम्मितित हो जाता था। चीनी सम्राट् इसके लिये तैयार नहीं हुनी। परिखाम यह हुआ कि ३४० ईस्वी में फन बेन ने चीन पर आक्रमस कर दिया और कुत नाम को अविकर चंपा का एका होने सीन पर्वचमाला तक निस्तत हो गया। यदापि इस युद्ध में राजा फन बेन की मृत्यु हो गई, पर उसकी महत्वाकां ज्ञार वीरता ने चंपा के राज्य का बहुत समुद्ध तथा शक्तिशाली

बना दिया। चीन और चंपा का संघर्ष राजा फन वेन के बाद भी जारी रहा। चंपा के राजा फन को ।३४६ से ३८० ई० तक) और फन हुवा (३८० से ४१३ ई० तक) के शासनकाल में चीन अपने काये हुये प्रदेश को पुनः जीव लेने के लिये निद्धार यत्न करता रहा। यह ध्यान रखना चाहिये, कि फन वेन आदि जो नाम हमने ऊपर दिये हैं, वे चीनी इविद्वत्त के अनुसार हैं। चंपा के ये राजा भारतीय थे, संस्कृत इनकी भाषा थी, और इनके नाम भी भारतीयों के ही सहश होते थे। फन हुवा का अससी नाम धर्ममहाराज श्री भद्रवर्मन था। इसके अनेक शिलालेख संस्कृत में लिखे हुए चंपा में उपलब्ध हुए हैं। श्री भद्रवर्मन वेदों का परम विद्वान महान् पंडित था। उसने शिष् के एक विशाल मंदिर का निर्मास कराया और उसमें भद्रेश्वर स्वामी शिल की मूर्ति का प्रविष्ठा की। यह मंदिर चंपा के धर्म और संस्कृति का केंद्र बन गया, और इसकी कीर्ति बहुत हेर तक कायम गही।

४२० ईस्वी के लगभग चंपा के इस प्राचीन राजवंश का अंत हो गया। नये राजवंश ने भी चीन के साथ युद्धों को जारी रका। अंत में परेशान होकर चीन के सम्राट्ने एक बहुत बड़ी सेना चंपा पर आक्रमण करने के लिये मेजी। चीन को इस जवर्दस्त सेना का मुकाबला कर सकना चंपा जैसे झोड़े राज्य के लिये संभव नहीं था। चंपापुरी पर चीनी सेनाओं का कब्जा हो गया और वहाँ के राजा को संधि करने के लिये विवश होना पड़ा। मेंट-उपहार लेकर चीन का सम्राट् सर्पुष्ट हो गया और चंपा और चीन की यह मैन्नी बहुत समय तक क़ायम रही। चंपा के राजदृत चीनी दरवार में निरंगर रहने लगे।

मलाया प्रायद्वीप में भारतीयों के कई छोटे-छोटे राज्य इस

काल में स्थापित हुए। मलाया का कुछ प्रदेश यूनान के शिक्त-शाली राज्य के खंतर्गत था, यह इस पहले लिख जुके हैं। मलाया के अन्य राज्यों में से एक को चीनी लेखकों ने लंग किया सू लिखा है। इसकी स्थापना दूसरी सदी में हुई थी। छठवीं सदी के प्रारंभ में इस राज्य का राजा भगदत्त था, और उसने आदित्य नाम का एक राजदूत चीनी सम्राट् के पास भेजा था।

हिन्द महासागर के विविध द्वीपों में भी भारतीयों ने अपने उपनिवेश स्थापित किये थे। ये सब द्वीप आज कल स्थूल रूप से ईस्ट इन्डोनीसिया कहलाते हैं। जावा का प्राचीन नाम यवद्वीप था। दूसरी सदी तक वडाँ भारतीय उपनिवेश की स्थापना हो चुकी थी। १३२ ईस्वी में जावा के राजा देववर्मन ने अपना एक दूत चीन के सम्राट् के पास भेजा था। परिचमी जावा में संस्कृत के चार शिलालेख मिले हैं, जो छठवीं सदी के पहले के हैं। इससे स्पष्ट है, कि गुप्त काल में जावा में भारतीय राजा राज्य करते थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान मारत से लौटता हुआ ४१४ ईस्वी के लगभग जावा पहुँचा था। जिस जहाज से वह जावा उतरा था, उसमें २०० भारतीय व्यापारी भी उसके साथ थे। फाइयान ने लिखा है, कि जावा में शैव और वैक्षक सम्बंध के बहुत प्रचार है।

जावा के पड़ोस में वाली नाम का द्वीप है। वहाँ भी गुप्त काल में भारतीयों का उपनिवेश स्थापित हो जुका था। ४१८ इस्वी में यहाँ के भारतीय राजा ने अपना एक दूव चीनी सम्राट् के सेवा में मेजा था।

े चौथी सदी में सुमात्रा में भारतीय उपनिषेश की स्थापना हो गई थी। इसका नाम श्रीविजय था। गुप्त काल की समाप्ति पर इस राज्य ते बड़ी उनित की। संस्कृत के बहुत से शिलालेख यहाँ उपलब्ध हुए हैं, जिनसे श्रीविजय के भारतीय
राजाओं के वैभव का बड़ा उत्तम परिचय मिलता है। बोर्नियो
में भी चौथी सदा में भारतीय उपनिवेश स्थापित हो गया था।
४०० ईस्वी के लगभग के चार शिलालेख यहाँ मिले हैं, जिनमें
राजा अश्ववर्मन के पुत्र राजा मूलवर्मन के दान-पुर्य और
यज्ञों का वर्षन है। संस्कृत के ये लेख जिन स्तंभों पर उत्कीखें
हैं, वे राजा मूलवर्मन के यज्ञों में यूप के तौर पर प्रयुक्त होने
के लिये बनाये गये थे। इन यज्ञों के अवसर पर वपकेश्वर तीर्थ
में बीस ह्यूर गौवें और बहुत सा धन दान दिया गया था।

सुरूर पूर्व के ये उपनिवेश शुद्ध रूप में भारतीय थे। यदि बीच में समुद्र का व्यवधान न होता, तो इन्हें भारत का ही एक हिस्सा सममा जा सक्ता था। इनमें प्राप्त शिलालेखों की भाषा शुद्ध संस्कृत है। इनके राजा भारतीय आदशों के अनु-सार शासन करते थे। उनके आचार-वित्रार, चरित्र और व्यवहार, सब भारतीय थे। भारत के धर्मी का इनमें पूर्ण हर से प्रचार था। शैव, वैष्णव और बौद्ध, तीनों धर्म इन उपनिवेशों में प्रचलित थे। इनमें प्राप्त शिलालेखों से बात होता है, कि भारत की पौराणिक गाथायें, देवो-देवता, सामाजिक आचार-विचार, सब इनमें उसी प्रकार प्रचलित थे, जैसे कि भारत में विष्णु, बद्धा, शिव, गरोश, नंदी, स्कंद, महाकाल आदि की मूर्तियाँ बोर्नियो में प्राप्त हुई हैं। मलाया प्रायद्वीप में दुर्गी, कालों, गरोश, नंदी और योनि की मूर्तियाँ मिली हैं। इसारे देश के चक, शंख, गरा, पद्म, त्रिशूल श्रोदि सब चिह्न जावा में मिले हैं। इन उपनिवेशों में भारत का पौराखिक धर्म पूरे जोर के साथ फैला हुआ था। गंगा की पवित्रता की भावना तक इनमें प्रचलित थी।

पर पौराशिक आर्य धर्म के साथ-साथ बौद्ध आर्यमार्ग का भी इन उपनिवेशों में विस्तार जारी था। इस संबंध में गुण् वर्मन की कथा का उल्लेख करना उपयोगी है। वह काश्मीर का राजकुमार था, पर बौद्ध धर्म से उसे बहुत अनुराग था। जब उसकी आयु वीस वर्ष की थी, तो करमीर के राजा की मृत्यु हो गई, और उत्तराधिकार के नियमों के अनुसार काश्मीर की राजगद्दी उसके हाथ में आई। पर गुखबर्मी ने राज्य का परित्याग कर बौद्ध धर्म क्या प्रचार करने में अपने जीवन को लगा देने का निश्चय किया, और काश्मीर के राज्य को छोड़ कर भिक्खु बन सीलोन चला गया। कुछ समय वहाँ रह कर उसने जावा को प्रस्थान किया, और वहाँ धर्म-प्रचार का कार्य प्रारंभ किया। जावा की राजमाता शीघ ही उसके प्रभाव में आ गई और उसने बौद्ध घर्म स्वीकार कर लिया। माता की प्रेरखा से कुछ समय बाद जावा के राजा ने भी बौद्ध धर्म की दीचा ली। इसी समय कुछ विदेशी सेवाओं ने जावा पर आक्रमस किया। अहिंसा प्रधान बौद्ध-धर्म के अनु-यायी राजा के सम्मुख यह समस्या उपस्थित हुई, कि इस आक-मया का मुकावला करने के लिये युद्ध करना चाहिये या नहीं। · इस समस्या का समाधान गुखवर्मनः ने किया। हसने कहा कि द्खुओं को नष्ट करना हिंसा नहीं है, और उमसे युद्ध करना सब का घम है। आक्रमण करने वाली सेनाओं की मराजव हो गई, और जावा की स्वतंत्रता श्रद्धण्ण बनी रही। 🗀

श्राव मुख्यवर्मन की कीर्ति इन सब, भारतीय उपनिवेशीं में कि गई थी। चीन में भी उसके ज्ञान और गुखों का बरा पहुँच गया था। चीनी भिष्युकों ने अपने राजा से प्रार्थना की कि गुरावर्मन को चीन निमंत्रित किया जावे। भिष्युकों का आवेदन स्वीकार कर चीन के सम्राट्ने अपना राजदूत जावा

के राजा व गुरावर्मन के पास मेजा और यह प्रार्थना की कि आवार्य चीन पथारें। गुरावर्मन ने यह स्वीकार कर लिया, और ४३१ ईस्वी में नानिकंग के बंदरगाह पर पहुँच गया। वह जिस जहाज पर चीन गया था, वह नंदी नाम के भारतीय क्यापारी का था, जो भारत का माल विक्रय के लिये चीन ले जा रहा था। गुरावर्मन के सहरा और भी बहुत से योग्य बौद्ध आचीर्य इस काल में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिये इस प्रदेश में कार्य कर रहे थे।

जा वा ,सुमात्रा, चंपा, वाली और बोर्नियं के समान मलाया से भी बहुत से शिलालेख, मूर्तियाँ व मंदिरों के अवशेष उपलब्ध हुए हैं। मलाया में गुनांग अरई पर्वत की उपत्यका में एक बिशाल हिंदू मंदिर के खंडहर विद्यमान हैं। इसके समीप ही एक बौद्ध विहार के अवशेष पाये गुये हैं। दोनों जगह संस्कृत के शिलालेख हैं, जो पाँचवीं सदी के लिखे हुए हैं। श्री विष्णु वर्मन नाम के एक प्राचीन राजा की मुद्रा भी इस प्रदेश से मिली है। प्राचीन स्तूप, स्तंभ श्रीर श्रन्य प्रकार की इसारतों के भी बहुत से संदहर मलाया में मिलते हैं। चौथी पाँचवीं व ब्रठवीं सिद्यों के जो भो शिलालेख इस देश में मिले हैं, वे सब संस्कृत में हैं। इनसे यह भलीमाँ ति स्चित होता है, कि गुप्त-काल में मलाया में भी भारतीयों ने अपने बहुत से उपनिवेश बसाये थे, और वहाँ भारतीय भाषा, धर्म, संस्कृति और आचार-विचार का अनुसरए किया जाता था। बरमा में भी इस युग में यही दशा थी। वर्तमान प्रोम के समीप श्रीचेत्र नाय का समृद्ध भारतीय राज्य था। अन्य अनेक छोटे-बर्के भारतीय उपनिवेशों से भी इस युग का बरमा आबाद था।

यह स्थान में रखना चाहिये, कि सुदूर पूर्व के इन सादनीय उपनिवेशों की स्थापना किसो राजा व सट्छा की कृति नहीं

थी। जिस प्रवृत्ति से आर्थ लोग भारत में दूर-दूर तक बसे के उसी से वे बंगाल की खाड़ी को पार कर इन प्रदेशों में आबाद हुये थे। उस समय आर्यों में उत्कट जीवनी शक्ति थी, और बस से वे विन्न-बाधाओं की परवाह न करते हुए दूर-दूर तक जा कर बसने में तत्पर रहते थे। राजकुमारों और योद्धाओं की महत्त्वाकांचायें, ज्यापारियों की धनिलप्सा और मुनियों द मिक्खुओं की धर्मसाधना इन सब प्रकृतियों ने मिल कर भारत के इन उपनिवेशों को जन्म दिया था। भारत के साथ इनका बहुत निकट संबंध था। धर्मे प्रचारक और व्यापारी इनमें निरंतर श्राते-जाते रहते थे। समुद्रगुप्त जैसे प्रतापी दिग्व-जेवा सम्राट् इन उपनिवेशों को भी अपने चातुरंत साम्राज्य में खन्मितित करते थे। वस्तुतः, ये उपनिवेश भारत के ही हिस्से थे। जब समुद्रगुप्त ने दिल्ला में लंका तक पर अपना प्रभाव क्रायम किया, तो ये उपनिवेश भी उसकी राज्यशक्ति के प्रमाव में श्राने से न बच सके। पर भारतीय साम्राज्य में इब समय के लिये इनका अंतर्गत हो जाना कोई महत्व की बात नहीं है ! महत्व तो इस बात का है, कि सुदूर पूर्व का यह सारा परिशवा इस युग में भारतीय धर्म और सम्यता का अनुयायी था। वहाँ अपना पैर जमा कर भारतीय लोग चीन के विशाल भूसंड में अपने धर्म और ब्यापार का प्रसार करने में लगे के बीर इस प्रकार एशिया का बहुत बढ़ा भाग इस युग में भारतीय जीवन और संस्कृति से अनुप्रासित हो रहा था।

### (२) उत्तर पश्चिम का मृहत्तर भारत

्रे स्रोतह महाजनपर्दों में सन्मितित थे। इंबोज का अभिप्राय हिन्दुकुश पर्वत से परे पामीर के पार्वस्य प्रदेश और यदस्यां से है। यह सब प्रचीन समय में भारत के ही प्रदेश थे। पर इनसे भी पर बाल्हीक (बल्ख) से आगे बढ़ कर उत्तर और परिचम में एक नये बृहत्तर भारत का विकास हुआ। इसका आरंभ मौर्य काल में हुआ था। सम्राट् अशोक की धर्मविषय की मीति के कारण खोतान तथा उसके समीपवर्ती प्रदेशों में किस प्रकार भारतीय उपनिवेशों का प्रारंभ हुआ, और कैसे बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ, इस पर हम पहले प्रकाश हाल चुके हैं। अशोक के समय में जिस प्रक्रिया का प्रारंभ हुआ था, वह गुप्त काल में पूर्ण विकास को प्राप्त हुई। इस सारे प्रदेश में अनेक भारतीय उपनिवेशों का विस्तार हुआ, जिनमें भारतीय खोग बड़ी संख्या में जाकर आवाद हुए। मूल निवासियों के साथ विवाह करके उन्होंने एक नई संकर जाति का विकास किया, जो धर्म, सम्यता, भाषा और संस्कृति में भारतीय ही थी।

इस उत्तर-पिश्चमी बृहत्तर भारत में निम्नलिखित राजाः सिम्मिलित थे—(१) शैलदेश (कासगर) (२) चौक्कुक (यारकंद) (३) स्रोतन्त (खोतान) (४) चल्मद (शान शान) (४) भवक (बोल्किया) (६) कुची (कुचर) (७) श्राग्निदेश (करसहर) श्रीर (६) कोचांग (तूरफान)। इन श्राठ राज्यों में खोतान श्रीर कुची सबसे मुख्य थे, श्रीर इनके भी परे के चीन व श्रन्य राज्यों में भारतीय धर्म व संस्कृति के प्रसार में इन्होंने बढ़ा महत्त्वपूर्ण कार्य किया था।

चौक्कुक स्रोवन्त, शैलदेश श्रीर चल्मव में भारतीयों की सावादी बहुत थी। इनमें बहुत बड़ी संस्था में भारतीय लोग का काकर जावाद हुए थे। इनका कंबोज श्रीर गांघार से व्यापार का संबंध बहुत घनिष्ठ था। व्यापार के कारण थे निरंत अत्त अति भें जाते-ज ते रहते थे। यहाँ की भाषा भी प्राकृत थी, जो उत्तर-परिचमी भारत की प्राकृत भाषा से बहुत मिलवी-जुसबी भी की

पहले यह भारतीय प्राकृत खरोष्ठी लिपि में लिखी साती थी। मौर्य काल में यह लिपि सारे उत्तर-पश्चिमी भारत में प्रचित्त थी। अब गुप्त काल में इन उपनिवेशों में भी बाझी लिपि का प्रयोग होने लगा था। ब्राह्मी लिपि के साथ-साथ संस्कृत भाषा का भी इन उपनिवेशों में प्रसार हुआ। यदापि सर्वसाधारख लोस-पुरानी श्राष्ट्रत का ही बयोग करते 👛 पर सुशिचित लोग संस्कृत का अध्ययन अवश्य करते थे। चौथी सदी के अंत में जब प्रसिद्ध चीनी यात्री फाइयान इस प्रदेश में आया, तो यहाँ का वर्णन करते हुथे उसने लिखा, कि इन प्रदेशों के निवासी वर्म और संस्कृति की दृष्टि से भारतीयों के बहुत संगीप है। भिद्ध लोग सब संस्कृत पढ़ते हैं, श्रौर बौद्ध धर्म को भारतीय पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। यही कारण है, कि इस समय बहुत से प्राचीन संस्कृत प्रंथ इस प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अनेक पंथ संस्कृत के साथ-साथ वहाँ की पुरानी स्थानीय भाषात्रों में भी हैं। इन प्रदेशों की श्रपनी भाषात्रों का परिचय पहले-पहल इन्हीं प्रंथों से मिलता है।

गुप्त काल में खोतान किस प्रकार भारतीय धर्म और संस्कृति का बढ़ा महत्त्व पूर्ण केन्द्र था,यह बात हमें प्रश्वीन अनुभृति व पुरातत्व संबंधी अवशेषों से ज्ञात होती है। खोतान में बौद्ध धर्म की दशा का वर्णन फाइयान ने इस प्रकार किया है। यहाँ के निवासी बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। भिष्कृषों की संख्या हजारों में है। अधिकांश भिद्ध महाबान संप्रदाय के अनुयायी हैं। साधारण लोग अपने अपने घरों में निवास करते हैं। प्रत्येक घर के सामने बौद्ध स्तूप बनाये गये हैं। इनमें से ओई भी उँचाई में बीस फीट से कम नहीं हैं।

काइयान स्रोतान के गोमती विदार में ठहरा था। इस विदार में तीन हजार के लगभग बौद्ध भिक्स निवास करते

थे। जब घंटी बजती थी, सब तीन हजार मिक्सु मोजन के लिये एक स्थान पर एकत्र हो जाते थे, सब के मुख पर गंभीर मुद्रा दिखाई पड़ी थी। फाइयान के अनुसार सब भिक्खु बाका-यदा बैठकर चुप रहते हुए भोजन करते हैं। भोजनपात्रों तक की खड़-खड़ नहीं सुनाई पड़ती, सब त्रोर शांति विराजती है। श्रगर भोजन पर्सिने वालों को कुछ करने की जरूरत होती है, तब भी उन्हें आवाज नहीं दी जाती। केबल इशारा कर दिया जाता है। फ़ाइयान के समय में स्रोतान में चौदह तो बड़े बौद्ध विहार थे। उनके श्रविरिक्त छोटे-छोटे विहार श्रीर भी बहुत से थे। जैसे भारत में रथयात्रा का जल्स निक-लवा है, वैसे ही खोवान में बौद्धों की एक बहुत बड़ी रथयात्रा निकलती थी। इस श्रवसर पर सारे शहर की सफाई की जाती थी। मकान सजाये जाते थे। जल्स में सब से आगे गोमवी बिहार के तीन हजार भिक्खु रहते थे। शहर से तीन या चार ली की दूरी पर चार पहियों वाली एक बड़ी रथ तैयार की जाती थी। इसकी ऊँचाई तीस फीट से अधिक रक्सी जाती थी। यह एक चलता-फिरता चैत्य सा होता थ्रा, जिसे वोरए भादि से खूब सजाया जाता था। रथ के ठीक बीच में भगवान बुद्ध की मूर्ति स्थापित की जाती थी। केंद्र की बुद्ध मूर्ति के पीछे और अगल-बगल में बोधिस स्वों और देवों की मूर्तियाँ रखें। जाती थीं। ये सब मूर्तियाँ सोने श्रीर चाँदी की होती थीं। जब रथ-यात्रा का जलूस शहर के मुख्य द्वार से सौ गज की दूरी पर होता था, वो राजा उसका स्वागत करता था। इस अवसर पर वृद् राजकीय वेश उतार कर उपासकों के वस धारण करता था, और नंगे पैर चलकर श्रपने पार्श्वचरों के साथ रश्रयात्रा के स्थागत के लिये प्रस्थान करता था। मृर्ति के सन्मुख आने पर राजा फूलों और सुगंधि से उसकी अर्चना करता था। इसके नाइ

फाइयान ने नये राजकीय विहार का वर्णन किया है, जिसे बन कर तैयार होने में अस्सी साल लगे थे। यह २४० फीट ऊँची थी, और सोने चाँदी से इसे भली-भाँति विभूषित किया गया था। भिन्नुत्रों के निवास के लिये इसमें सुन्दर भवन बनाये गये थे, और दूर-दूर के राजा इसके सम्मान में बहुमूल्य मेंट और उपहार भेजा करते थे। फाइयान के इस विवरण से भली-माँ वि स्पष्ट हो जाता है, कि चौथी सदी में सारा खोतान बौद्ध धर्म की अनुयायी था। राजा और प्रजा, सब बुद्ध के भक्त थे। इस देश के विहार और चैत्य सब इस काल में खूब फूल-फल रहे थे। उनमें हजारों भिक्खु निवास करते थे, जो न केवल बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये वत्पर रहते थे, पर विद्या के अध्ययन श्रीर शिचा में भी समय को व्यतीत करते थे। खोतान के ये विद्वार शिचा के बड़े महत्वपूर्स केन्द्र थे। संस्कृत के बहुत से बौद्ध-प्रंथ इनमें संगृहीत रहते थे। अनेक महत्त्व के प्रंथ जो अन्यत्र नहीं मिल सकते थे, खोतान में प्राप्त हो जाते थे। यही कारण है, कि धर्मचेत्र नाम का बौद्ध विद्वान जो इस समय चीन में प्रचार का कार्य कर रहा था, ४३३ ईस्वी में महापरिनिर्वाख ' सूत्र की खोज में खोतान आया था।

स्रोतान में कई स्थानों पर प्राचीन बौद्ध काल के अवरोष मिले हैं। इसमें योत्कन, रावक, व्एडन उलिक और निका मुख्य है। इन सब स्थानों पर जो खुदाई पिछले दिनों में हुई हैं, इससे बौद्ध बिहारों और चैत्यों के बहुत से स्वरहहर, मूर्तियों और प्रतिमाओं के अवरोध तथा बहुत से हस्तक्षिसत अंथ व चित्र उपलब्ध हुए हैं। स्रोतान में आठवीं सदी के अंत तक भारतीय संस्कृति और धर्म का खूब प्रचार रहा। बाद में इस्लाम के प्रवेश ने इस भारतीय उपनिवेश के स्वरूप को ही बिताकुत बदल दिया। चीन में जो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, उसका प्रधान श्रेय खोतान के ही बौद्ध भिक्खुओं को है। उसी के आघार से भिक्खु लोग चीन में दूर-दूर तक गये, और धीरे-धीरे सारे चीन को बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाने में सफल हुए। गुप्त काल में खोतान का यह भारतीय उपनिवेश बहुत ही समृद्ध दशा में था। गांधार कंबोज के कुशाए राजा भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। पर जब गुप्त सम्माटों ने इन कुशाएों को विपना अधीनस्थ राजा बना लिया, तब तो भारत और खोतान का संबंध और भी धनिष्ठ हो गया।

स्रोतान की तरह कुची का राज्य भी भारतीय संस्कृति का बड़ा केंद्र था। यहाँ के निवासियों में भी भारतीयों की संख्या बहुत थी। चौथी सदी के शुरू तक यह सारा प्रदेश बौद्ध धर्म का अनुयायी हो सुका था, और प्राचीन चीनी अनुश्रुति के अनुसार इसमें बौद्ध विहारों और चैत्यों की संख्या इस हजार तक पहुँच चुकी थी। चीन के प्राचीन इतिषृत्त के अनुसार कुची के राज्य में बहुत से विहार थे। ये बहुत ही सुंदर और विशाल बने हुए थे। राजप्रासाद में भी बुद्ध की मूर्तियों की उसी तरह . प्रचुरता थी, जैसे किसी विहार में होती है। तामू के विहार में १७० भिक्खु रहते थे। पर्वत के ऊपर वने हुए चेली के विहार में ४० भिक्सुओं का निवास था। राजा ने जो नया विहार बनवाया है, उसे किएन मू कहते हैं. उसमें ६० भिक्खु रहते हैं। बेनसू के राजकीय विहार में भिक्सुओं की संख्या ६० है। ये चारों विहार मुद्ध स्वामी नाम के आचार्य द्वारा संचालित हो रहे वे। कोई भिक्खु एक स्थान पर तीन महीने से अधिक समय तक नहीं रह पाता था। बुद्ध स्वामी के निरीच्या में वीन अन्य विहार से, जिनमें क्रमशः १८०. ४० और ३० भिक्खु रहते थे। इनमें से एक बिहार में केवल भिक्खुनियाँ ही रहती थीं। ये भिक्खुनियाँ प्रायः राजघरानीं की थीं। पामीर के प्रदेश में जो विविध

भारतीय उपनिवेश थे, उन्हीं के राजकुलों की कुमारिताँ भिक्कवत लेकर इन विहारों में रहती थीं, श्रीर बौद्ध धर्म का बड़ी तत्परता के साथ पालन करती थीं।

कुषी के राजाओं के नाम भी भारतीय थे। वहाँ के कुछ राजाओं के नाम स्वर्धदेव, हरदेव, सुवर्धपुष्प और हरिपुष्प हैं, जो इस राज्य का भारतीय संस्कृति के गढ़ होने के स्पष्ट प्रमास है। कुषी में जो खुदाई पिछले दिनों में हुई है, उसमें बिहारों श्रीर चैत्य के बहुत से श्रवशेष मिले हैं। इसमें संदेह नहीं कि खोतान के समान कुषी भी भारत का एक समृद्ध तथा वैभवशाली उपनिवेश था।

इस प्रसंग में श्राचार्य कुमारजीव का उल्लेख करना बहुत भावश्यक है। उसके पिता काम कुमारायन था। वह भारत के एक राजकुल में उत्पन्न हुआ था, पर अन्य अनेक राज**कुमारीं** की तरह वह भी युव।वस्था में ही बौद्ध भिद्धं बन गया था। भिद्ध होकर वह इंची पहुँचा। वहाँ के राजा ने उसका बहु समारोह से स्वागत किया और उसकी विद्या तथा झान से प्रभावित होकर उसे राजगुर के पद पर नियुक्त किया। पर इमारायन देर तक भिद्ध नहीं रह सका। इनी के राजा की बहन बीवा उस पर मोहित हो गई, और अंत में दोनों का विवाह हो गया। इनके हो संवान हुई, कुमारबीव और पुष्सदेव। जन कुमारजीव की आयु केवल सात वर्ष की थी, तो उसकी मावा जीता भिक्खुनी हो गई, और अपने योग्य तथा होनहार पुत्र को लेकर भारत आई। भारत आने से उसका उद्देश यह था, कि इमारजीव को बौद्ध धर्म की डॉबी से उँची रिका ही जावे। अनेक प्रदेशों का भ्रमस करने के बाद जीवा कारप्रीर आई। वहाँ उन दिनों बंधुदत्त नाम का बौद्ध आचार्य बड़ा प्रसिद्ध था । वह काश्मीर के राजा का माई था, और

अपने पांडित्य के लिये उसका नाम दूर-दूर तक फैला हुआ था। क्षेत्रक के चरसों में बैठ कर कुमारजीव ने सब बौद्ध श्रागम को पढ़ा, और धीरे-धीरे एक प्रकांड पंडित हो गया। कारमीर में विद्याप्रहस्म करने के बाद कुमारजीव शैल देश (कासगर) आया, और वहाँ उसने चारों वेदों, वेदांगों, दर्शन और ज्योतिष आदि का अध्ययन किया। उस समय शैल देश शाबीन वैदिक धर्म का बहुत बङ्ग केंद्र था। इसीलिये कुमार-जीव ने वैदिक साहित्य का वहाँ जाकर अध्ययन किया था। शैल देश से वह चोक्कुक (यारकंद) गया श्रीर वहाँ नागार्जन, आयदेव आदि प्रसिद्ध आचार्यों के प्रंथों का अनुशीलन किया। इसके बाद उसने चोक्कुक में महायान संप्रदाय में बाक़ायदा प्रवेश किया। इस प्रकार बौद्ध और वैदिक साहित्य का पूर्ण पंडित होकर वह कुची वापस लौटा। अपनी मातृभूमि में उसने अध्यापन का कार्य शुरू किया। उसकी विद्वता की कीर्ति सुन कर दूर-दूर से विद्यार्थी उसके पास शिक्षा प्रहण करने के लिये त्राने लगे और थोड़े ही समय के कुची विद्या का एक महत्वपूर्ध केंद्र बन गया।

पर कुमारजीब देर तक कुची में नहीं रह सका। ३८३ ईस्बी के लग्भग कुची पर चीन ने आक्रमण किया। चीन की विशास शिक्त का मुकाबला कर सकना कुची जैसे छोटे से राज्य के लिये संभव नहीं था। फिर भी वहाँ के राजा ने वीरता के साथ गुढ़ किया, पर जंत में कुची पर चीन का अधिकार हो गया। जो बहुत से कैदी कुची से चीन ले जाये गये, उनमें कुमारजीव भी एक था। पर सूर्य देर तक बादलों में नहीं छिपा रह सकता। कुमारजीव की विद्या की स्थाति चीन में सर्वत्र फैल गई, और वहाँ के सम्राट् ने उसे अपने राजदरबार में आमंत्रित किया। ४०१ ई॰ में कुमारजीव चीन की राजधानी में पहुँचा। बहुँ हैं

उसका बड़ा सत्कार हुआ। वह संस्कृत और चीनी का अनुपम बिद्वान था। शाकों में उसकी अप्रतिहत गति थी। मदः उसे यह कार्य सुपुर्द किया गया, कि संस्कृत के प्रामाणिक बौद्ध मंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करे। इस कार्य में उसकी सहायवा के लिये अन्य बहुत से विद्वान नियत कर दिये गये। इस वर्ष के लगभग समय में उसने १०६ संस्कृत मंथों का चीनी में अनुवाद किया। महायान संप्रदाय का चीन में प्रकृत इमारजीव द्वारा ही हुआ। उसके पांडित्य की कीर्ति सारे चीन । में फैली हुई थी। उससे शिक्षा महस्म करने के लिये दूर-दूर से चीनी विद्यार्थी और मिद्ध उसकी सेवा में पहुँचते थे।

श्रपने कार्य में सहायता करने के लिये कुमारजीव ने बहुत से विद्वानों को भारत से चीन बुलाया। वह भारत में शिका महर्ग कर चुका था। काश्मीर के बौद्ध पंडितों से उसका घनिष्ठ परिचय था। उसके अनुरोध से जो भारतीय विद्वान चीन-गरे, उनमें पुरुवन्नात, बुद्धयश, गौतम संघदेव, धर्मयश, गुस्रवर्मन, गुंसभद्र और बुद्धवर्मन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। चीन में जो बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ, उसमें ये सब कुमारजीव के सहयोगी थे। चीन में इन विद्वानों का बड़ा ऊँचा स्थान है। ये सब वहाँ धर्मगुद और धर्माचार्य के रूप में माने जाते हैं। इन्हों के साहस, पांडित्य और लगन का यह परिखास हुआ, कि बीरे-धीरे सारा चीन बौद्ध धर्म का अनुसाबी हो गया। आज चीन में जो सैकड़ों बौद्ध पंथ उपलब्ध होते हैं, यह इन्हीं विद्यानों की कृति का परिस्माम है। इनमें से बहुत से अब अपने संस्कृत के मूलरूप में नहीं मिलते, पर पीनी अनुवाद के क्रम में वे जीन में मिलते हैं। अब जनका फिर से संस्कृत स्पातक किया जा रहा है।

कुमारजीव के निमंत्रस पर जो ब्रिक्काम् चीन गये थे, इनके

श्रीतिक भी श्रीन नौ है पिंडित इस काल में भारत से चीन गये। ये सब चीन में ही बस गये, वहीं इनकी भृत्यु भी हुई। पर इन्होंने भारत के धर्म श्रीर संस्कृति को बहुत दूर-दूर तक कैसा दिया। इनके द्वारा स्थापित धर्म बिजय श्राज तक भी कायम है। शकों द्वारा जो विजयशात्रा गुप्तसम्राटों ने की थी, चंका प्रभाव नष्ट हुए तो सदियाँ बीत चुकी हैं। पर इन किती की विजयशात्रा का प्रभाव हजारों साल बीत जाने पर भी अब तक श्राजुरण रूप से विद्यमान है।

श्राचार्य कुमारजीव की मृत्यु ४१२ ईस्वी में चीन में ही हुई।
भारत के इन उपिनवेशों में केवल भारतीय धर्म का ही
प्रसार नहीं हुआ, पर यहाँ की वास्तुकला, संगीत, मूर्तिनिर्मायकला आदि का भी इनमें खूब प्रचार हुआ था। खोतान और
कुची में जो भग्नावशेष अब मिले हैं, उनमें की मूर्तिकों में
गांकारी शैली का सफ्ट प्रभाव है। वहाँ के विहार, चैत्य आहि
भी भारतीय वांस्तुकला के अनुसार बनाये गने थे। गुप्तकाल में
प्राक्तत की जगह संस्कृत का उत्कर्ष हुआ। था। इन उपनिवेशों में
भी संस्कृत और बाही लिपि ही इस युग में जोर पक्क गई थी।

#### (३) हुखों का भारतीय बनना

गुप्तकाल में भारतीय धर्मों में अद्वितीय जीवनी राकि की न केवल बीद्ध, अपितु जैन, बैक्ष्य, शैव व अन्य धर्मों में बी क्स समय तक यह शक्ति विद्यमान थी, कि विदेशियों वा न्लेक्फ्रों को अपने धर्म में दीचित कर उन्हें भारतीय समाज का ही एक अंग बनालें। यवन, शक और हुशास लोग किस प्रकार भारत में घाकर भारतीय वन गये, यहाँ के धर्म, भाषा, सम्बता और विरिन्न को प्रहस्त कर कैसे वह यहाँ के जनसमाज में खुल-बिक्स गये, यह इस पहले प्रदर्शित कर कुके हैं।

गुप्त काल में जो हुए भारत में आकांवा के रूप में प्रविष्ट हुए, जिन्होंने गुरू में बड़ी वर्षरता प्रदर्शित की, वे भी बाद में पूर्णतया भारतीय समाज के अंग बन गये। हुए राजा मिहिर-गुल ने रीव धर्म को स्वीकार कर लिया था। एक शिलालेख में लिखा है, कि स्थागु शिव के अतिरिक्त किसी के सम्मुख बह सिर नहीं मुकावा था। उसके जो सिक्के मिले हैं, उन पर त्रिशुल और नंदी के चिह्न अंकित किये गये हैं, और जयतु बूध: यह उत्कीर्ण किया गया है।

उस समय के भारत की इस प्रवृत्ति को पुराणों में बड़े सुंदर रूप में विश्वित किया गया है। शक, यवन, हूस आदि जातियों को गिना कर पुराखकार ने भक्ति के आवेश में आकर कहा है, ये और अन्य जो भी पापयोनि जातियाँ हैं, वे सब जिस विष्णु के संपर्क में आकर शुद्ध हो जाती हैं, उस प्रभविष्णु विष्णु को नमस्कार हो। भगवान विष्णु की यह पितपावनी शक्ति भारत में गुप्त कोल तक कायम थी। मुसंलिम धमें के बाद यह शक्ति नष्ट हो गई, और उस समय के भारतीय अरब और तुर्क आक्रांताओं को अपने में नहीं मिला सके।

रीव और बौद्ध धर्म को स्वीकार करके हुए लोग मारतीय समाज के ही अंग बन गये। इस समय यह बता सकता बहुत कठिन है, कि शक, यवन, युइशि और हुए आकांताओं के बर्त- मान प्रतिनिधि कौन लोग हैं। ये सब जातियाँ बहुत बड़ी संख्या में भारत में प्रविष्ट हुई थीं। पर इनके उत्तराधिकारियों की हिन्दू समाज में कोई प्रथक सत्ता नहीं है। बस्तुतः ये हिंदू समाज में कोई प्रथक सत्ता नहीं है। बस्तुतः ये हिंदू समाज ही में विलक्ष्त ही घुलमिल गई, और हिंदुओं की बिनिध जातियों में गिनी जाने लेगीं। जहाँ भारत की वर्तमान अनेक जातियों पुराने गएराज्यों की प्रतिनिधि हैं, वहाँ धनेक इन म्लेच्छ आकांताओं का भी प्रतिनिधित्व करती हैं। पर इस

समय वे चत्रियों के श्रंतर्गत हैं, उनमें पाप या पापयोनिपन कुछ

इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व एक बात और किस्तना आवश्यक है। जहाँ भारतीयों ने सुदूर पूर्व में व पामीर के उत्तर-पिश्चम में अपनी बित्याँ बसाई थीं, वहाँ प्राचीन सीरिया और मौसोपोटिया में भी उनके छोटे-छोटे उपनिवेश विद्यमान थे। यूफ्रेटस नदी के तट पर उनके दो बड़े मंदिर थे, जिन्हें सेन्ट ग्रेगरी के नेतृत्व में ईसाइयों ने नष्ट किया था। यह घटना ३०४ ईस्वी की है। जब ईसाइयों ने अपने धर्म प्रसार के जोश में इन मंदिरों पर आक्रमस किया, तो भारतीय बोग बड़ी वीरता के साथ उनसे लड़े। पर ईसाई उनकी अपेसा बहुत अधिक संख्या में थे। भारतीयों को उनसे परास्त होना पड़ा। मेसोपोटामिया के दो प्राचीन भारतीय मंदिर नष्ट कर दिए गये, और इस प्रदेश की भारतीय बस्ती भी बहुत कुछ छिन्न-भिन्न हों गई। पर गुप्त काल में भारतीयों ने इतनी दूर पच्छिम में भी अपनी बस्तियाँ कायम की थीं, यह ऐतिहासिक तथ्य है।

# चौबीसवाँ ऋध्याय

## पाटलीपुत्र के वैभव का अंत

### (१) मौस्तरि वंशु का अभ्युदय

यशोधर्मा की विजयों के बाद गुप्त साम्राज्य बहुत कुछ शिथिल हो गया था। इस समय जिन राजवंशों ने भारच क विविध प्रदेशों में अपनी शक्ति को बढ़ाना प्रारंभ किया उनमें मौखरि वंश मुख्य है। यह वंश बहुत प्राचीन था। शुंगकाल में भी इसकी सत्ता के प्रमास मिलते हैं। इस वंश का मूल स्वान मगध में था। कदंब वंश के संस्थापक मयूर शर्मा के एक शिलालेख के अनुशीलन से झात होता है, कि मौकरि. लोगों का मगर्थ में राज्य भी रह चुका था। कदंब वंश का प्रारंभ वीसरी सदी में हुआ था, उस वंश के पहले राजा वीसरी सदी के अंत में और बीधी सदी के शुरू में राज्य करते थे। यदि उनके समय में मगध में मौखरि वश का शासन था, तो यह श्रनुमान युक्तिसंगत होगा, कि गुप्त वंश के शक्तिशासी राजा चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छविगम की सहायता से जिस मगंध कुल का उच्छेद कर पाटलीपुत्र पर श्रधिकार जमाया था, वह मौसरि वंश ही था। कौमुदी महोत्सव नाटक में सुंदरवंभी श्रीर कस्यासवर्मा के नाम के मगध राजाओं का वर्सन है जिनके विरुद्ध चंडसेन कारस्पर ने षड्यंत्र किया था। संभवतः वे राजा मौसारि वंश के ही थे, जिन्होंने कुशास साम्राज्य के पतनकाल की खट्यवस्था से लाभ उठा कर मगध में अपना स्वतंत्र राज्य क्रायम कर लिया था। गुप्तों के उत्कर्ष के कारस बे

साधारण सामंतों की स्थिति में रह गये। गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत गया के समीपवर्ती प्रदेश में मौखरियों का राज्य था, जो गुप्त सम्राटों की अधीनता स्वीकार करते थे, और उनके करद सामंत थे। इस वंश के तीन राजाओं के नाम बराबर और नागार्जुनी पहाड़ियों के गुहामंदिरों में उत्कीर्ण लेखों से बात होते हैं। ये राजा यज्ञवर्मा, शार्दू जवमी और अनंतवर्मा थे। कोई आश्चर्य नहीं, कि ये कौ मुदी महोत्स में विशित सुंदरवर्मा और कल्या एवमी के ही वंश जहों।

र मौखरि बंश की एक अन्य शाखा कन्नीब में राज्य करती थी। ये भी गुप्त सम्राटों के सामंत थे। श्रीर संभवतः, गुप्तों के वैश्ववकाल में प्रांतीय शासक के रूप में नियुक्त होकर मगघ से कन्नीज आये थे। पर जब हुआं के आक्रमखों और यशी-धर्मा की विजयों के कारण गुप्त साम्राज्य निर्वल होने लगा तो कन्नीज के ये मौखरि राजा स्वतंत्र हो गये। इस मौखरि वंश के प्रथम तीन राजा हरिवर्मा, आदित्यवर्मा, श्रीर ईश्वर ं बर्मा थे। पहले दो राजा हरिवर्मा और आदिस्यवर्मा गुप्त सम्राटों के सामंत थे, और उन्हों की तरफ से फन्नीस का शासन करते थे। इनका गुप्त सम्राटों के साथ वैवाहिक संबंध भी था। आदित्यवर्मा की पत्नी गुप्त वंश की राजकुमारी थी। इस विवाह के कारण उसकी रिथति और अधिक बढ़ गई शी। ्र उसके पुत्र ईरवरवर्मा का शासनकाल ४२४ से ४४० ईस्वी इक है। इसी के समय में यशोधमी ने हुखों का परामव किया था। हुए राजा के विरुद्ध यशोधमी ने जिस विशाल सैनिक शक्ति का संगठन किया था, उसमें मौस्तरि ईश्वर वर्गी औ सम्मिलित था। एक शिलालेख में मौखिर राजा द्वारा दुखीं के पराजय का उल्लेख है। हुमों पर यह विजय ईरवर दर्शी ने किसी स्वतंत्र युद्ध में नहीं प्राप्त की थी। उसने हुएों का हुकी

बला करने के कार्य में यशोधमी का साथ दिया था, और निःसंदेह इस गौरवपूर्ण विजय में उसका भी बढ़ा हाथ था। इस सैनिक विजय के कारण ईश्वरवर्मा का महस्व बहुत बढ़ गया था और उसने अपने कज़ीज के राज्य में बहुत कुछ स्वतंत्रता प्राप्त कर ली थी। यशोधमी के बाद गुप्त साज़ाज्य में जो उथल-पथल मच गई थी, उसका लाभ उठा कर ईश्वर-बर्मा सामंत की जगह स्वतंत्र महाराज बन गया था।

ईरवरवर्मा के बाद ईशानवर्मा कन्नौज की राजगही पर वैठा। इसका शासनकाल ४४० से ४७६ ईस्वी तक है। इसने अपनी शिक्त को बढ़ाना प्रारंभ किया, और महाराजाधिराज की पदवी धारण की। परिणाम यह हुआ, कि गुप्त सम्राट् कुमारगुष्त त्तीय के साथ इसके अनेक युद्ध हुए। शुष्त साम्राज्य में अभी काफी शिक्त थी। मौस्वरियों को परास्त कर उनकी महत्त्वाकांचाओं को दबाने में कुमारगुष्त त्तीय सफला हुआ, और कुछ समय के लिये मौस्वरि वंश का एसक्ष कक गया।

इंशानवर्मा के बाद सर्ववर्मा कन्नीज का मौस्निर राजा बना। यह अपने पिता के समान ही वीर और महस्वाकां ही था। गुप्तों के साथ इसने निरंतर युद्ध किये। इस समय गुप्त साम्राज्य का स्वामी दामोदरगुप्त था। उसे सर्ववर्मा ने परास्त किया। सर्ववर्मा ने अपने साम्राज्य की सीमा को पूर्व में सीन नदी तक विस्तृत कर लिया। मगघ और उसकी राजधानी पाटलीपुत्र अब भी गुप्तों के हाथ में रही। पर उनका साम्राज्य आब बहुत तीख हो गया था। उत्तरी मारत की प्रधान राजनीतिक शिक्त मुन्नों के हाथ से निक्रत कर मौस्वीर वंश के पास आ गई थी। सर्ववर्मा के समय में ही मौस्वीर वंश सक्ते अबों में अपनी स्वतंत्र सिक्त को कायम करने में समर्थ हुआ था।

सर्ववर्मा के बाद अवंतिवर्मा और फिर प्रहवर्मा कन्नीज के राजा हुए। प्रहवर्मा का विवाह स्थानेश्वर (थानेसर) के बैस राजा प्रमाकरवर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ हुआ। विवाह के कुछ ही वर्षों के पीछे प्रहवर्मा की मृत्यु हो गई, और राज्यश्री कन्नोज के शक्तिशाली साम्राज्य की स्वामिनी हो गई। उसके नाम पर शासन की वास्तविक शक्ति उसके भाई हर्षवर्धन के हाथ में रही। हर्षवर्धन स्थानेश्वर का राजा था, और अपनी बहिन की तरफ से कन्नोज के शासनसूत्र का भी संचालन करता था। इस समय में थे दोनों राज्य मिल कर एक हो गये थे, और इनकी सम्मिलित शक्ति उत्तरी भारत में सर्वप्रधान हो गई थी।

### (२) मुप्तवंश्व के विक्ले राजा

सम्राट् बालादित्य द्वितीय ने हूणों को परास्त कर अपनी शिक को किस प्रकार क्रायम रखा, इस पर हम पहले प्रकार हाल चुके हैं। बालादित्य ने ४३४ ईस्वी के लगभग तक राज्य किया। उसके समय तक गुप्त साम्राज्य की शक्ति प्रायः अजुएस थी। उसरी भारत में, बंगाल से मधुरा तक उसका शासन था। मौखरि राजा उसके सामंत थे, और यशोधमां की विजयों का कोई स्थिर प्रभाव न होने के कारण वह अपने राज्य को पुराने गुप्त सम्नाटों के समान ही शान के साथ संचालित करने में समर्थ रहा था। उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय और दामोदरगुप्त पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर आरूद हुए। इन्होंने ४३४ ईस्वी के बाद लगभग पच्चीस वर्ष तक शासन किया। कुमारगुप्त तृतीय के शासनकाल में कन्नौज का मौखरि महाराजा इस्माल वर्षों स्वतंत्र हो गया, और उसने सारे मध्यदेश से गुप्तों के शासन का अंत कर सोन नदी तक अपना शिकशाली साम्रास्त

कायम किया। इस प्रकार, गुप्तों का शासन मगध और बंगाल वक ही सीमित रह गया। उत्तरी बंगाल में दामोदरपुर नामक स्थान से पाँच ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, जो इस काल के इतिहास पर बहुत प्रकाश डालते हैं। इनमें से पाँचवाँ वाम्रपत्र ४४३ ई० में उत्कीर्ध कराया गया था। इसमें गुप्त सम्राट कुमारगुप्त का उन्लेख है, जिसका शासन उस समय बंगाल में विद्यमान था। यह इमारगुप्त तृतीय ही है, जो बालादित्य के बाद गुप्त सम्राट् बना था। इस वाम्रपत्र से सूचित होता है, कि बंगाल में युप्तों को शासन ४४३ ईस्वी तक विद्यमान था, श्रीर वहाँ का प्रांतीय शासक इस समय राजपुत्र देव भट्टारक था। इससे पूर्व बंगाल के शासक चित्रदत्त, ब्रह्मदत्त खीर जयदत्त रहे थे। इनका गुप्तवंश से कोई संबंध नहीं था। संभवतः, व तीनों प्रांतीय शासक एक ही कुल के थे, पर अब बंगाल का शासन करने के लिये गुप्तवंश के ही एक कुमार राजपुत्र देव को नियत किया गया था। पहले सुराष्ट्र, अवंति आदि दूरवर्वी विशास प्रदेशों के शासन का कार्य राजपुत्रों की दिया जाता था। पर अब गुप्त साम्राज्य केवल मगघ और बंगाल तक ही सीमित रह गया था। अवः वहाँ के शासन के बिये एक राजपुत्र की नियुक्ति विलक्ति स्वामाविक थी। पर चित्रदत्त के कुत से वंगाल के शासन को लेकर एक राजपुत्र के हाथ में देने से वह भी भली-माँ वि प्रगट होवा है, कि इस प्रदेश पर गुप्तों का अधिकार काकी मजबूत था।

कुमारगुप्त तृतीय के समय में उत्तरी भारत में भी गुप्त सामाध्य का द्वास प्रारंभ हो गया । मौस्वरि राजा कमीज में स्वयंत्र हो गये, और जासाम चादि चनेक प्रदेशों में भी स्वतंत्र राज्य कायम दूष । झठवीं सदी के मध्य तक प्रतापी गुप्त सम्राटों का शासन मध्य भारत से उठ गया। हुणों के आक्रमणों और यशोधमी जैसे साहसी योदाओं ने गुप्त साम्राज्य की नींव को जड़ से हिला दिया था। यद्यपि बालादित्य द्वितीय जैसे शक्तिशाली राजाओं ने कुछ समय तक अपने साम्राज्य को कायम रखा, पर अब सामंतों व प्रांतीय शासकों की अपने स्वतंत्र शासन स्थापित करने की महत्त्वा-कांचाओं पर काबू पा सकना असंभव होता जा रहा था। इसी का परिखाम हुआ, कि भारत में फिर विविध राज्य कायम हो गये, और कोई एक ऐसी शक्ति नहीं रह गई, जो 'आसमुद्र' भारत को एक शासन में रख सके।

#### उत्तरी भारत के विविध राज्य

कशील के मौखरि वंश ने किस प्रकार अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित किया, इसका वर्णन हम उपर कर चुके हैं। उसके श्रातिरिक्त जिन अन्य राजवंशों ने गुप्त साम्राज्य के अग्नावशेष पर अपने-अपने स्वतंत्र राज्य क्रायम किये, उनका संचेप से दिश्दर्शन करना इस काल के इतिहास को भलीमाँति समझते के लिये बहुत आवश्यक है।

गुप्त साम्राज्य का सब से पश्चिमी प्रांत सुराष्ट्र था। सम्राट् स्कंद्गुप्त के समय में वहाँ का शासक पर्णदत्त था। इसी ने गिरनार की सुदर्शन मील का जीखोंद्वार कराया था। इसी समय में सुराष्ट्र में स्थित गुप्त सेनाओं का सेनानी मटार्क था, जो मैत्रक कुल का था। हुखों के आक्रमण के कारण सेना की महत्ता बहुत बढ़ गई थी, और दूरवर्ती प्रांत में सेनापित सटार्क के अधिकारों में भी बहुत कुछ वृद्धि हो गई थी। संभ-वतः, पर्णदत्त के बाद सुराष्ट्र का शासन भी उसके हाथ में आ गया था। गुप्तकाल में बहुत से ऊँचे पद वंशक्रमानुगत होते थे। सटार्क के बाद सुराष्ट्र का शासक घरसेन हुआ। भटार्क और

धरसेन दोनों शक्तिशाली सेनाम्रों के सेनापति थे। एक शिलालेख में भटार्क को 'मौलमृतमित्रश्रेणीवलावाप्तराज्यश्रीः' कहा गया है। इसका अभिप्राय यह है, कि उसने मौल, मृत, मित्रवल श्रीर श्रेषीवल के द्वारा राज्यश्री प्राप्त की थी। प्राचीन काल की मागध सेनाओं के ये चार विभाग होते थे, थह हम पहले प्रदर्शित कर चुके हैं। भटार्क की अधीनता में सुराष्ट्र में जो सेनायें थीं, उनमें चारों प्रकार के ही सैनिक थे। गुप्त साम्राज्य पर हूर्णों के जो आक्रमण हो रहे थे, उनसे मटाई ने लाम उठाया, और अपनी शक्तिको बढ़ा लिया। शिला-लेखों में भटार्क और घरसेन को केवल सेनापति कहा गया है, पर घरसेन का उत्तराधिकारी द्रोणसिंह जहाँ सेनापित था, वहाँ महाराजा भी था। मतलब यह, कि वह सुराष्ट्र में एक पृथक् राज्य स्थापित करने में सफल हुआ था, जो नाम को ही गुप्तों के अधीन था। पर अभी तक वह गुप्तों के स्वामित्व की स्वीकार करता था, श्रौर इसीलिये उसने अपने शिलालेख में स्पष्ट रूप से लिखा है, कि वह 'परम मट्टारकपाद' के परम रवामित्व को मानवा था श्रीर उसी परम मट्टारकपाद ने स्वयं अपने हाथ से उसका श्रमिषेक किया था। पर इधर सुराष्ट्र के मैत्रक राजा वो निरंतर शक्ति प्राप्त करते जाते थे, और क्षर गुप्त सम्राटों का बल जीख हो रहा था। परिसाम यह हुंचा, कि घीरे-घीरे सुराष्ट्र के ये मैत्रक राज्य विसक्कत स्वतंत्र हो गये। पहले सुराष्ट्र की राजधानी गिरिनगर (गिर-नार) बी, बाद में मैत्रक राजाओं ने वल्लभी को अपनी राजधानी बनाया। संभवतः, अठवीं सदी के प्रारंभ तक सुराष्ट्र के मैत्रक , राजा शुप्त सम्राटों के सामंत रूप में राज्य करते थे। यशीधर्मा की विजयों के समय गुप्तों की शक्ति को जो आधाव लगा, उस समय वे स्वतंत्र हो गये। द्रोणसिंह के बाद तीसरी पीढ़ी में

घरसेन द्वितीय हुआ। वह स्थानेश्वर और कन्नीज के राजा हर्षवर्धन का समकालीन था। हर्ष के उसके साथ अनेक युद्ध हुए थे। बाद में मैत्रक महाराज धरसेन ने हर्ष की अधीनता स्वीकृत कर ली थी, और इनके मैत्री संबंध को स्थिर रखने के लिये हर्ष ने अपनी पुत्रो का विवाह उसके साथ कर दिया था।

सुराष्ट्र की तरह मालवा में भी गुप्त साम्राज्य के हास के समय एक पृथक् राज्य की स्थापना हुई। मालवा की राजधानी मंदसोर थी। वहाँ गृप्त सम्राट् की श्रोर से शांतीय शासक शासन करते थे। सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम के समय में वहाँ मंखुवर्मो इस पद पर नियत था। बाद में यहीं पर यशोधर्मा ने अपनी शक्ति का विस्तार शुरू किया, श्रोर अपने अतुल पराक्रम से उसने सारे गुप्त साम्राज्य को जड़ से हिला दिया। संभवतः, यशोधर्मा मालवा के किसी पुराने राजकुल में उत्पन्न हुआ था, और उसके पूर्वपुरुषों की स्थित सामंतों के सहश थी। यशो-धर्मा के बाद मालवा फिर गुप्तों के श्रधीन नहीं रहा।

कन्नीज के मौसरि राज्य के परिचम में स्थानेश्वर में भी इस युग में एक स्वतंत्र राजवंश का प्रादुर्भाव हुआ। इसका संस्थापक पुष्यभूति था। उसी के कुल में आगे चल कर नर-वर्धन हुआ। यह गुप्त साम्राज्य का एक सामंत था, और इसी स्थित में स्थानेश्वर तथा उसके सभीपवर्ती प्रदेशों का शासन करता था। नरवर्धन के बाद दूसरी पीढ़ी में आदित्य वर्धन हुआ। इसे महाराजा लिखा गया है। इसका अभिप्राय यह है, कि सामंत के रूप में इसकी स्थिति अब अच्छी ऊँची हो गई थी। आदित्यवर्धन का विवाह गुप्त वंश की राज-कुमारी महासेनगुप्ता के साथ में हुआ था। इसके कारण उसका प्रभाव तथा नैभन और भी अधिक बढ़ गया था। आदित्यवर्धन का काल छठवीं सदी के शुरू में था। हुएों के आक्रमसों स्पीर यशोधमां की विजययात्रा के कारए जो अव्यवस्था इस समय उत्पन्न हो गई थी, उसमें गुप्त सम्राटों के लिये यह संमय नहीं रहा था, कि वे सुदूरवर्ती स्थानेश्वर के सामंत महाराजाओं को स्थाने स्थीन रख सकें। परिएाम यह हुआ, कि आदित्य-वर्षन स्वतंत्र राजा के रूप में राज्य करने लगा, स्थीर उसके बाद प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन स्थीर हर्षवर्धन विलक्षक ही स्वतंत्र हो गये। हर्ष के समय में कन्नीज स्थीर स्थानेश्वर के राष्य किस प्रकार एक हो गये, इसका उन्लेख हम पहले कर सुके हैं।

सन्नाट् कुमारगुप्त तृतीय के समय ( इठवीं सदी के मध्य )
तक वंगाल गुप्त साम्राज्य के श्रांतर्गत रहा। पर बाद में वहाँ
गुप्त वंश के ही एक पराक्रमी कुमार नरेन्द्रगुप्त शशांक ने
श्रपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। शिलालेखों में पहले
शशांक को श्री महासामंत शशांकदेव श्रीर बाद में महाराजाघिराज लिखा है। सातवीं सदी के शुरू तक शशांक बंगाल में
अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर चुका था। इसकी राजधानी
कर्णमुवर्ण थी। यह बड़ा शक्तिशाली राजा था। कन्नीज के
मौखरि राजा शह्वमां को परास्त कर इसने युद्ध में मार दिसा
था। स्थानेश्वर के राजा राज्यवर्धन की मृत्यु भी इसी के हानों
हुई थी।

#### ं (४) बाग्ध गुप्तवंश्व

दामोदरगुप्त के समय में सोन नदी से पश्चिम का सब भदेश मौस्वरियों के हाथ में चला गया था। उसके बाद महासेन राजा हुआ। गुप्तों की निबंतता से लाभ उठा कर प्रोग्ज्योतिस (आसाम) के राजा सुस्थितवर्मा ने भी स्वतंत्रता उद्घोषित कर ही। समुद्रगुष्त के समय से आसाम के राजा
गुष्त सम्राटों की अधीनता स्वीकृत करते चले आ रहे थे, और
उनकी स्थिति सामतों के सहरा थी। मुस्थितवर्मा ने अपने
को महाराजाधिराज उद्घोषित किया, और गुष्तों के विरुद्ध
विद्रोह कर दिया। पर महासेनगुप्त ने चढ़ाई कर लौहित्य नदी
के तट पर उसे परास्त किया, और इस प्रकार पूर्वीय भारत में
गुप्तों की शिक्त को स्थिर रखा। मौखिरियों की शिक्त का मुकाबला
करने के लिये उसने स्थानेश्वर के राजा आदित्यवर्धन से
मैत्री स्थापित की और अपनी बहिन महासेनगुष्ता का विवाह
उसके साथ कर दिया।

इस प्रकार स्थानेश्वर के राजा से संधि कर महासेनगुष्त ने मौकार राजा अवंतिवर्मा पर चढ़ाई की। पूर्वी मालवा के अनेक प्रदेश इस समय मौकारियों के हाथ से निकल कर गुष्तों के हाथ में चले गये। इन नये जीते हुए प्रदेशों पर शासन करने के लिये महासेनगुष्त ने अपने पुत्र देवगुष्त को कुमारा-मात्य के रूप में नियत किया। महासेनगुष्त के समय में गुप्त-वंश की शांक फिर बढ़ गई। आसाम से मालवा तक अपने राज्य को स्थिर रक्ष कर वह उत्तरी भारत की एक महत्त्वपूर्ध राजनीतिक शांक वन गया।

महासेनगुप्त के दो पुत्र थे, देवगुप्त और माधवगुष्य । पिता के जीवनकाल में देवगुष्त मालवा का शासक था। माधवन्गुष्त ग्रुप्त अपने पिता की बहिन महासेनगुष्ता के पास स्थानेश्वर में रहता था। महासेनगुष्ता के पोते राज्यवर्धन और हर्षवर्धन माधवगुष्त की आयु के थे। उनके साथ उसकी बहुत धनिष्ट मैत्री थी। माधवगुष्त का बचपन उन्हीं के साथ में उसतीत हुआ था।

राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की एक बहिन भी थी, जिस्का

नाम राज्यश्री था। इसका विवाह मौखरिवंश के राजा प्रह-वर्मन के साथ में हुआ था। इस विवाह के कारण कन्नी क भौर स्थानेश्वर के राज्यों में घनिष्ट मैत्री स्थापित हो गई थी। परिचमी-भारत के इन दो शक्तिशाली राज्यों की संधि गुप्त राजाओं को बिलकुल पसंद नहीं आई। गुप्तों और मौसरियों में देर से शत्रुवा चली आवी थी। मौखरियों की शक्ति की कर्म-जोर करने के लिये ही गुष्त राजा महासेनगुष्त ने स्थानेश्वर के राजा से मैत्री की थी। अब स्थानेश्वर के राजा का सहयोग पाकर कन्नीज के मौखरियों की शक्ति बहुत बढ़ गई थी। गुप्त राजा इसे सहन नहीं कर सके। मालवा के शासक देवगुष्त श्रीर गीड़ देश के शासक नरेंद्रगुप्त शशांक (जो स्वयं गुप्तवंश का या और अभी तक पाटलीपुत्र के गुप्त सम्राटों के महासामंत रूप में राज्य करता था ) ने मिल कर कन्नीज पर आक्रमण किया। युद्ध में मौकरि राजा महवर्मा मारा गया और राज्यश्री को कारागार में डाल दिया गया । यह समाचार जब स्थाने-रबर पहुँचा, तो वहाँ का राजा राज्यवर्धन क्रोध से आगचबूजा हो गया। वह अभी हुखों के विरुद्ध काश्मीर पर चढ़ाई करके बापस लौटा था। उसने तुरंत युद्ध की तैयारी की और एक बड़ी सेना साथ में लेकर मालवराज देवगुष्त पर हमला बोल दिया। देवगुष्त स्थानेश्वर की सेना का सामना नहीं कर सका। वह परास्त हो गया और राज्यश्री कारागार से मुक्त हुई। मालवा के गुप्त शासक को परास्त कर राज्यवर्धन शशांक की भोर मुद्रा। शशांक बढ़ा महस्वाकांची चौर कूटनीविज्ञ था। उसने सम्मुख युद्ध में राज्यवर्धन का मुक्रावला करना उचित न बान चाल से काम लिया। उसने राज्यवर्धन के पास संदेश मेजा कि मैं संधि करना चाहता हूँ, और मैत्री को स्थिर रखने के लिये अपनी कन्या का विवाह राज्यकर्वन के साथ करने

लिये तैयार हूँ। संधि की सब बातें तय करने के लिये राज्य-वर्धन श्रेपने साथियों के साथ शशांक के डेरे पर गया। वहाँ सब षड्यंत्र तैयार था। शशांक के सैनिकों ने अकस्मात् राज्य-वर्धन और उसके साथियों पर हमला करके उनका घात कर दिया। ये घटनायें इतनी शीघ्र और अचानक हुई, कि सारे कन्नौज में उथल-पुथल मच गई। घबराहट और निराशा के कारख राज्यश्री को आत्मघात के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय समम नहीं आता था। वह भाग कर विष्याचल के जंगलों की तरफ चली गई।

कन्नीज के मौस्वरियों की सहायवा के लिये जब राज्य-वर्धन ने अपनी सेना के साथ स्थानेश्वर से प्रस्थान किया था, वो वहाँ का शासनकार्य उसके छोटे भाई हर्षवर्धन के हाथ में था। अपने बड़े भाई की हत्या के समाचार को सुनकर उसके कोध का ठिकाना नहीं रहा। एक बड़ी सेना को साथ लेकर उसने शशांक से बदला लेने के लिये प्रस्थान किया। अपने ममेरे भाई भंडी की शशांक पर आंक्रमण करने का आदेश देकर हर्षवर्धन स्वयं अपनी बहिन की खोज में निकल पड़ा। जंगल के निवासियों की सहायता से राज्यश्री को दुँदता हुआ वह ठीक उस समय उसके पास पहुँचा, जब वह सब तरफ से निराश हो चिवाप्रवेश की तैयारी में थी। हर्ष ने अपनी बहिन को बहुत सममाया। उसने कहा, शत्रु के भय से अपने राज्य की जिम्मेदारी को छोड़कर इस प्रकार आत्महत्या करना घोर कायरता है। शत्रुक्षों से बदला चुकाना पहला और मुख्य कर्वव्य है, जिस की उपेना करना किसी भी दशा में उचित नहीं है। हर्ष के समम्माने से राज्यश्री ने आत्महत्या का विचार छोड़ दिया और कन्नीज की राजगद्दी को संमालने के सिबे बापस लौट आई।

अपनी बहिन के प्रतिनिधि रूप में हर्ष ने अब कन्नीज के राज्यभार को संभाल लिया। स्थानेश्वर का राजा वह अपने अधिकार से था, और कन्नौज के मौखरि राज्य का शासन वह अपनी बहिन की तरफ 'से करता था। दोनों रोज्यों की सम्मिलित शक्ति अब बहुत बढ़ गई थी। अब हर्षबर्धन ने शशांक से बदला लेने का कार्य प्रारंभ किया। सेनापति भंडी पहले ही शशांक से युद्ध में ब्यापृत था। अब हर्ष भी पूरी शक्ति से इसमें लग गया। प्राचीन शिलालेखों से सूचित होता है, कि पूरे छः वर्ष तक हर्ष शशांक के साथ युद्ध में लगा रहा। श्रासाम के राजा के साथ उसने मैत्री स्थापित की। बहाँ के राजा गुप्तों के शासन से स्वतंत्र होने के प्रयत्न में थे ही। सुस्थितवर्मा के बाद भास्करवर्मा वहाँ का राजा बना था। यह भी बढ़ा प्रतापी श्रीर महात्वाकांची था। गुप्तवंशी शशांक के प्रभाव से मुक्त होने के लिये इसने उसके परमशत्र हर्षवर्धत के साथ मैश्री स्थापित की । शशांक को परास्त करना सुगम बात न थी। गुप्तों की सब शक्ति उसके साथ में थी। श्रंत में हर्षवर्ष न ने उसके साथ संधि, कर ली, श्रौर उसे बंगाल के स्वतंत्र राजा के रूप में स्वीकार कर लिया।

इन सब युद्धों में माधवगुप्त हुई के साथ रहा। वह हुई का परम मित्र था, और जब अपने पिता महासेनगुप्त की सृत्यु के बाद वह पाटलीपुत्र के राजसिंहासन पर आखद हुआ, तो भी हुई के साथ उसकी यह मित्रता कायम रही। मालवा का कुमारमात्य देवगुप्त और बंगाल का महासामंत राशांक दोनों गुप्त बंग के थे, और दोनों से हुई की बोर रात्रुता थी। पर पाटलीपुत्र के गुप्त सम्राद का इन युद्धों में कोई माग नहीं था। इसलिये जब माधवगुप्त स्वयं उस पद पर अधिष्ठित हुआ, तो भी हुई के साथ उसका पुराना मित्रमाव यथापूर्व करा रहा। पर यह ध्यान रखना चाहिये, कि पाटलीपुत्र के गुप्त सम्नाटों की अपेद्धा इस समय कन्नोज और स्थानेश्वर के अधिपति हर्ष का साम्राज्य बहुत विस्तृत था। माधवगुष्त ने ६०६ से ६४७ ईस्वी तक राज्य किया।

उसके बाद उसका पुत्र ऋादित्यसेन पाटलीपुत्र का समाट बना । उसके सिंहासनारूढ़ होने से एक साल पहले ६४६ ईस्बी में हर्षवर्धन की भी मृत्यु हो चुकी थी। हर्ष के बाद उसका राक्तिशाली विशाल साम्राज्य ब्रिन्न-भिन्न हो गया। काश्मीर और सिंघ से बंगाल की सीमा तक अपने बाहुबल के जोर पर जो शक्ति इर्षवर्धन ने स्थापित की थी, वह उसकी मृत्यु के बाद स्थिर नहीं रह सकी। परिसाम यह हुआ, कि फिर पुराने राजवंशों और सामंतों ने सिर उठाया और अन्य महत्त्वा-कांची राजा श्रपनी शक्ति के विस्तार के लिये कटिबद्ध हो गयें। मागध राजा आदित्यसेन ने भी इस प्रिस्थिति का लाभ उठाया । एक शिलालेख में आदित्यसेन की परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि से विभूषित किया गया है। वह उपाधि पुराने प्रतापी गुप्त सम्राटों की थी , जिसे आदित्यसेन ने फिर घारम किया था । एक अन्य शिलालेस में उसे 'पृथिवी पति' और 'आसमुद्रांत वसुन्धरा' का शासक भी कहा गया है। अतीत होता है, कि आदित्यसेन ने गुप्त साम्राज्य का अच्छा विस्तार किया और इसी उपलच में उसने अंदर्भेष यझ भी किया। स्केंद्रगुप्त के बाद गुप्त सम्राटों में भादित्य-सेन ने ही पहले-पहल अरवमेघ का अनुष्ठान किया। लगभग दो सदी के बाद गुष्त सम्राटों के इस अरबमेघ से यह मली-भाँ वि स्चित हो जावा है, कि आदित्यसेन एक शक्तिशाली राजा था, और उसने गुप्त साम्राज्य की शक्ति का बहुत कुछ पुनद्धार किया था।

श्रादित्यसेन के बाद उसका लड़का देवगुष्त पाटलीपुत्र की राजगही पर बैठा। उसे शिलालेखों में जहाँ 'परमभट्टारक महाराजाधिराज' कहा गया है, वहाँ 'सकलोत्तरापयनाथ' भी कहा है। इससे प्रतीत होता है, कि श्रादित्यसेन द्वारा स्थापित साम्राज्य उसके समय में श्र जुरुषा रहा, श्रीर वह उत्तरी भारत के श्र च्छे बड़े प्रदेश में शासन करता रहा। देवगुष्त श्रीव धर्म का श्र जुरायी था।

अपने शासनकाल के अंतिम सालों में देवगुप्त के चालुक्य राजा विनयादित्य से अनेक युद्ध हुए। इस समय में दिन्धा- अम में चालुक्य वंश बहुत जोर पकड़ रहा था। उसके महत्त्वा- कांन्री राजा अपने साम्राध्य के विस्तार के लिए भगीरथ प्रयत्न में लगे थे। क्योंकि उत्तरापथ इस समय गुष्तों के हाथ में था, अतः स्वाभाविक रूप से उनमें परस्पर संघर्ष हुआ। अगेर देवगुप्त को एक बार विनयादित्य से बुरी तरह हार भी खानी पड़ी। इस समय के एक शिलालेख से आमास मिलता है, कि देवगुप्त की मृत्यु भी इन्हीं युद्धों में हुई।

देवगुप्त के बाद उसका लड़का विष्णुगुप्त गुप्त साम्राज्य का स्वामी हुआ। उसका समकालीन चालुक्य राजा विजयादित्य था। यह अपने पिता के समान प्रवापी और महत्वाकांची था। उसने एक बार फिर उत्तरापय पर आक्रमण किया, और मार्ग के सब प्रदेशों को जीवता हुआ मगध तक आ पहुँचा। उसने मगध राजा को हरा कर उसके परमेश्वरत्व के निशान, गंगा यमुना के चिह्नों से अंकित व्यक्त को युद्ध में झीन बिया था। चानुक्य राजा से पराजित होने बाला यह गुप्त समाट संभवतः विष्णुगुप्त ही था। चानुक्यों के आक्रमण से गुप्तों की शक्ति खुत चीए हो गई थी, और इसी कारण अनेक सामंत राजा फिर स्वतंत्र होने लग गये थे। गुप्तों की शक्ति के इस हासकाब

में कन्नीज के सामंत राजानों ने फिर सिर उठाया। वहाँ का राजा इस समय यशोवमां था, जो ग्रप्त सम्राट् अवंति के शासन-काल में अपने को गुप्तों का 'भृत्य' समम्मता था। पर अब वह स्वतंत्र हो गया, जीर उसने मगध पर चढ़ाई भी की। सोन नहीं के तट पर उसने गुप्त राजा को परास्त किया और अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया।

गुप्तवंश का अंतिम राजा जीविवगुप्त था। इसका एक शिलालेख विहार में आरा के समीप देववरनार्क नामक स्थान पर प्राप्त हुआ है। यह एक प्राचीन विष्णुमंदिर के द्वार पर स्कीर्थ है। इसके अध्ययन से झात होता है, कि जीवितगुप्त की झावनी (विजय स्कंघावार) गोमवी नदी के वट पर स्थित थी। गोमवी नदी वर्तमान संयुक्त प्रांत में है। वहाँ झावनी का होना इस बात को सूचित करता है, कि उसके पूर्व का प्रदेश अब संभवतः गुप्तों के अधिकार में नहीं रहा था। कस्तीज के राजाओं ने वहाँ तक के प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया था।

जीविवगुष्त के साथ गुष्तवंश की समाष्ति हो गई। इस समय उत्तरी भारत में अनेक महत्वाकां द्वी राजा अपनी शिष्ठ बढ़ा रहे थे। काश्मीर का राजा लिलता दित्य मुक्तापीड बड़ा शिष्ठशाली था। उसने पूर्व में दूर-दूर तक हमले किये थे। एक अनुश्रुति के अनुसार उसने गौड़ देश के राजा को कैंद कर लिया था। लिलता दित्य का समय ७३३ से ७६६ ईस्वी तक है। इसी समय के लगभग मगध में गुष्तवंशी राजा जीवित-गुष्त का शासन था, जिसकी अधीनता में गौड़ देश भी था। लिलता दित्य द्वारा कैंद किया जाने वाला गौड़नरेश यदि जीवित-गुष्त ही हो, तो कोई आश्चर्य नहीं। उधर कामरूप और कन्नोज के राजा भी इस काल में विजययाना आमें में संस्थान

थे। यदि इनमें से कोई राजा मौर्यो घोर गुष्तों के समान भारत में स्थिर साम्राज्य की स्थापना कर सकता, तो बहुत उत्तम होता। पर इनकी विजययात्राये यशोधमां और हर्ष-वर्धन की दिग्विजयों के समान इसिक घोर अचिरस्थायी थीं। उन्होंने भारत में कोई शक्तिशाली राज्य स्थापित करने की जगह सर्वत्र अराजकता उत्पन्न कर दी थी। जीवित-गुष्त के ग्रंत के साथ मगध की राज्यशक्ति और पाटलीपुत्र का वैभव खाक में मिल गये। इसके बाद फिर कभी पाटलीपुत्र भारत की प्रथम नगरी का गौरवपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त कर सका।

गुप्तवंश का श्रंत श्राठवीं सदी के मध्य भाग में हुआ।

#### (५) चीनी यात्री सुपनस्सांग

गुप्तवंश के हासकाल में जब स्थानेश्वर और कन्नीज का राजा हर्षवर्धन भारत का सब से शक्तिशाली सम्राट्था, तब एक प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत में आया, जिसका नाम ह्युपन-त्सांग है। यह ६३० ईस्वी के लगभग भारत में पहुँचा। वह १४ वर्ष तक इस देश में रहा। यहाँ उसने केवल बौद्ध धर्म का ही मलीमाँति अनुशीलन नहीं किया, अपितु इस देश के समाज, रीति-रिवाज, ऐतिहासिक अनुअति आदि का भी खूब गंभीरता से अध्ययन किया। उसने जो अपना यात्राविवरण लिखा है, वह ऐतिहासिक हिट से बहुत महत्व का है। फाइबान की तरह से उसने बौद्ध धर्म के अतिरिक्त अन्य सब बातों की उपेवा नहीं की, अपितु बड़ी बारीकी से इस देश के जीवन के सब पहुतुओं का मलीमाँति वर्णन किया है। यही कारण है, कि सात्वीं सदी के भारत को भलीमाँति समम्हने के लिए ह्युपन-त्सांग का भारतवर्णन एक प्रकार से विश्वकीष का काम देता

है। इस चीनी यात्री का कुछ परिचय देना इस काल के इति-हास को समफने के लिये बहुत उपयोगी है।

६०० ईस्वी के लगभग कन्स्यूसियस के धर्म को मानने वाले एक परिवार में हा एनत्सांग का जन्म हुआ था। उसके तीन भाई और थे। उमर में वह सबसे छोटा था। छोटी आयु में ही उसका ध्यान बौद्ध धर्म की तरफ आक्रुष्ट हुआ, और उसने भिन्नु बन कर इस उच्च धर्म का मलीगाँति अध्ययन करने का संकल्प किया। बीस वर्ष की श्रायु में वह भिन्नु हो गया श्रीर चीन के विविध विहारों में जाकर बौद्ध धर्म का श्रध्ययन किया। चीन के स्थविरों से जो कुछ भी सीखा जा सकता था, उसते सीखा। पर उसे संवोष नहीं हुआ। चीनी भाषा में अनूदित बौद्ध मंथों से उसकी जिज्ञासा पूर्ण नहीं हुई। उसने विचार किया कि भारत जाकर बौद्ध धर्म के मूल पंथों का अनुशीलन करे, श्रीर उन पवित्र तीर्थस्थानों का भी दर्शन करे, जिनसे भगवान् बुद्ध और उनके प्रमुख शिष्यों का संबंध है। सब प्रकार की तैयारी करके २६ वर्ष की ऋायु में झुएनत्सांग ने चीन से भारत के लिये प्रस्थान किया। इस समय चीन से भारत आने के लिए श्रनेक मार्ग थे, जिनमें से एक उत्तरी मध्य एशिया से होकर गया था। ह्युपनत्सांग ने इसी मार्ग का अवलंबन किया, और यह तुरफान, वाराकंद, समरकंद श्रीर काबुल होता हुआ भारत पहुँचा । चीन से भारत पहुँचने में उसे एक साल लगा ।

हिंदुकुश पर्वतमाला को पार कर वह किपशा की राजधानी
में शलोका नमाक विहार में रहा। अपना चातुर्मास्य उसने वहीं
पर व्यवीव किया। वहाँ से अन्य अनेक नगरों और विहारी
की यात्रा करवा हुआ वह काश्मीर गया। ह्यु पनत्सांग काश्मीर
में दो वर्ष तक रहा। इस युग में भी काश्मीर वौद्ध धर्म का
महत्त्वपूर्ण केंद्र था। ह्यु एनत्सांग ने अपने ये दो साल काश्मीर

में बौद्ध प्रथों के अध्ययन में व्यतीत किये। काश्मीर से वह पंजाब के अनेक स्थानों का भ्रमण करता हुआ स्थानेश्वर पहुँचा। यहाँ जयगुप्त नाम का एक प्रसिद्ध विद्वान् रहता था। ह्य पनत्सांग ने उसके पास कई मास तक अध्ययन किया। वहाँ से वह कन्नीज गया, जो उस समय उत्तरी भारत की प्रधान राजनीर्विक शक्ति था। यहीं उसका सम्राट् हर्षवर्धन से परिचय हुआ। कन्नीज से ह्युपनत्सांग अयोध्या, प्रयाग, कोशांबी, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, कुशीनगर, वाराखसी और वैशाली श्रादि होता हुआ मगध पहुँचा। पाटलीपुत्र उस समय विलक्कल स्नीस हो गया था। अब से लगभग दो सदी पहले जब फाइयान भारत त्राया था, वो पाटलीपुत्र में महाप्रतापी गुप्त सम्राटों का शासन था। यह नगरी न केवल एक विशाल साम्राज्य की राजधानी थी, अपितु झान, शिचा और संस्कृति की भी बहुत बड़ी केंद्र थी। यही कारण है, कि फाइयान ने पाटलीपुत्र में रह कर ही अपनी धर्म और ज्ञान की पिपासा को शांत किया • था। पर अब गुप्तों की शक्ति के चीए होने और कन्नीज के मौसरि राजाक्नों के उत्कर्ष के कारस पाटलीपुत्र का स्थान कन्नीज ने ले लिया था। मगध के गुप्त राजा इस समय निर्वल थे और हर्षवर्धन के सम्मुख उनकी शक्ति बिलकुल फीकी थी। पिछले दिनों की अन्यवस्था और अशांति से पाटलीपुत्र का वैभव भी चीखप्राय हो गया था। यही कारण है कि ह्युएनत्सांग पाटलीपुत्र में देर तक नहीं ठहरा। वहाँ के प्रसिद्ध स्तूपों चौर विद्यारी का दरीन कर वह बोधिवृत्त के दर्शनों के लिये गया। सु प्तत्यांग ने लिखा है, कि राजा शशांक बौद्ध धर्म से बड़ा देख रखता था, वह स्वयं शैवं धर्म का कट्टर अनुयायी था। उसने बोधिवुद्ध को कटवा दिया और पटना में बुद्ध के पट्ट चिह्नों से अंकित पत्थर को, जिसकी बौद्ध लोग पूजा करते थे,

गंगा में फिकवा दिया। ह्यू एनत्सांग ने बोधिवृत्त के नीचे उस स्थान के दर्शन कर अपार संवोध प्राप्त किया, जहाँ भगवान बुद्ध को बोध हुआ था। भक्त लोगों ने बोधिवृत्त का फिर से आरोपस कर दिया था। यहाँ से हा एनत्सांग नातंदा गया । इस युग में यहाँ का विहार शिचा और ज्ञान का सब से बड़ा केंद्र था। षीनी यात्री कुछ समय तक वहाँ रहा, श्रीर बौद्ध धर्म के विविध पंथों का भलीभाँ वि श्रनुशीलन किया । नालंदा से हिरण्यदेश ( मुंगेर ), चंपा, राजमहत्त, पुण्डूवर्धन, कर्णसुवर्ण भादि होता हुआ वह द्विए भारत की . श्रोर मुड़ा। उड़ीसा तथा दिन्य कोशल होता हुआ सु एनत्सांग धनकटक पहुँचा। यहाँ अमरावती के विहार में वह कई महीने तक रहा। अमरा-वती से वह कांची गया। इसके बाद वह उत्तर-पश्चिम की भोर मुड़ा, और वनवासी देश होता हुआ महाराष्ट्र पहुँच गया। दिक्सन के अनेक नगरों और विहारों का अमण करता हुआ ह्यू एनत्सांग सिंध और मुलवान गया। वहाँ से अनेक नवीन स्थानों का अवलोकन करता हुआ वह नालंदा गया । बौद्ध धर्म के जो प्रंथ उसने अभी तक नहीं पढ़े थे, उन सब का इस बार उसने अनुशीलन किया।

इन दिनों कामरूप (श्रासाम) में भास्करवर्मा का शासन था। वह कन्नौज के सम्राट् की श्राधीनता स्वीकीर करता था। उसने खुएनत्सांग को श्रासाम पधारने के लिये निमंत्रख दिया। श्रासाम में उस समय बौद्ध धर्म का यथेष्ट प्रचार नहीं या। श्रातः श्रापने गुरु नालंदा के प्रधान श्राचार्य शीलभद्र की श्राह्मा से खुएनत्सांग ने श्रासाम के लिये प्रस्थान किया। भास्करवर्मा ने बड़े श्रादर के साथ इस प्रसिद्ध विदेशी बौद्ध विद्वान का स्वागत किया।

इस समय सम्राट् हर्षवर्धन बंगाल में राजमहल में पड़ाब

हाले पड़े थे। जब उन्हें झात हुआ, कि ह्यु एनत्सांग आसाम में हैं, तो उन्होंने भास्करवमां को यह आदेश दिया, कि इस चीनी विद्वान को साथ लेकर गंगा के रास्ते कन्नौज आवे। हर्षवर्धन ने कज्ञौज में एक बौद्ध महासभा का आयो-जन किया था, जिसमें बौद्ध धर्मवन्त्वों पर विचार करने के लिये दूर-दूर से पंहितों और भिज्जुओं को निमंत्रित किया गया था। हर्ष की इच्छा थी, कि ह्यु एनत्सांग भी इस महासभा में संम्मिलित हो। हर्ष के आदेश से भास्करवर्मा ह्यु एनत्सांग को लेकर कज्ञौज आया। वहाँ इस चीनी विद्वान ने अपने पाँडित्य का खूब प्रदर्शन किया। बाद में वह हर्ष के साथ प्रयाग गया, जहाँ सम्राट् ने बहुत दान-पुण्य किया। इस तरह १४ वर्ष के लगभग भारत में रह कर और यहाँ के बहुत से धर्मप्रंथों को साथ लेकर ह्यु एनत्सांग उत्तर-पश्चिम के स्थलमार्ग से ही चीन को लीट गया।

#### पच्चीसवाँ अध्याय

#### पाक वंश का सासन

(१) अराजकता का काल

श्राठवीं सदी के पूर्वोर्घ में मगध के गुप्त सम्राटों की शक्ति बहुत चीगा है! गई थी। गुप्तों के शासन में जिस सामंत पद्धवि का विकास हुआ था, वह अब अपना फल दिखा रही थी। देश में कोई एक राजा ऐसा नहीं था, जो विविध सामंतों की अपने काव में रख सके और अव्यवस्था और अशांति की प्रवृत्तियों को दबाने में समर्थ हो। गुप्त साम्राज्य की शक्ति के संमय में जो विविध राजा ऋधीनस्य सामंत रूप में शासन करते थे, वे सब श्रव स्वतंत्र हो रहे थे, श्रीर उनमें से श्रनेक महत्त्वाकांची राजा विजययात्रात्रों और दिग्विजयों द्वारा देश में और भी अशांति उत्पन्न कर रहे थे । यशोधर्मा और हर्षवर्धन की विजयों ने किसी स्थिर साम्राज्य की नींब नहीं डाली। श्रब आठवीं सदी के शुरू में अनेक ऐसे महत्त्वा गांची राजकुल थे, जो इन्हीं की तरह विजययात्राच्यों के लिये तत्पर थे, चौर चारों तरफ इमले करके अन्य सामंतों को परास्त कर अपने को चक्रवर्ती सम्राट् बनाने का स्वप्न हेस रहे थे। पर इनमें से किसी को भी एक स्थिर साम्राज्य बनाने में सफलता नहीं हुई। सामंत पद्धति ही इसका प्रधान कारण है।

श्राव्यवस्था के इस काल में मगध पर श्रानेक राजाओं ने हमले किये। ६३१ ईस्वी के लगभग कन्नीज के राजा यशोवमी ने दिग्विजय के लिये प्रस्थान किया। हर्षवर्धन के कोई संवान नहीं थी, श्रवः ६४४ ईस्वी के लगभग जब उसकी मृत्यु हुई, तो भंडी कन्नोज के राजसिंहासन पर बैठा था। भंडी हर्षवर्षन का ममेरा भाई था। यशोवर्मा संभवतः भंडी का ही वंशज था। उसने कन्नोज की राजशक्ति को फिर बढ़ाया। किव वाक् पितराज ने गोड़वहों में इस यशोवर्मा के विजयश्वातंत को विस्तार के साथ लिखा है। इससे ज्ञात होता है, कि यशोवर्मा ने बंगाल पर त्राक्रमण किया था। उन दिनों बंगाल मगध के अधीन था और वहाँ गुप्तवंशी राजा राज्य करते थे। यशोवर्मा ने इन्हें परास्त किया और अनेक सामंत राजाओं को नष्ट किया।

७३१ ईस्वी के यशोवर्मा के आक्रमस का असर अभी दूर नहीं हुआ था, कि काश्मीर के शक्तिशाली राजा मुक्तापीड ललितादित्य ने दिग्विजय के लिये प्रस्थान किया। पंजाब और मध्यदेश के विविध राजाओं को परास्त करता हुआ ललिया-दित्य मगध और बंगाल तक बढ़ा, और पाटलीपुत्र के गुप्त राजा को परास्त किया। लिलतादित्य बड़ा प्रतापी राजा था। कन्नीज के राजवंश को भी उसने युद्ध में नीचा दिखाया था। मगध के गुप्त वंश का अंत संभवतः इसी के आक्रमणों से हुआ। दिग्विजय के बाद लिलतादित्य तो अपने देश को वापिस लौट गया, पर भारत में सर्वत्र अराजकता हा गई। इस अध्यवस्था से लोम उठाकर आसाम के राजा श्रीहर्ष में सिर उठाया और ६४८ ईस्वी के लगभग बंगाल और मगध पर आक्रमस किये। जब यह समाचार काश्मीर पहुँचा, तो वहाँ का राजा फिर विजय-यात्रा के लिये निकला। मुक्तापीड की मृत्यु हो जाने से अब बहाँ जयापीड का शासन था। यह भी अपने पिता के समान ही प्रवादी और महत्त्वाकांची था। इसने अपनी विजययात्रा में एक बार फिर मगध और बंगाल का मर्दन किया। उन दिनों

पुरुडवर्धन में जयंत नाम का एक सामंत राजा राज्य करता था। जयापीड ने उसकी कन्या कल्याणदेवी के साथ विवाह किया, श्रीर जयंत को बंगाल में शासन करने के लिये नियत करके वह स्वयं काश्मीर वापस लौट श्राया। पर जयापीड को बंगाल तक के विस्तृत प्रदेश में स्थिर शासन स्थापित करने में सफलता नहीं हुई । यह शक्तिशाली सामंतों का युग था, जो इस अन्य-वस्था के काल में सर्वत्र स्वतंत्र रूप से शासन करने के लिये सदा उत्सुक रहते थे। दिग्विजय करके जयापीड के वापस लौटते ही फिर सर्वत्र अराजकता श्रौर श्रव्यवस्था छा गई। जयंत इस अशांति की दशा को दूर करने में जरा भी सफल नहीं हुआ। तिब्बती लामा तारानाथ ने इस दशा का क्या ठीक वर्सन किया है-"उस समय वहाँ कोई भी एक शक्तिशाली राजा न था। स्रोडिविष ( शायद उड़ीसा का स्रोड़ देश ), बंगाल स्रौर पूर्व के पाँच राज्यों में हरेक ब्राह्मण, ज्ञत्रिय व वैश्य अपने पास-पड़ौस के प्रदेश में राजा बन बैठा था। देश में किसी राजा का शासन नहीं था।"

निःसंदेह, कन्नोज, श्रासाम, काश्मीर श्रादि के महत्त्वाकांची राजाओं की निरंतर विजययात्राश्चों का यही परिखाम हुआ, कि सारे देश में अराजकता झा गई, श्रीर बहुत से झोटे-छोटे सामंत राजा ही नहीं, श्रपितु प्रत्येक ब्राह्मए, च्रित्रय श्रीर वैश्य श्रपने-श्रपने प्रभावचेत्र में प्रथक्-पृथक् शासन करने लगा।

#### (२) मात्स्य न्याय का अंत और पाल वंश का आरंभ

अराजकता की इसी दशा को इस काल के एक शिलालेख में 'मात्स्य न्याय' के नाम से कहा गया है। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, इसी तरह जब शक्तिशाली निर्वेश के मचण के लिये तत्पर होता है, 'तो मात्स्य न्याय' हो जाता 111

है। मग्ध और बंगाल में अब 'मात्स्य न्याय' ही छात्रा हुआ था। शक्तिशाली लोग सब जगह राजा बन बैठे थे, और निबंत सर्वसाधारस लोग उनसे परेशान थे। व्यवस्थित राजसत्ता का सर्विथा लोप हो गया था। इस दशा को दूर करने के लिये जनता ने गोपाल नामक एक वीर पुरुष को स्वयं राजा निर्वा-चित किया। यह किसी प्राचीन राजकुल का कुमार नहीं था। इसका पितामह दियतिविष्णु था, जो सब विद्यार्श्वों में निष्णात विद्वान् था। गोपाल के पिता का नाम वप्यट था। यह भी एक प्रसिद्ध विद्वान् था। पर इस समय देश में जो अराजकवा फैली हुई थी, उससे विवश हो वप्यट ने शास्त्र स्रोड़कर शस्त्र का पहरा किया, और अनेक शत्रुओं को परास्त कर प्रसिद्धि प्राप्त की। उसका पुत्र गोपाल बड़ाँ वीर्या। ऋराजकता की इस दशा में उसने अपने बाहुबल से और भी अधिक ख्याति प्राप्त की, श्रीर लोगों ने श्रनुभव किया कि यही वीर पुरुष देश की अशांति और अञ्यवस्था को दूर कर के जनता के जान और माल की रचा कर सकता है। इसीलिये उसे राजा बनाया गया श्रीर इस प्रकार पाल वंश का प्रारंभ हुआ। गोपाल ने पहले बंगाल में श्रशांति को दूर किया, श्रीर फिर मगध की जीत कर वहाँ भी एक ज्यवस्थित शासन की स्थापना की।

इस काल के एक शिलालेख में लिखा है, कि "मात्स्य न्याय को दूर हटाने के लिये प्रकृतियों ने गोपाल को लक्ष्मी का हाथ पकड़ाया, और उसे सब राजाओं का शिरोमिख बना दिया।" सर्वसाधारण जनता ने अपने मत (बोट) देकर गोपाल को राजा चुना हो, ऐसा नहीं हुआ। अपितु अपने समय की पाक्यवस्था को हिट में रखते हुए उस समय के विविध छोटे-छोटे राजाओं ने यह अनुभव किया, कि किसी वोर और योग्य व्यक्ति को अपना शिरोमिख बनाना चाहिये। इसी लिये वीरवर बंध्यट के पुत्र श्रीगोपाल को उन्होंने अपना अधिपित स्वीकार किया और उसके नेतृत्व में गौड़ (बंगाल) और मगध (बिहार ) में फिर एक बार व्यवस्थित शासन की स्थापना हुई।

इस प्रकार गोपाल ने ७६४ ईस्वी के लगभग शासनसूत्र को अपने हाथ में लिया। उसके शासन का ठीक समय ज्ञात नहीं है। संभवतः, उसने बहुत समय तक शासन नहीं किया। उसके बाद उसका लड़का धर्मपाल राजगही पर बैठा। धर्मपाल का शासनकाल ७६६ से ८०६ ईस्वी तक है। पाल वंश का यह राजा बढ़ा प्रतापी था। उसके समय में पाल राजाओं का शासन सारे उत्तरी भारत में विस्तृत हो गया। धर्मपाल की विजययात्राचीं का वर्षन इस काल के अनेक शिलालेखों में किया गया है। धर्मपाल ने सब से पहले कन्नीज पर आक्रमण किया। गुप्तों की शक्ति के चीया होने पर कन्नीज उत्तरी भारत का सब से प्रमुख नगर था। राजशक्ति की दृष्टि से पाटलीपुत्र कां स्थान अब कन्नीज ने ले लिया था। मौस्तरि राजाओं भौर विशेषतया हर्षवर्धन के समय में कन्नीज का महत्त्व बहुत बढ़ गया था। हर्ष के ममेरे भाई भंडी के वंश के राजा अब तक वहाँ शासन करते थे। कन्नीज के राजा यशोवमी का उल्लेख हम पहले कर चुके हैं, जिसूनने मगध पर आक्रमस कर वहाँ कें गुप्तवंशी राजा की परास्त किया था। धर्मपाल के समय में कन्नौज का राजा इंद्रराज या इंद्रायुघ था। ७८३ ईस्वी के लगभग धर्मपाल ने इस पर आक्रमण किया, और इंद्रराज की परास्त कर उसके प्रतिद्वन्द्वी चक्रायुध को कन्नौज के राजसिंहासन पर अभिषिक्त किया । संभवतः, चक्रायुध भी कन्नीज के पुराने राजवंश के साथ ही संबंध रखता था। वह धर्मपाल की अपना श्रिविपति स्वीकार करके, उसी की श्राज्ञा में रहते हुए शासिन करने को तैयार था। इसी लिये धर्मपाल ने इंद्रराज की

पैरास्त कर उसे अपने सामंत रूप में कन्नौज की राजगदी पर बिठाया।

पर भारत के अन्य राजाओं ने चक्रायुध को इतनी सुगमता से कन्नौज का राजा स्वीकार नहीं किया। इसीलिये धर्मपाल को बहुत से राजाओं के साथ युद्ध करने पड़े। इस काल के लेखीं के अनुसार कुरु, यदन, अवंदि, गांधार, कीर, भोज, मत्त्य और मद्र आदि अनेक देशों के राजाओं को परास्त कर धर्मपाल ने उन्हें इस बात के लिये विवश किया, कि वे चक्रायुध को कन्नौज का राजा स्वीकार करें। कुइ राज्य पूर्वी पंजाब में कुरुचेत्र व स्थानेश्वर के समीपवर्ती प्रदेशों में था। यंदु लोग मथुरा के समीप के प्रदेश में रहते थे। अवंति की राजधानी उज्जैनी थी। यवन श्रीर गांधार उत्तर-पश्चिमी पंजाव और उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत के प्रदेश थे। भोज और मत्स्य देश पूर्वी राजपूताना में थे। कीर का अभिप्राय संभवतः कांगड़ा के प्रदेश से है। मद्र वर्तमान अफगानिस्तान के एक भाग का नाम था। इस प्रकार स्पष्ट है, कि धर्मपाल ने सुदूर हिंदु कुश के राजाच्यों को परास्त कर चक्रायुध की व्यधीनता स्वीकार करने के लिये मजबूर किया। इस युग में कन्नीज उत्तरी भारत का प्रधान केंद्र था, वहाँ के राजा को अन्य राजात्रों के श्रिधिपति श्रपना स्वामी स्वीकार करते थे। इंद्रराज को राज्यच्युत कर जब धर्मपाल ने चकायुध को कन्नीज का राजा बनाया, तो उत्तरी भारत के अन्य राजाओं के साथ उसे घोर युद्ध करने पड़े। पर श्रंत में इन सब देशों के "सामंत राजाओं को काँपते हुए राजमुकुटों समेत आहर से मुक कर दसे (चकायुध को ) स्वीकार करना पड़ा। पंचास के वृद्धों ने उसके लिये सोने के अभिषेकघट खुशी से पकड़े।" अभिप्राय यह है, कि पंजाब, मध्यभारत, पूर्वी राजपूताना, संयुक्तप्रांत श्रादि संपूर्ण उत्तरी भारत के विविध राजा कन्नौज के जिस सम्राट् के श्रधीन सामंत रूप से राज्य करते थे, वह श्रव मगधा-धिपित धर्मपाल का 'महासामंत' बन गया। इस युग में सामंत पद्धित का इतना जोर था, कि धर्मपाल ने इंद्रराज को परास्त कर न कन्नौज को सीधे श्रपने श्रधीन किया, श्रौर न चकायुष को एक साधारस सामंत की स्थिति में ला दिया। चकायुष धर्मपाल का सामंत था, श्रौर कुह, यवन, मत्स्य श्रादि विविध देशों के राजा कन्नौज के महासामंत चकायुष के सामंत थे।

### (३) राष्ट्रपुत वंश्वों का प्रादुर्भाव

गुप्तों की शक्ति दीख होने पर भारत में जो बहुत से नवे राजवंश शासन करने लगे, वे सामूहिक रूप से राजपूत कहे जाते हैं। भारतीय इतिहास में यह राजपूत शब्द नया है। पुराने राजवंश या तो चत्रियों ( शुद्ध आर्य या ब्रात्य चत्रिय) के होते थे, या ब्राह्मण, वैश्य श्रादि श्रन्य कुलों के । पर साववीं सदी के श्रंतिम भाग से ऐसे अनेक नये राजकुलों का प्रारंभ हुत्रा, जो भारत के प्राचीन इतिहास में सर्वथा श्रज्ञात थे। गुर्जर, प्रतीहार, पवार, चालुक्य, राष्ट्रकूट, चौहान त्रादि अनेक नरे राजवंशों के इस काल में राज्य स्थापित हुए। अनेक ऐतिहासिकों का मत है, कि ये सब उन शंक, कुशाण, हूण आदि विदेशी आकांवाओं की संतान थे, जिन्होंने भारत में प्रवेश कर वहीं की भाषा, धर्म, सम्यता और संस्कृति को पूरी तरह अपनी लिया था। भारत में आकर ये पूरी तरह भारतीय हो गये क, श्रीर शैव, वैष्णव श्रादि विविध पौराणिक धर्मों को मानने लगे थे। इन्हें भारतीय सपाज का ही अंग मान लिया गया था, श्रीर इनकी वीरता श्रीर युद्ध की प्रतिभा की हिष्ट में रख कर इन्हें चत्रिय वर्ग में शामिल कर लिया गया था। पुराने चित्रिय

कुलों से भिन्नता प्रदर्शित करने के लिये इन्हें राजपुत्र या राज-पूत कहा गया।

ऐतिहासिकों के इस मत की पुष्टि एक प्राचीन अनुश्रित से भी होती है, जिसके अनुसार इन राजपूर्तों की उत्पत्ति अग्नि- कुण्ड से हुई थी । इसीलिये इन्हें 'अग्निकुल' के राजपूर्व कहा जाता है। ऐसा प्रतीत होता है, कि इन सब को बाक़ायदा हिंदू स्माज में शामिल करने के लिये अग्नि हारा इनकी शुद्धि की गई, और इसीलिये ये अग्निकुल के राजपूर्व कहलाये। कुछ विद्वानों ने इस मत को अश्वीकार करते हुए यह प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है, कि अग्निकुल के राजपूर्व शुद्ध चित्रय थे, और उनका संबंध पुराने समय के सूर्य, चंद्र या अन्य राजवंशों से था। पर हमारी सम्मति में यही मानना युक्तिसंगत है, कि जो विदेशी आकांता भारतीय भाषा, धर्म, आदि को स्वीकार कर पूर्णत्या इस देश के समाज के अंग बन गये थे, उन्हों। ही गुर्जर, प्रतीहार, चालुक्य आदि विविध नयेराजवंशों का प्रारंभ किया। इन राजपूर्व कुलों के राज्य नवीं, दसवीं और ग्यारहवीं सदियों में विशेष रूप से विकसित हुए।

श्राठवीं सदी में इन राजपूतों के निम्नलिखित राज्य बहुत शक्तिशाली थे:—

१—भिन्नमाल (राजपूर्वाना में जोघपुर के द्विस में स्थित भिनमाल) का गुर्जर प्रविद्वार राज्य। पालवंशी राजा धर्मपाल के समय में वहाँ का राजा वत्सराज था। वह भी वहा प्रवापी और महत्त्वाकां ही था।

र वातापी (बादामी, बंबई प्रांत के बीजापुर जिले में स्थित) का चालुक्य राज्य। इसका प्रारंभ छठवीं सदी में हुआ था। गुप्तवेश के चीख होने पर जब हर्षवर्धन उत्तरी भारत का सार्व-भीम अधिपति था, तब चालुक्यवंशी पुलकेशी द्वितीय दिच्या का सम्राट् था। पुलकेशी द्वितीय के बाद चालुक्यों का साम्राज्य दो भागों में विभक्त हो गया। वातापी में पुलकेशी के वंशज राज्य करते रहे, और पूर्व में कृष्णा और गोदावरी निद्यों के बीच में कुञ्ज विष्णुवर्धन ने एक स्वतंत्र चालुक्य राज्य की स्थापना की। वह पुलकेशी द्वितीय का भाई था। आगे चलकर वातापी के चालुक्यों को राष्ट्रकृटों ने अपने अधीन कर लिया, पर पूर्वी चालुक्य वंश ग्यारहवीं सदीं तक स्वतंत्र रूप से राज्य करता रहा।

३—महाराष्ट्र का राष्ट्रकूट राज्य। इसका संस्थापक दंतिदुर्ग था। उसने चालुक्य राजा कीर्तिवर्मन द्वितीय को परास्त
कर अपने स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पहले दंविदुर्ग वातापी
के चालुक्य वंश का सामंत था, पर ७४४ ईस्वी में उसने त
केवल अपने को स्वतंत्र कर लिया, पर वातापी के चालुक्य
वंश का अंत कर अपनी शक्ति का बिस्तार करना प्रारंभ किया।
पालवंशी धर्मपाल का समकालीन राष्ट्रकूट राजा धारावर्ष अंत
था। यह बढ़ा शक्तिशाली और महस्त्राकांची राजा था। इसने
दूर-दूर के प्रदेशों पर आक्रमख कर अपनी शक्ति का बहुत
बिस्तार किया।

इस प्रकार आठवीं सदी के अंत और नवीं सदी के आदंश में भारत में तीन प्रमुख राजशक्तियाँ थीं। मगध में पालवंशी धर्मपाल का राज्य था। कन्नीज का राजा चकायुद्ध उसके हान की कठपुतली था। पंजाब, अवंति, गांधार, मध्यभारत, और संयुक्तप्रांत के विविध देशों के राजा चकायुध के सामंत् थे, और चकायुध धर्मपाल का महासामंत था। राजपूताना में गुर्जर प्रतीहार राजा वत्सराज का शासन था और दिच्य में राष्ट्रकृट राजा ध्रुव राज्य करता था। इन तीन राजशक्तियों में अपनी सार्वभीम सत्ता के लिये इस काल में धोर संघर्ष जारी था।

### (४) पांचवशी राजा वर्मपाल और देवपाल

उत्तरी भारत में जिस प्रकार धर्मपाल ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, वह भीनमाल के गुर्कर प्रतीहार राजा नत्सराज को सहन नहीं हुआ। उसने कन्नीज पर आक्रमण किया और धर्मपाल तथा, चकायुध को परास्त किया। बत्स-राज के चाकमण से विवश होकर धर्मपाल और चकायुध ने स्पृष्ट्रकृट राजा भे व से सहायता के लिये प्रार्थना की। धर्मपाल का राष्ट्रकृट राजा से धनिष्ट चांबंध था। उसकी पत्नी रस्ण-देवी राष्ट्रकृट कुमारी थी। रस्णदेवी विदिशा के राष्ट्रकृट सामंत परवल को कन्या थी। परवल राजा भ्रुव के ही कुल का था। बत्सराज के आक्रमणों से उत्तरी भारत की रज्ञा करने के लिये भ्रुव ने भिन्नमाल पर हमला कर दिया। बत्सराज परास्त हुआ। कन्नीज पर अपना शासन स्थिर करने की सब आशाये छोड़ वह अपने राज्य को वापस लौट गया।

ण्धि इस्वी में राष्ट्रकृट राजा धारावर्ष ध्रुव की मृत्यु हो गई। राजगही पर कीन बैठे, इसके लिये वहाँ मगड़े हुए। परि-एतम यह हुआ, कि कुछ समय के लिए राष्ट्रकृट राजशिक मिर्मल हो गई। इसी बीच में भीनमाल के राजा वत्सराज की भी मृत्यु हो गई थी, और उसका लड़का नागमट्ट द्विवीय गुजर प्रवीहारों का राजा बना था। नागमट्ट अपने पिता के समान ही वीर और महत्वाकांची था। राष्ट्रकृटों के गृहकली से लाम उठा कर उसने तुरंत कन्नीज पर आक्रमण किया। धर्मपाल और पकाखुध फिर परास्त हुए। पर इस समय तक राष्ट्रकृटों के ग्रावेद समाप्त हो चुके थे, और गोविंद तृतीय वहाँ की राजगहो पर आकृद हो गया था। गोविंद तृतीय वहाँ की राजगहो पर आकृद हो गया था। गोविंद तृतीय ने ध्रुव के समान फिर भीनमाल पर इसला किया। नागमट्ट

उसका मुकाबला नहीं कर सका। एक शिलालेख के अनुसार जिस प्रकार शरद ऋतु के आगमन से वर्षा ऋतु के बादल भाग आते हैं, वैसे ही गोविंद तृतीय के आने के समाचार से नागभट्ट भाग गया था। गुर्जर प्रतीहारों की शिक्त को नष्ट करने के सिए ही गोविंद तृतीय ने अपने भवीजे कर्कराज को गुजरात का "महासामंताधिपित" नियत किया। राजपूताने के पड़ीस में ही एक शिक्तशाली राष्ट्रकृट सामंत के स्थापित हो जाने का परिसाम यह हुआ, कि गुर्जर प्रतीहार राजा देर तक सिर नहीं हठा सके, और कन्नीज पर अधिकार करने का उनका स्वप्न शिरकाल के लिये नष्ट हो गया।

गोविंद एतीय केवल नागमह को परास्त करके ही संतुष्ट नहीं हुआ। उसने उत्तर में हिमालय तक आक्रमण किये। ऐसा प्रतीत होता है, कि धर्मपाल और चन्नायुध गोविंद तृतीय की अधीनता स्वीकार करने लगे थे, और कुछ समय के लिये गोविंद की शक्ति सर्वप्रधान हो गई थी।

पाल वंश के राजा गोपाल और धर्मपाल बौद्ध धर्म के अनु यायी थे। एक लेख में धर्मपाल को 'परम सौगत' लिखा गया है। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला के महाविहार की स्थापना की, जो आगे चलकर नालंदा के समान ही शिद्धा और बौद्धः धर्म का प्रसिद्ध केंद्र बन गया।

राष्ट्रकृट राजा गोविंद के आक्रमखों से उत्तरी भारत में धर्मपाल की स्थित डाँवाडोल हो गई थी, पर मगध और वंगाल में उसकी शक्ति अञ्जूष्ण बनी रही। चालीस वर्ष के लगभग शासन करके ५०६ ईस्वी में धर्मपाल की मृत्यु हुई। उसके ही पुत्र थे, त्रिभुवनपाल और देवपाल। संभवतः, बड़े युवराब त्रिभुवनपाल की मृत्यु धर्मपाल के जीवनकाल में ही हो गई थी।

श्रवः धर्मपाल के बाद देवपाल मगध का राजा बना।

इन पालवंशी राजाओं की राजधानी कीन सी थी, इस विषय में ऐतिहासिकों के अनेक मत हैं। अनेक पाल राजाओं के शिलालेख पाटलीपुत्र व श्रीनगर से प्रकाशित किये गवे थे, जिसे 'श्रीमञ्जयस्कं धावार' कहा गया है। श्रीनगर पाटलीपुत्र का ही अन्य नाम था। यद्यपि गुप्तों के साथ पाटलीपुत्र की स्थिति भी खीख हो गई थी, पर इस नगर का सिव्यों पुराना गौरव अभी सर्वथा नष्ट नहीं हुआ था। इसोलिये पाल राजाओं में वहाँ अपनी एक प्रमुख झावनी बनाई थी। संसवतः, यही नगरी उनकी राजधानी का भी काम देती थी।

धर्मपाल का उत्तराधिकारी देवपाल अपने पिता के समान ही प्रतापी श्रीर महत्वाकांची था। उसके समय में पाल वंश उन्नति की चग्म सीमा को पहुँच गया। उसके प्रयत्न से मगध एक बार फिर उत्तरी भारत की प्रधान राजशक्ति बन गया। उसके चचा (धर्मपाल के भाई ) वाक्षाल के पुत्र जयपाल ने उत्कल (उड़ीसा) श्रीर प्राग्न्योतिष (श्रासाम) पर विजय स्थापित की । जयपाल देवपाल का प्रधान सेनापित था । पूर्व में संसद्भपर्यंत अपनी शक्ति को स्थापित कर देवपाल ने पश्चिम श्रीर द्विए में श्राक्रमण करने शुरू किये। धीरे-घीरे हिमालय और विष्याचल के बीच का सब प्रदेश पाल साम्राज्य के अधीन हो गया। चक्रायुघ के बाद कनीज में क्रिसंका शासन था, यह निश्चित रूप से झात नहीं है। पर देवपाल ने कजीज-पति और उसके अधीन सब सामंत राजाओं को जीव कर अपने अभीन कर लिया था, इसमें कोई संदेह नहीं । नाममह द्वितीय की अचराविकारी गुर्जर प्रवीहार राजा रामभद्र बहुत निर्वल था। डघर राष्ट्रकृट राजा गोबिंद रुतीय की भी न१४ ईस्वी में

मृत्यु हो गई थी। उसका उत्तराधिकारी कीन हो, इस संबंध में
मगड़े चल रहे थे। ऐसी परिस्थित में देवपाल का मुकाबला
कर सकने वाली कोई शक्ति उत्तरी भारत में न थी। परिसाम
यह हुआ, कि उसने अपनी शक्ति को बहुत बढ़ा लिया और
कारमीर से प्रोज्योतिष तक उसका अवाधित शासन स्थापित
हो गया। अपने विरोधियों को परास्त कर जब अमोधवर्ष राष्ट्रकूट राजा बना, तो उसने देवपाल पर आक्रमस किया। पर
विश्याचल के समीप देवपाल ने उसे बुरी तरह प्रशस्त किया।
उड़ीसा के दिवस के कुछ अन्य राज्यों को भी उसने अपने
समीन किया।

#### ( ५ ) राजा मिहिरमोज,

पर देवपाल की यह शक्ति देर तक क्रायम नहीं रह सकी।

पर देवपाल की यह शक्ति देर तक क्रायम नहीं रह सकी।

पर देवपाल के मीनमाल के गुर्जर प्रवीहार राजा राममद्र की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका लड़का मोज, मिहरमोज या आदिवराह भीनमाल के राजिसंहासन पर आरूद हुआ। यह भोज बढ़ा शिक्तशाली राजा हुआ है। इसके राजा बनते ही स्थिति ने एक बार फिर पलटा खाया। मिहिरमोज ने अपने पितामह नागमट्ट द्वितीय का अनुकरण करते हुए एक बार फिर कजीज पर आक्रमण किया। इस बार देवपाल उसका मुकाबला नहीं कर सका। वह परास्त हो गया, और कन्नीज स्थिर रूप से गुजर प्रतीहारों के हाथ में चला गया। मिहिरभोज ने भीनमाल की जगह कन्नीज को अपनी राजधानी बनाया। इस युग में कन्नीज की स्थिति मुगल युग की दिक्का के समान थी। कन्नीज के हाथ आते ही उत्तरी भारत के विविध देशों के सामंत राजा भी भोज के अधीन हो गये।

मिहिरभोज का साम्राज्य बढ़ा विस्तृत था। पश्चिम स

सुलवान, उत्तर में काश्मीर, दिस्तिए में विध्याचल और पूर्व में
सोन नदी तक मिहिर का साम्राज्य विस्तृत था। काठियावाड़
का अदेश भी उसके अधीन था। पाल राजा उसके सन्मुल
विलक्ष्ण निष्प्रभ हो गये थे। मिहिरमोज ने ८३६ ईस्वी से ८६०
देखी तक कुल ४४ वर्ष राज्य किया। उसके समय में एक बार
फिर उत्तरी भारत में एक शक्तिशाली स्थिर साम्राज्य की स्थापना हुई, सामंत राजा निबंल हुए और देश में लगभग एक
सदी तक विस्थित और शांतिमय शासन क्रायम हुआ।
मिहिरमोज की विजयों के कारण पालवंशी देवपाल का राज्य
केवल वर्तमान विहार प्रांत और बंगाल में ही सीमित रह

मध् ईस्वी में देवपाल की मृत्यु हुई। उसके बाद उसके भवीजे विमहपाल ने तीन वर्ष तक राज्य किया। विमहपाल देवपाल के चचेरे भाई जयपाल का पुत्र था। राजा बनने के समय तक उसकी आयु काफी हो चुकी थी, उसकी प्रवृत्ति भी वैराग्य की श्रोर थी। श्रतः केवल तीन वर्ष तक शासन करके विम्रहपाल ने राज्य का भार अपने पुत्र नारायखपाल को सौंप दिया। उसने ४४ वर्ष तक ( ८४४ से ६०८ तक ) राज्य किया। ५७१ ईस्बी में मिहिरमीज ने फिर बिहार पर आक्रमण किया न विरदुत और राजशाही के इलाके इस आक्रमण में नारायाँ पाल से जीत लिये गये। मिहिरमोज को इतने से ही संवीप नहीं हुआ। उसने फिर पाल राज्य पर इसले किये। इस बार मगा मों गुर्जर प्रतीकार साम्राज्य में सम्मितित हो गया। क्रियम्पाल का अधिकार केवल अंग और दक्षिणी वंगाल पर ही रह गया। पाटलीपुत्र अब पालों के हायमें नहीं रहा था। **भतः पात्रों का 'श्रीमञ्जयस्कंधाबार' अब पाटजी**पुत्र की जगह मुंगेर ( मुद्गमिरि ) में चला गया।

इत विजयों के परिशामस्वरूप गुर्जर प्रतीहार साम्राज्य की सीमा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत हो गई। कर्लिंग ( उड़ीसा ) देश भी इन शक्तिशाली सम्राटों के अधीन था, और कन्नीज का साम्राज्य अब एक बार फिर बंगाल की खाड़ी से काठियाबाड़ ( अरब सागर के तट पर ) तक और काश्मीर से विध्याचल तक विस्तृत हो गया।

महेंद्र कन्नीज के राज सिंहासन पर आरूढ़ हुआ है उसने ६०७ ईस्वी तक कुल १७ वर्ष राज्य किया। महेंद्र के बाद महीपाल र्युक्तर प्रतीहार साम्राज्य का स्वामी बना। इस के शासनकाल के प्रारंभ में ही नारायखपाल ने मगध का उत्तरी भाग फिर अपने अधीन कर लिया। नारायखपाल का एक लेख उद्दरहपुर (वर्तमान विहार शासनकाल के मिला है, जिससे सूचित होता है, कि अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में उसने पाल वंश की शांक का थोड़ा पुनकद्वार करने में सफलता प्राप्त की थी।

सहेंद्र के बाद महीपाल के शासनकाल में गुर्जर अवीहारों की घटनी कला का प्रारंभ हुआ। इस समय विष्याचल के दिल्ल के राष्ट्रकूट राजा फिर जोर पकड़ रहे थे। उनका राजा कृष्ण (८८० से ६११ ईस्वी तक) बड़ा महस्वाकांची था। उसकी कशीज के साम्राज्य से पुरानी शत्रुता थी। कृष्ण के एक लेख से स्वित होता है, कि उसने विष्याचल के उत्तर में मगम, अंग और गोड़ देशों को अपने अधीन किया। इन देशों का राजा इस समय पालवंशी नारायसपाल ही था। वह गुर्जर अवीहारों के मुकाबले में राष्ट्रकूटों से मैत्री करने और उनकी सहामता प्राप्त करने के लिये सदा उत्सुक रहता था। इसी लिये उसने अपने लड़के राज्यपाल का निवाह एक राष्ट्रकूट इमारी के अपने लड़के राज्यपाल का निवाह एक राष्ट्रकूट इमारी के

साथ किया था। संभवतः, कृष्ण ने नारायणपाल की सहायता प्राप्त करने के लिये ही उत्तर भारत में प्रवेश किया था, और गुर्जर प्रतीहारों के विकद्ध श्रंग, मगध श्रौर गौड़ देशों को श्रपने संरच्या में ले लिया था। राष्ट्रकूटों का एक लेख विहार में गया से मिला है। इससे सूचित होता है, कि वस्तुतः ही कृष्ण के समय में दिच्या के इन शक्तिशाली राजाश्रों का प्रभाव मगध में विद्यान था।

राष्ट्रकूट तो गुर्जर प्रतीहारों के विरुद्ध खड्गहस्त थे ही, अब महीपाल के। शासनकाल में उनके अपने साम्राज्य में से भी अने अधीनस्थ राजा स्वतंत्र होने लगे। इनमें मालवा और बुँदेलसंड के सामंत राजा मुख्य हैं। इसी समय कृष्ण के उत्तरा-धिकारी राष्ट्रकूट राजा इंद्र नित्यवर्ष ने बहुत बड़ी सेना के साथ उत्तरी भारत पर आक्रमण किया। उसने सीधा कन्नोज पर इमला कर इस समृद्ध नगरी का बुरी तरह सत्यानाश किया। गुर्जर प्रतीहार राजा महीपाल उसके सम्मुख न ठहर सका, प्रयाग तक उसका पीछा किया गया, और राष्ट्रकूट सेनाओं के घोड़ों ने गंगा का जल पान कर अपनी प्यास को बुम्पया। राष्ट्रकूटों के इस हमले से कन्नोज की राजशिक को जबद्रस्य धन्ना लगा। इसके बाद गुर्जर प्रतीहार साम्राज्य निरंतर निर्देश की होता गया, और उसके भग्नावशेष पर अनेक स्वतन्त्र राज्य पूत राक्यों की स्थापना हुई।

### (६) पासवंश के अन्य राजा

नारायसपाल के बाद राज्यपाल (६०८ से ६३२ ईस्वी तक) और गोपाल द्वितीय (६३२ से ६४६ ईस्वी तक) पाल राज्य के सिंहासन पर आरूद हुए। ६१६ ईस्वी के इंद्र नित्यवर्ष के आक्रमखों से कन्नीज की शक्ति चत्वंत निर्मल हो गई थी। इस परिस्थित से इन्होंने लाभ डठाया, और अपने वंश की शिष्ठ को बढ़ाने के लिये प्रयत्न किया। पर पाल वंश के ये राजा देर तक शांतिपूर्वक मगध में शासन नहीं कर सके। गुर्जर प्रवी-हारों के विकक्ष विद्रोह करके जो अनेक राजा इस समय उत्तरी भारत में स्वतंत्र हो गये थे, उनमें से बुंदेलखंड के चंदेलों का उल्लेख हम उपर कर चुके हैं। इनका राजा यशोवमन (६२४ से ६४० ईस्वी तक) बढ़ा शक्तिशाली था। उसने चारों और के प्रदेशों पर आक्रमण कर अपनी शक्ति को बहुत बढ़ाया। कार्ल कर को जीत कर उसने कलचूरि राजाओं को परास्त किया। कार्ल को जीत कर उसने कलचूरि राजाओं को परास्त किया। कार्ल को जीत कर उसने कलचूरि राजाओं को परास्त किया। कार्ल को जीत कर उसने कलचूरि राजाओं के एक विशाल मंदिर में उसकी प्रतिष्ठा को। पूर्व की तरफ उसने मगध, मिथिला और गौड़ देश तक आक्रमण किये। यशोवर्मन के इमलों के कारण गोपाल दितीय को मगध छोड़ कर मुंगेर की पहाड़ियों में माग जाना पड़ा। पाल वंश की राजलक्ष्मी एक बार फिर परास्त हो गई।

गोपाल द्वितीय का उत्तराधिकारी विश्वहपाल द्वितीय (६४६ से ६७४ ईस्वी तक) था। उधर जेजाकमुक्ति (जमोती या बुंद्रेक खंड) के चंदेलवंश में यशोवर्मन का उत्तराधिकारी राजा शंग (६४० से ६६६ ईस्वी तक) था। यह भी अपने पिता के समान ही प्रतापी और महत्त्वाकांची था। इसके सम्मुख पालवंशी राजा विश्वहपाल द्वितीय अपना द्विर नहीं उठा सका, और उसे पहाड़ों में, ही आश्रय लिये रहने के लिये विवश होना पड़ा। धंग के बाद चंदेलों की शक्ति निवल पड़ने लगी। इस परिस्थिति से लाभ उठाकर विश्वहपाल द्वितीय के उत्तराधिकारी महीपाल **श्थापना** की ि

महीपाल को अपनी शक्ति के पुनरुद्धार में सफलता का एक बढ़ा कारण यह भी था, कि इस समय में ग्रजनी के तुर्क सुल-तानों ने मारत पर आक्रमण करना आरंभ कर दिया था । पहले सुल्क्योन और बाद में महमूद सजनवी ने भारत पर अनेक हमले किये। इत्तर-पश्चिमी भारत के सब राजा इन हमलों का सुक्रावद्धा करने में ज्यापृत थे। बुंदेखलंड के चंदेल, कार्यों के सुजर प्रतीहार और कार्यंजर के कालचूरि, सब राजा इस समय अपने एक शक्तिशाली बिदेशी शत्रु का सामना करने में बीन थे। उन्हें यह अवकाश नहीं था, कि पूर्वी मारत की तरफ ध्यान दे सकें। परिखाम यह हुआ, कि महीपाल को अपनी शक्ति के विस्तार का अवसर मिल गया, और उसने धीरे धीरे बिहार व बंगाल में फिर अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिया।

पर महीपाल भी देर तक शांति के साथ अपने नये प्राप्त किये हुए राज्य पर शासन नहीं कर सका। इसी समय में सुदूर दिच्छा में तामिल चोल राजा बड़े शित्तशाली थे। उनकी राजधानी तांजोर थी। चोल सम्राट् राजराज (६८४ से १०१२ इंस्की तक) बड़ा प्रतापी था। पांड्य, केरल, सिंहल और हिंद सहासागर के अनेक द्वीप उसके साम्राच्य में शामिल थे। पर बढ़ इतने से ही संतुष्ट नहीं था। पूर्वी चालुक्य राजाओं को भी स्थाने परास्त किया, और धीरे धीरे वह सारे क्लिसी आस्त का स्थाट हो गया। इस समय तक राष्ट्रकृटों की शिक दीय हो सुदी थी, और द्विस्थ में उनका स्थान चालुक्यों ने ले लिया बा राजराज ने उन को भी परास्त कर सपने आसीन किया।

उसका समय १०१२ से १०४२ इंस्वी तक है। इसने चोल साम्रा-ज्य को श्रोर भी विस्तृत किया। १०२३ ईस्वी में राजेंद्र ने भारत के पूर्वी तट के साथ-साथ उत्तर की श्रोर बढ़ कर कर्लिंग को विजय किया और फिर बंगाल पर आक्रमस किया। पालवंशी राजा महीपाल उसके सम्मुख असहाय था। वह परास्त हो गया, और गंगा वक के प्रदेशों को जीवकर, गंगा के प्रशस्त घाटों में अपने हाथियों व सैनिकों को स्नान करा तथा समृद्ध मगध, श्रंग श्रीर बंग की अपने श्रधीन कर राजेंद्र चोल श्रपने देश को बापिस लौट गया । इसी विजय के उपलज्ञ में उसने 'गंगैकोस्ड' (गंगा का विजेता) की उपाधि धारख की। राजेंद्र, की सामुद्रिक शक्ति भी बढ़ी विशाल थी। उसने अपने जंगी बेड़े को साथ ले समुद्रपार श्रीविजय के साम्राज्य पर चढ़ाई की। इस साम्राष्य्र में उस समय बरमा, मलाया, सुमात्रा और जावा त्रादि समुद्रपार के भारतीय उपनिवेश शामिल थे। श्री विजय के शैलेंद्र राजा उसका मुकाबला नहीं कर सके। उन्होंने सम्राट् राजेंद्रदेव गंगैकोरड की अधीनता स्वीकार कर ली।

सम्राट् राजेंद्र चोल ने स्थिर रूप से उत्तरी मारत पर शासन करने का प्रयत्न नहीं किया। उसके। आक्रमण दिग्विजय के रूप में था। उसके वापिस लौटते ही महीपाल फिर मगर और वंगाल पर शासन करने लगा। पर इस चोल सम्राट् के आक्रमण के कारण उसकी शाफ और स्थित को जंबद्रंत धर्मी लगा था। उसकी स्थिति श्रव एक निर्वेश स्थानीय राजा से अधिक नहीं रह गई थी। १०२६ इस्वी में महीपाल की मृत्युं हुई, और उसका लड़का नयपाल (१०२६ से १०४१ ईस्वी तक) राजा बना।

इस समय में कलचूरि वंश की शिक्त बहुत बहु रही थी।
तुर्कों के हमलों से कज़ीज के गुजर प्रतीहार वंश और बुंदें अं
खंड के चंदेलवंश की शिक्त विलक्कल जीए हो गई थी। पर
कलचूरि वंश पर तुर्कों के हमलों का निशेष प्रभाव नहीं हुआ।
था। यही कारए है, कि अब कलचूरि राजा, जो पहले चंदेलों
के सामंत थे, स्वतंत्र हो गये और अवसर पाकर अपने राज्य
को बढ़ाने के लिये उद्योग करने लगे। दिच्या के चील आकमूख्य से महीपाल की शिक्त को जबर्दस्त प्रका लगा था, पर
इस्तचूरि राजा इस आक्रमण से भी बच रहे थे।

इस समय कलचूरि वंश का राजा कर्ण था। उसका शासन-काल १०४१ से १०७३ ईस्वी तक है। उसने राजगद्दी पर बैठते द्दी मगच पर हमला किया। विकमशिला के आचार्य दीपंकर श्रीझान ने कर्ण और नयपाल होनों को समम्मया, कि जब भारत पर तुर्कों के हमले हो रहे हैं, तो श्रापस में लड़ना उचित नहीं है। परिणाम यह हुशा, कि दोनों ने परस्पर संधि कर को, श्रीर मगघ पर पाल वंश का शासन क्रायम रहा।

नयपाल के बाद विमहपाल तृतीय पालवंश का राजा बना।
उसका काल १०४१ से १०४४ ईस्वी तक है। कलचूरि राजा कर्ण
के साथ नयपाल की जो संधि हुई थी, वह देर तक क्रायम
नहीं रह सकी। कुछ समय बाद ही कर्ण ने फिर पाल राज्य पर
आक्रमण किया। प्राचीन अनुशृति के अनुसार इस बार विमहपाल तृतीय से कर्ण को मूँह की खानी पड़ी। आखिर, उनमें
परस्पर संधि हो गई, और दोनों राजवशों में मैत्री माब को
स्विर रक्षने के लिये कर्ण ने अपनी कन्या यौषनमी का विवाह
विमहपाल के साथ कर दिया।

इसी समय विध्याचल के दिल्ल में चालुक्यवंशी सोमे-श्वर प्रथम (१०४४ से १०६८ ई० तक) का राज्य था। इसकी राखधानी कल्याखी थी। सोमेश्वर के शासनकाल में ही उसके चुत्र विक्रमादित्य ने महाकोशल और कलिंग के रास्ते उत्तरी भारत प्रदर्जाकमस् किया। कामरूप (आसाम) और गौड़ के प्रदेश विकसादित्य (विकसांक) ने जीत लिये, श्रीर विग्रहपाल तृतीय को बुरी तरह परास्त होना पड़ा। नेपाल की सीमा तक इस समय चालुक्यों का अधिकार हो गया। पर चालुक्य विक्रमा-दित्य का यह श्राक्रमण भी एक विजययात्रा से श्रधिक नहीं भा। उसके कृषिस बौटते ही पाल राज्य फिर से क्रायम हो गया। चालुक्यों ने स्थिर रूप से उत्तरी भारत पर शासन करने का प्रयत्न नहीं किया। पर इस आक्रमस का एक स्थिर प्रभावि भी हुआ। चालुक्य सेना में बहुत से दिल्ल व कर्णाटकी सर-हार थे, जो अब अपने सैनिकों व अनुयायियों के साथ बंगास भौर उसके समीपवर्ती प्रदेशों में वस गये। शुरू में इनकी स्थिति सामंतों श्रीर जागीरदारों की रही।' पर श्रवसर श्राने पर इनमें से अनेक शक्तिशाली सरदारों ने अपने स्वतंत्र हाच्य स्थापित करने का प्रयत्न किया। बंगाल का सेनवरी इन्हीं कड़ीट सरदारों द्वारा शुरू हुआ।

विग्रहपाल तृतीय के तीन पुत्र थे, महीपाल द्वितीय, शूर्पाल और राजपाल। विग्रहपाल की मृत्यु के बाद १०४४ इंस्वी में महीपाल द्वितीय राजा बना। वह बड़ा अत्याचारी, कूर और अदूरदर्शी था। एक मविष्यवाखी से मयभीत होकर उसने अपने दोनों भाइयों को कैंद्र में डाल दिया। प्रजा और सामंत राजा और पर भी उसने अत्याचार करने शुरू किये। उसकी अनीति से तंग आकर वारेंद्री के कैवत्तों ने विद्रोह किया। इनका नेता

दिन्योक था। मंत्रियों की यह सम्पति थी, कि कैसतों से स्वार्क न ठानी जाय। पर महीपाल ने यह स्वीकार नहीं किया। आसिर इसी युद्ध में लड़ते हुए महीपाल दितीय की मृत्यु हुई। दिन्योक ने गौड़ देश में अपना स्वतंत्र राज्य क्रायम किया। महीपाल की मृत्यु के बाद मंत्रियों ने शुर्पाल और राजपाल को कैदलाने से मुक्त किया और बड़े भाई शुर्पाल को राजगरी पर बिठाया है।

श्री देश स्था के इस काल में पाल राजाओं के स्थीन अने के स्थान सर्वे हो गये। श्रूरपाल उन्हें अपने अधीन नहीं स्था । उसने बहुत थोड़े समय तक शासन किया और फिर रामपाल पालवंश की राजगही पर आसीन हुआ। इस के दरबार में संध्याकर नंदी नाम का एक किव था, जिसने राम- चिरत नामक संस्कृत का काव्य लिखा है। यह द्वयंक काव्य है। रामायस की सारी कथा के साथ-साथ इसमें राजा रामपाल का भी चरित दिया गया है, और टीका में दोनों अधी को भलीमाँ ति स्पष्ट कर दिया गया है। इस काव्य के आधार पर हमें रामपाल का बुत्तांत बड़े विस्तार के साथ झात होता है।

सामंत राजाओं को फिर से कार्ब में लाने में इसे अच्छी सफलता मिली। राजगरी पर बैठते ही पहले उसने मगध के विद्रोही सामंत देवरचित पर आक्रमण किया। वह गया के समीप पीठी का एक शक्तिशाली जागीरदार था। अपने मामा, अंग के सामंत राष्ट्रकूट वंशी मथनदेव की सहायता से रास-पाल ने देवरचित को परास्त किया। इसके बाद अन्य विविध सामंत राजाओं को फिर से अपना अनुवाबी बनाने के लिये राजाओं को फिर से अपना अनुवाबी बनाने के लिये राजाओं को परास्त का दौरा किया। देवरचित के परास्त ही जाने से अन्य सामंतों पर रामपाल की पाक भलीभाँति जम

गई थी। उन्होंने रामपाल की अधीनता स्वीकार कर ली। राम-पाल ने भी उन्हें नई-नई जागीरें देकर संतुष्ट किया, और बदले में सहायता प्राप्त करने का बचन लिया। इस प्रकार अपने राज्य में व्यवस्था और शांति स्थापित करके रामपाल ने . कैवतों पर आक्रमण किया। अब कैवर्त पाल राजा का सामना नहीं कर सके। वे परास्त हो गये, और सारे बंगाल बिहार पर रामपालका व्यवस्थित शासन स्थापित हो गया। इसके बाद काम-क्ष्म की विजय की गई, और वहाँ पर शासन करने के लिये वैद्य-देव को सामत रूप में नियत किया गया। रामपाल पाल बंश की शांकि को फिर से स्थापित करने में सफल हुआ। उसका शासन-काल १०४७ से ११०२ ईस्बी तक है।

रामपाल के बाद उसका लड़का कुमारपाल राजा बना। उस ने केवल चार साल तक राज्य किया। फिर गोपाल तृतीय राजा बना। उसके विकद पड्यंत्र करके उसके चांचा (कुमारपाल के भाई) मदनपाल ने राज्य प्राप्त किया। मदनपाल ने कुल १६ वर्ष तक (११०६ से ११२५ ई० तक) शासन किया। प्रतापी राम-पाल ने जिस व्यवस्थित राज्य की स्थापना की थी, उसके निर्वल उत्तराधिकारी उसे संभाल नहीं सके। सामंतों के विद्रोह फिर शुरू हो गये। चालुक्य राजा विक्रमादित्य के आक्रमण के समय में जो अनेक दिल्ली कर्णाट सरदार विहार बंगाल में समय में जो अनेक दिल्ली कर्णाट सरदार विहार बंगाल में समय गये थे, उनका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। इन्हीं में से एक शक्तिशाली कर्णाट सरदार लाढ देश (पश्चिमी बंगाल) में बस गया था। वह रामपाल के समय में सामंत रूप में अपनी जागीर का शासन करता था और कैवलों के विद्यु लड़ाई में उसने रामपाल की सहायता भी की थी। लाढ के इसी क्यांट सामंत के कुल में विजयसेन हुआ, जो मदनपाल का सम्बंह लीन था। पाल वंश की निर्वलता से लाभ उठा कर विजयसेन लाढ में स्वतंत्र हो गया, और एक नये वंश का प्रारंभ किया, जो इतिहास में सेनवंश के नाम से प्रसिद्ध है। धीरे-धीरे विजय-सेन ने बंगाल के अन्य प्रदेशों पर भी हमले किये, और सारे बंगाल से पाल वंश के शासन का अंक कर अपना राज्य कायम कर लिया।

उत्तरी बिहार में (तिरहुत में) भी एक अन्य दृष्टिखी कर्णाट सरदार ने अपना 'स्वतंत्र राज्य कायम किया। इसका नाम महम्बदेव था।। यह भी विजयसेन के समान ही प्रतापी और महस्वाकांची था। विजयसेन और नान्यदेव के विद्रोहों के कारण मदनपाल का पाल राज्य केवल मगध में ही सीमित रह गया। खास मगध में भी अनेक छोटे-छोटे सामंतों ने विद्रोह किये, पर ये मदनपाल के विकद्ध स्वतंत्रता प्राप्त करने में सफल नहीं हो सके।

# (७) मुसंबिम भाक्रमखों का गारंभ

सातवीं सदी में अरव में एक महापुरुष का जन्म हुआ, जिसका नाम मुहम्मद है। उसके समय में अरव की हासव बहुत खराब थी। वहाँ बहुत से छोटे-छोटे राज्य थे, जो सदा आपस में जदते रहते थे। राजनीतिक एकता का अरव में सर्वथा अभाव था। धर्म की हष्टि से भी अरव कोग बहुत हीन दशा में थे। वे विविध देवी-देवताओं को मानते थे और अनेक विधि-विधानों व अनुष्ठानों से उनकी पूजा करते थे। बिच्चों की स्थिति अरवों में बहुत हीन थी। अरव पुरुष जितनी विद्यों से बाहें, विवाह कर सकते थे। मुहस्मद ने इस दशा से अरव का उद्धार किया। उसने अरव के बर्म में बहुत से सुधार

किये जिसने कहा, ईश्वर एक है। ईश्वर की मृति नहीं होते और उसकी उपासना के लिये मंदिर की आवश्यकवा नहीं। ईश्वर पर विश्वास रखना और उसे सारे संसार का स्वामी मानना प्रत्येक मनुष्य के लिये आवश्यक है। सब मनुष्य एक दूसरे के बराबर हैं, कोई ऊँचा या नीच नहीं है। मुहम्मद के धर्म-विषयक विचारों का पहले पहल बहुत विरोध हुआ। पर धीरे-धीरे अरब लोग उसके अनुयायी होने लगे। कुछ ही समय बाद, सारा अरब मुहम्मद की शिह्माओं को मानने लग गया। मुहम्मद ने जिस नये धर्म का प्रारंम किया, उसका नाम इस्लाम है। ईश्वर ने मुहम्मद द्वारा जिस सत्यक्षान को मनुष्यः मात्र के कल्यास के लिये अभिव्यक्त किया था, उसका नाम करान है। मुसलमान लोग मुहम्मद को ईश्वर का पैगंबर और करान को ईश्वरीय ज्ञान मानते हैं।

मुहम्मद केवल धर्मसुधारक ही नहीं था। उसने खरव की विविध जातियों को संगठित कर एक सुन्न में वाँघने के लिये भी अनुपम कार्य किया। अरव के अनक होटे-होटे राज्यों का अंत कर उसने एक शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया। मुहम्मद ने अरव लोगों में इस तरह नवजीवन और स्कृति का संचार किया, किये विविध हुए न रह कर एक शक्तिशाली तथा महत्त्वाकां ही लोग बन गये। मुहम्मद के उत्तराधिकारियों ने अरव की इस नई शक्ति का उपयोग साम्राज्य के विस्तार की लिये किया। खलीफाओं के नेतृत्व में अरवों ने चारों ओर हमले शुरू किये। देखते-देखते सीरिया, ईजिप्द, स्तरी अमीकि सेन और ईरान अरवों के हाथ में चले गये। मास में लेकि सेन और ईरान अरवों के हाथ में चले गये। मास में लेकि सेन और किया मास के तिस्तर हों से लेकर एशिया में आवसस और काबुल निवारों अपरां का साम्राज्य विस्तृत हो गया।

श्रव श्ररव साम्राज्य की सीमा भारत से श्रालगी थी। आठवीं सदी के शुरू में भारत में कोई एक शक्तिशाली सम्माट् नहीं था। गुप्त साम्राज्य चीस हो चुका था। हर्षवर्धन की मृत्य के बाद कन्नीज के राजाओं की शक्ति भी शिथिल हो गई थीं। पश्चिमी भारत में विविध राजा राज्य कर रहे थे, जो **जब किसी शक्तिशासी सम्राट् के सामंत न होकर स्वतंत्र शास** थे। सिंघ में इस समय दाहिर नाम के राजा का राज्य था। अरव साम्राज्य के खलीका के आदेश पर मुहम्मद कासिम ने ६१२ ईस्बी में एक बड़ी सेना के साथ सिंघ पर आक्रमण किया । दाहिर ने अरब आकांवाओं के खिलाक बड़ी वीरका प्रदर्शित की। उसने एक-एक कदम पर मुहम्मद कासिम का मुकाबला किया। दाहिर युद्ध में मारा गया। उसकी मृत्यु से भी सिंघ के लोग निराश नहीं हुए। दाहिर की विधवा रानी ने श्रव उनका नेतृत्व किया। पर श्राखिरकार श्ररनों ने सिंध की राजधानी ऋलोर को घेर लिया। सिंध की सेनाओं ने वीरवा के साथ श्रपनी राजधानी की रत्ता के लिये युद्ध किया, पर श्रंतः में वे परास्त हो गये और सिंघ पर अरबों का अधिकार स्थापित हो गया। अरब लोग भारत में और आगे बढ़ कर अपने साम्रा-इक का विस्तार करना चाहते थे। पर वे सफल नहीं हो सके। कारख यह कि उनकी बाद को रोकने के लिये गुर्जर प्रवीहारों की मजबूत दीवार क्रायम थी। भीनमाल में इस बीर राजपूती का स्वतंत्र राज्य कायम था। इनको परास्त कर अरब लोग भारत में आने नहीं बढ़ सके। बाद में गुर्जर प्रतीहारों ने कनील को भी जीव लिया, और वे उत्तरी भारत की प्रवास राजनीतिक शिक्त बन गये । अरवीं 'ने गुर्जर मृतीहारों के विरुद्ध दक्षिण के सष्ट्रकृट राजाओं से भी संधिकी। पर उन्हें सिंध से आगे बदने में सफलता नहीं मिली।

अरब लोगों ने ईरान के सासानी राज्य को जीत करके अपने अधीन कर लिया था। वे उत्तर-पूर्व में उससे आगे बढ़े। सब्य एशिया उस समय भारत का ही एक अंग था। खोतान आहि विविध प्रदेशों में भारतीय धर्म, भाषा और सभ्यता का प्रचार था। सब्य एशिया के भारतीय राज्य लगभग आधी सदी सक अरबों का सफलता के साथ मुकाबला करते रहे। पर ७५१ ईस्वी में समरकंद के पास अरबों ने उन्हें परास्त किया, और ये सब प्रदेश अरब साम्राज्य में सम्मिलित हो गये। तब से बहाँ के बौद्ध लोग इस्लाम के अनुयायी होने लंगे और धीरे-धीरे सारे मध्य एशिया के लोग मुसलमान धर्म में दीचित हो गये।

हूणों की एक शास्ता का नाम तुर्क था। मध्य एशिया के भारतीय उपनिवेशों के संपर्क में आने के कारण इन तुर्कों ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ये बौद्ध तुर्क विशाल अरब साम्राज्य की उत्तर-पूर्वी सीमा पर रहते थे। आठवीं और नवीं सिंद्यों में अरबों का साम्राज्य अनुएण रूप से कायम रहा। सिंघ से स्पेन तक विस्तृत यह अरब साम्राज्य बढ़ा शिक्त शाली और वैभवसंपन्न था। पर जिस प्रकार गुप्त साम्राज्य पर हुणों के आक्रमण शुरू हुए थे, और उनके कारण विशाल गुप्त साम्राज्य विशाल गुप्त साम्राज्य विशाल गुप्त साम्राज्य विश्वन-भिन्न हो गया था, वैसे ही अब हुणों की बौद्ध धर्मावलंबी तुर्क शास्ता ने उत्तर की तरक से अरब साम्राज्य पर हमले शुरू किये। वैभवपूर्ण अरब शासक इनका मुक्नाबला नहीं कर सके और अरब साम्राज्य के मग्नावशेष पर अनेक तुर्क राज्य कायम हुए।

यद्यपि अरव साम्राज्य इन आक्रमखों से नष्ट-भ्रष्ट हो गया, पर इस्ताम में इस समय में अनुपम शक्ति थी। धार्मिक दृष्टि से मुसलमानों में अपूर्व जोश और जीवन था। परिसाम स्व हुआ, कि तुर्क लोग राजनीतिक हिन्द से विजेता होते हुए भी धार्मिक हिन्द से अरवों द्वारा परास्त हो गये। जैसे भारत के संपर्क में आकर यवन, शक, कुशाण और हूगा आक्रांता भारत के धर्म और सभ्यता में दीचित हो गये थे, वैसे ही अब ये तुर्क आक्रांता इस्लाम के संपर्क में आकर मुसलिम धर्म और सभ्यता के अनुयायो हो गये, और उन्होंने बौद्ध धर्म का परित्याग कर इस्लाम को स्वीकार किया।

श्ररव साम्राज्य के भग्नावशेष पर जिन विविध तुर्क राज्यीं की स्थापना हुई थी, उनमें से ग़जनी का तुर्क राज्य एक था। इसका संस्थापक अलप्नगीन था। उसने राजनी में अपनी शक्ति को क़ायम कर अफ़गानिस्तान पर इमला किया। उन दिनों अफगानिस्तान के सब निवासी बौद्ध और पौराणिक धर्मी के अनुयायी थे। अलप्तगीन ने इन्हें परास्त किया, और इस प्रकार इस्लाम का वहाँ प्रवेश हुआ। ६७५ ईस्वी में अलप्तगीन की मृत्यु हुई । उसके बाद सुबुक्तगीन ग्रजनी का राजा बना । उसने हिंदुकुश पर्वत को पार कर भारत पर आक्रमण किया। उत्तरं-परिचमी भारत का राजा उस समय जयपाल था, जो बाह्य स-साही वंश का था और जिसकी राजधानी भटिएडा थी। जय-पाल ने सुबुक्तगीन का सुकाबला करने के लिये जोर-शोर से तैयारी की। अन्य भारतीय राजाओं के पास सहायता के लिये संदेश भेजे गये। कन्नौज के गुर्जर प्रवीहार राजा राज्यपांत बड़े उत्साह के साथ जयपाल की सहायता के लिये अपसर हुआ। इन्हीं गुजर प्रवीहार राजाओं की श्रदम्य शक्ति के कारण सिंघ के अरब शासक अब तक भारत में आगे नहीं बढ़ पाये भे । राज्यपाल के अतिरिक्त चौहान और चंदेल राजाओं ने भी अयमाल की सहायवा को। अफगोनिस्तान में खुरैम नदी की भाटी में सुबुक्तगीन का भारतीयों राजाओं ने मिलकर मुकाबबा

किया । दोनों चोर से खूब वीरता दिखाई गई। पर विजय श्रंत में सुबुक्तगीन की ही हुई। सिंघ नदी तक तुर्कों का श्रधिकार स्थापित हो गया।

ं सुबुक्तगीन के बाद ६६७ ईस्बी में महमूद ग्रजनी की राज-गही पर बैठा। यह संसार के सब से बड़े विजेताओं में से एक है। उसकी तुलना सीचर श्रीर समुद्रगुप्त से की जा सकती है। उसने ग़जनी के छोटे से राज्य को एक विशाल साम्राज्य के रूप में परवर्तित कर दिया। भारतवर्ष पर उसने बहुत से हमलें किये। पेशावर के प्रास एक लड़ाई में उसने एक बार फिर जय-पाल को परास्त किया। जयपाल के बाद उसका पुत्र आनंदपाल उत्तर-पश्चिमी भारत का राजा बना। उसने महमृद का मुक्रा-बला करने के लिये बड़ी भारी तैयारी की। उत्तरी भारत के बहुत से राजा त्रानन्दपाल की सहायता के लिये एकत्र हुए। पर इस बार भी महमूद की विजय हुई। १०१६ में महमूद ने कन्नोज पर आक्रमण किया और वहाँ के गुर्जर प्रतीहार राजा राज्यपाल को परास्त किया । महमूद के इमलों का यहाँ अधिक उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। उसने भारत पर दूर-दूर तक आक्रमण किये थे, और उनका परिखाम यह हुआ कि भारत के पुराने राजवंशों की शक्ति बहुत जीख हो गई।

सन् १०३० में महमूद की मृत्यु हुई। उसके बाद उसका विशाल साम्राज्य कार्यम नहीं रह सका। उसके उत्तराधिकारी निर्वल और भोग-विलास में लिप्त थे। उनके समय में राजनी का साम्राज्य क्रिन्न-भिन्न हो गया, और भारत में फिर अने इस्तंत्र राज्य कारम हो गया।

## (८)कनीन के गहरवार राजा

ग्रजनी के तुर्क सुलतानों के अक्रमणों के कारण क्यों के के गुर्जर प्रतीहार राजाओं की शक्ति बहुत निर्वल हो गई सिक्र उन्होंने तुनों का कर देना स्वीकार कर लिया था, और अन्य राजपूत कुल इस बात से बहुत असंतुष्ट थे। इसीलिये १०६० ईस्बी के लगभग चंद्र नाम के एक गहरवार राजपूत सर-दार ने गुर्जर प्रतीहार राजा के विरुद्ध विद्रोह किया और कन्नीज में एक नये राजवंश का प्रारंभ किया। चंद्रदेव गहर-वार वीर और महत्त्वाकांची राजा था, उसने एक बार किर कन्नीज के चीए साम्राज्य का पुनरुद्धार किया। कलचूरि राजा यशकर्म (कर्ण का उत्तराधिकारी, समय १०७३ से ११२४ ईस्वी एक) को परास्त कर उसने बनारस और अयोध्या तक के प्रदेशों को जीत कर अपने अधीन कर लिया।

चंद्रदेव के समय में ही दिल्ला कर्णाट राजा विजयसेन बिहार बंगाल में अपनी शक्ति को बढ़ा रहा थां। जब उसने मगध पर आक्रमण कर पालवंशी राजा मद्दन पाल को परास्त्र करने के लिये आक्रमण किया, तो चंद्रदेव ने मदनपाल की सहायता की। चंद्रदेव की सहायता के कारस ही पाल लोग मगध में अपना शासन स्थापित रख सके।

११०० ई० में चंद्रदेव गहरवार की मृत्यु हुई। उसके बाद्
मद्नपाल गहरवार ने १११४ ई० तक और फिर गोविंद्चंद्र ने
कन्नीज के शिक्तशाली साम्राज्य का शासन किया। इस समय
उत्तरी मारत में गहरवारों के अतिरिक्त कलचूरि और सेन वंश के राजा भी काफी प्रवल थे। यद्यपि बनारस और प्रयाग के
प्रदेश कलचूरियों से चंद्रदेव गहरवार ने जीन बिने थे, दो भी
इस वंश का राजा यशःकर्ष बहुत प्रवापी था। उसने वंगाल के
सैनवंशी राजा लक्ष्मणसेन के साथ मेंन्री की। लक्ष्मणसेन
विजवसेन का पौत्र और बज्जालसेन का लक्ष्म था और ११९८
इस्ती में वंगाल की राजगही पर आखद हुआ था। लक्ष्मणसेन
की सहायता प्राप्त कर यशःकर्ष ने काशी पर आक्रमण किया णौर मगाध पर भी हमले किये। लक्ष्मण्सेन ने मगाध पर ज्ञपना अधिकार कर लिया, और पाल वंश के हाथ से मगाध वा गोविंद्चंद्र की अधीनता से बनारस के प्रदेश निकल गये। ११२४ ई० में गोविंद्चंद्र ने बड़ी शिक्शाली सेना के साथ एक बार फिर सेन और कलचूरि राजाओं पर हमले किये। इस बार यशःकर्ण और लक्ष्मण्सेन परास्त हुए, और मगाध में फिर एक बार पालवंशी राजा मदनपाल राज्य करने लगा। पर उसकी श्रियति गहरबार राजा गोविंद्चंद्र के अधीन सामंत की थी, और उसी की कृपा तथा सहायता से वह अपने राजसिंहासन पर आसीन रह सका था। तिरहुत का राजा नान्यदेव भी उसकी अधीनता स्वीकार करता था, और उसी की कृपा के कारण अपने राज्य में कायम था।

गोविंद्चंद्र के समय में एक बार फिर कलौज के साम्राज्य ने अपना पुराना गौरवपूर्ण पद प्राप्त किया। उसका राज्य दिल्ली से मगघ तथा अंग तक विस्तृत था। जिस समय गोविंद्चंद्र कलचूरियों के साथ युद्ध में ज्यापृत था, तभी अजमेर के चौहान राजा विभहराज ने उत्तर की तरफ आक्रमस कर दिल्ली के परिचम का प्रदेश ज़ीतकर अपने राज्य की सीमा को दिमान्तय की उपत्यका तक विस्तीर्ए कर लिया था। पर गोविंद्चंद्र के राज्य पर विभहराज ने हमले नहीं किये। वह शांति के साथ अपने विस्तृत साम्राज्य का शासन करता रहा। गोविंद्-चंद्र स्वयं शैव धर्म का अनुयायी था, पर उसकी रानी कुमार्-देशी बौद्ध थी। वह मगध के एक सामंत राजा की कन्या थी। उसी के प्रभाव से गोविंद्चंद्र ने अनेक बौद्ध विहारों की मरम्मक कराई और बौद्ध पंढितों को दान आदि से संतुष्ट किया।

यचिप गोविंदचंद्र की राजधानी कन्नीज थी, पर बह आयः क शो में निवास करवा था। उसने बहुत से पंडितों को आस्त्र दिया, और उद्धी के प्रयत्नों का यह परिसाम हुआ, कि कारी। नगरी भारतीय पांडित्य और विद्या का केंद्र बन गई। उससे पहले मगध के नालंदा, विक्रमशिला और उहर उपुरी के विद्यार भारतीय ज्ञान और शिक्षा के सर्वप्रधान केंद्र थे। पर उनमें मुख्यत्या बौद्ध पंडित रहते थे। पीरासिक धर्म और विद्या का मुख्य केंद्र पहले भी काशी था, पर अब गोविंद्चंद्र की संरच-का में इसने विद्या और ज्ञान के केंद्र रूप में जो ख्याति प्राप्त की, वह अब तक भी कायम है।

११७० ई० में विजयचंद्र के बाद जयचंद्र कजीज की राजगई। पर आरूढ़ हुआ। इसके शासनकाल में शहानुदीन मुद्दमाद गोरी ने भारत पर आक्रमण करने शुरू किये। महमूद ने
गाजनी को राजधानी बनाकर जिस शक्तिशाली तुर्क साम्राज्य की
स्थापना की थी, उसका उल्लेख हम पहले कर चुके हैं। महमूद
की मृत्यु के बाद उसका साम्राज्य निर्वत हो गया, और गोरी
अम्रगान सरदारों ने अपना स्वतंत्र राज्य कायम किया। गाजनी
से दीरात के रास्ते पर गोर नाम का एक प्रदेश है। वहाँ के
निवासी अम्रगान लोग पहले बौद्ध थे। पर मुसलमान तुर्कों के
प्रभाव से वे स्वयं भी मुस्लिम हो गये थे। उनके सरदार अलाउद्दोन ने ११६० ई० में तुर्कों से गाजनी की छीन लिया और

फिर पंजाब पर आक्रमण किया। अलाख्हीन का भतीजा और एकराधिकारी शहाबुहीन बड़ा प्रवाणी था। उसने ११८६ ई० सक पंजाब को जीव कर अपने अधीन कर लिया। अजमेर और दिल्ली के चौहान राजा पृथिवीराज ने ११६१ में तलाबड़ी है रखनेत्र में उसका मुकाबला किया। शहाबुहीन गोरी इस युद्ध में परास्त हुआ। पर अपनी इम पराजय से वह निराश नहीं हुआ। उसने बार-बार भारत पर आक्रमख किए। यह ते हैं, कि पृथिवीराज से उसके १७। बार युद्ध हुए। अंत में बहे अपने प्रयस्न में सफल हुआ और पृथिवीराज को कैंद कर दिल्ली पर अपना अधिकार क्रायम करने में उसे सफलवा आप हुई।

चीहानों के पराजय से अब शहाबुद्दीन गोरी के साम्राज्य की सीमा कन्नीज के गहरवार राज्य से आ मिली। ११६४ ई० में गोरी ने एक शक्तिशाली सेना के साथ कन्नीज पर आनम्ब किया। राजा जयचंद्र ने बड़ी वीरता के साथ उसका सुकाबला किया। इटावा के पास चंदावर नामक स्थान पर दोनों सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ, जिसमें जयचंद्र राम्चेत्र में ही लढ़ते हुए मारा गया। उसकी मृत्यु के बाद उसके लड़के हरिश्चंद्र से युद्ध को जारी रखा। पर वह देर तक शक्तिशाली अफगान सेनाओं का मुकाबला नहीं कर सका। शीघ ही कन्नीज सीर काशी पर गोरी का अधिकार हो गया और प्रतापी गहरवार राजाओं के साम्राज्य का अंत हो गया।

### (६) पास वंश का अंत

पालवंशी राजा मदनपाल (१८०६ से ११२४ ई० तक ) का संलोख हम पहले कर चुके हैं। वह अपने शासनकाल के अंतिम भाग में गहरवार राजा गोविंदचंद्र के अधीन हो स्था था। उसके बाद के पाल राजाओं के नाम अविकल रूप से सात नहीं हैं। वेबल राजा गोविंदपाल खाँरे पालपाल के नाम पिलते हैं, जो गहरवारों के सामंत रूप से मगृब में राज्य करते हैं।

कनारस तक विजय करके गोरी ने मिलक इसागुरीन नाम के एक सरदार को पूर्वी संयुक्त प्रांत के प्रदेश पर शासन करमें के लिये नियत किया। उसका एक सेनापित मुहम्मद विन किया। उसके पूर्व में आगे बढ़कर मगभ पर हमले करने शुरू किए। उन दिनों मगध में कोई भी शक्तिशाली राजा न था। पालवंशी राजाओं की स्थिति एक साधारण जागीरदार व सामंत से अधिक न थी, यद्यपि अभी तक वे पुरानी परंपरा के अनुसार अपने को 'परमेश्वर परमभट्टारक महाराजाधिराज परमसौगत' विशेषण से विभूषित करते थे। गहरवार सम्राटों के परास्त हो जाने के बाद इन पाल राजाओं व कर्णाटवंशी नान्यदेव के उत्तराधिकारियों में कुछ भी बल शेष न रहा था। ये मुहम्मद विन बिखतयार की अफगान सेनाओं के सम्मुख सर्वथा असहाय थे। इन्होंने उनका कोई भी मुक़ाबला नहीं किया।

मुहम्मद विन बिस्तियार को रोकने का प्रयत्न यदि किसी ने मगध में किया, तो ने उद्दर्श्वपुर के विद्वार में रहने बाले भिक्खु लोग थे। उद्दर्श्वपुर (विद्वार शरीफ़) का यह बिहार उस समय बौद्ध धर्म और शिचा का बड़ा केंद्र था। वहाँ सैकेड़ों स्थविर और भिच्चु लोग निवास करते थे। वे अंत तक अफगान सेनापित से लहते रहें। जब सब भिच्चु कतल हो गये, तो सुहम्मद विन बिख्तयार ने उद्दर्श्वपुर के विद्वार पर कड़जा कर लिया। बहाँ उसे पुस्तकों के अनंत मंहार के सिवाय और कोई मूल्यवान वस्तु नहीं मिली। सुहम्मद को समक नहीं आया कि

इत पुस्तकों का वह क्या करे। उसने आज्ञा दी, कि पुस्तकालय को आग लगा दी जाय। सदियों के ज्ञान और विद्या का यह अपूर्व मंद्यार अब अग्नि के अपूर्य हो गया और मगध पर अफ़गानों का अधिकार हो गया। पालवंशी सामंत राजाओं में इतनी भी शिक्त नहीं थी, कि वे बौद्ध भिज्ञुओं के साथ कंधे से कंबा मिलाकर इस विदेशी सेनापित का मुकाबला कर सकें।

इस प्रकार मगध के गौरवमय इतिहास का श्रंत हुआ।, इसके बाद फिर कभी मगध या पाटलीपुत्र में किसी स्वतंत्र आरतीय राजवंश ने शासन नहीं किया।

# छब्बीसवाँ ऋध्याय

### इान और संस्कृति का केंद्र गगध

#### (१) नालंदा महाविहार

गुप्त साम्राज्य के हास के समय में और पाल राजाओं के शासनकाल में मगध भारत की प्रमुख राजनीतिक शक्ति नहीं रह गई थी। सातवीं सदी से पाटलीपुत्र का स्थान कन्नोज ने ले लिया था। इस युग में पाटलीपुत्र के महाराजाधिराजाओं की अपेक्षा कन्नोज के सम्राट् अधिक शक्तिशाली थे। पर झान और संस्कृति की हष्टि से अब भी मगध भारत का सबसे महत्वपूर्ष केंद्र था, और यहां के नालंदा, विक्रमशिला और उद्दर्दर के बिदेशों से विद्यार्थी लोग विद्यामहण के लिये आया करते थे। मगध के विद्वान् पिछत इस काल में चीन, तिब्बत, जावा, सुमात्रा आदि सब जगह गये और अपने झानकपी दीपक से उन्होंने सब स्थानों के अविद्यांधकार को दूर किया। राज्यनीतिक शक्ति के चीए हो जाने पर भी इन सदियों में मगध सब देशों के आकर्षण का केंद्र रहा। हम यहाँ इन महा-विहारों के इतिहास पर संदोप से प्रकाश डालेंगे।

पटना जिले के विद्यारशरीक नामक नगर से आठ मील की दूरी पर बिद्यार-बित्तियारपुर रेलवे के बदगाँव नामक स्टेशन से एक मील दूर, प्राचीन नालंदा महाविद्यार के संस्कृत अब तक विद्यमान हैं। नालन्दा का इतिहास बहुत पुराना है। महात्मा बुद्ध अपने धर्मचक्र का प्रवर्तन करते दूर

इस स्थान पर भी आये थे, और सारिपुत्र से उनकी यहीं पर भेंट हुई थी। बौद्ध अनुश्रृति के अनुसार सम्राट् अशोक ने इस स्थान पर एक विशाल चैत्य का निर्माण कराया था। बुद्ध के अन्यतम प्रमुख शिष्य सारिपुत्र ने यहाँ पर निर्वाण पर पाया था। इसी उपलच्च में अशोक ने यहाँ बहुत सा दानपुर्य किया था। संभवतः, मौर्यकाल में भी यहाँ एक विहार था, जिसमें बहुत से स्थविर व भिद्ध निवास करते थे। पर पाँचवीं सदी के शुरू में जब चीनी यात्री फाइयान भारत-अमस के लिये आया, तो वह नालंदा नहीं गया। उसने मगध के अन्य अनेक धर्म-स्थानों के दर्शन किये, पाटलीपुत्र में कई वर्ष रहकर उसने बौद्ध प्रयों का अनुशीलन किया, पर नालंदा के विहार की उसके समय में इतनी प्रसिद्ध नहीं थी कि वह वहाँ जाता और कुछ समय वहाँ मी न्यतीत करता।

पर सातवीं सदी में जब ह्यू पनत्सांग भारत आया, तो नालंदा का महाविहार बहुत प्रसिद्ध हो चुका था। वहाँ हजारों स्थविर जौर भिद्ध निवास करते थे। दूर-दूर से विद्यार्थी वहाँ विद्या पढ़ने के लिये आते थे। ह्य एनत्सांग स्वयं वहाँ देर तक रहा, जौर विविध धर्मप्रंथों के अनुशीलन में व्याप्टत रहा। नालंदा की उन्नति फाइयान के बाद गुप्तों के शासनकाल में विशेष हुई। गुप्त सम्राटों के संरच्छा और सहायता से वह भारत का सबके प्रसिद्ध शिचाकेंद्र बन गया।

ह्य प्रतत्सांग के अनुसार नालंदा में छः बड़े-बड़े विहर है। जिन्हें शकादित्य, बुधगुप्त, तथागवगुप्त, बालादित्य और वज्र नाम के राजाओं ने बनवाया था। ये सब गुप्तवंश के समारों के नाम हैं। शकादित्य से कुमारगुप्त प्रथम महेंद्राविश्व का अभिप्राय है। इसने पहले-पहल पाँचवीं सदी के सम्बद्धि ने नालंदा में एक विहार बनवाया। इसी कारण जब आव्यान

भारत में आया था, तब तक यह बिहार नहीं बना था। कुमारगुप्त के बाद बुधगुप्त आदि विविध गुप्त सम्राटों ने अन्य अनेक
बिहार वहाँ बनवाये। इनके प्रयत्नों का यह परिसाम हुआ
कि जब हा एनत्सांग नालंदा गया, तो वहाँ उसने एक समृद्धः
-और उन्नत शिचाकोंद्र को देखा, जिसमें हजारों शिचक और
विद्यार्थी विद्यान थे।

· नालंदा के महाविहार में न केवल भारत श्र**पितु** सुद्र चोन, मंगोलिया, स्रोतान ऋदि से भी बहुत से विचार्थी अध्ययत के लिये आते थे। इन विदेशियों के साथ बड़ी शिष्टता वथा संहानुभूति का व्यवहार किया जाता था।' राजात्रों वश्ना अन्य संपन्न व्यक्तियों की तरफ से सहाविहार को प्रभूत संपत्ति मिली हुई थी। चीनी यात्री का कथन है, कि "देश के राजा श्रमामों का श्रादर सम्मान करते हैं। उन्होंने १०० गाँकों की मालगुजारी विहार को दान की हुई है। इन गाँबों के दो सौ गृहस्थ प्रति दिन कई सौ पिकल (१ पिकल = ६६३ सेर ) चावल और कई सौ कट्टी (१ कट्टी = द सेर) घी और मक्खन विद्यार को दिया करते हैं। अतः यहाँ के विद्यार्थियों के सब वस्तुएँ इतनी प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, कि उन्हें सब आवर्यक वस्तुओं को माँगने के लिये कहीं जाना नहीं पढ़ता, उनके विद्याध्ययन की पूर्णता का, जिसके लिये वे यहाँ आये हैं, यही साधन है।" इससे सप्ट हैं, कि नालंदा के विद्यार्थियों को भोजन त्रादि सब विद्वार की त्रोर से मिल जाता था, इसके क्षिये उन्हें किसी चिंता की आव्हरकता नहीं थी।

बही कारण है, कि नालंदा में विद्यार्थियों की संस्था बहुत ब्यक्ति थी। सुएनत्सांग के अनुसार वहाँ शिक्त और विद्या-वियों की संख्या दस हजार थी। नालंदा की आधुनिक खुड़ाई से इसमें कोई संदेह नहीं रहता, कि वहाँ बहुत बड़ी संस्मा में भिद्ध लोग निवास करते थे। खोदे गये विहार के प्रत्येक कमरे में एक या दो विद्यार्थियों के रहने की जगह है। प्रत्येक कमरे में सोने के लिये एक या दो पत्यर की शय्या हैं, साथ ही दोपक खोर पुस्तकों रखने के लिए खाने बने हुए हैं। एक-एक विहार में इस तरह के कमरे सैकड़ों की संख्या में हैं। उनके बीच में बड़े आकार के चूल्हे तथा भोज्य सामग्री के लिये घर बनाये गये हैं। नालंदा के छः बड़े विहारों तथा अन्य छोटे संघारामों के इन सैकड़ों कमरों में यदि हजारों विद्यार्थी उस समय में निवास करते हों, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात खाँ है।

मालंदा में विविध विषयों की उच्च शिक्षा दी जाती थी। पाठ्यक्रम में महायान संप्रदाय तथा बौद्धों के अन्य अठारह संप्रदायों के प्रंथों को विशेष स्थान दिया गया था। इनके अविरिक्त बेद, हेतुविद्या, शब्दविद्या, ह्याकरण, योगशास, तंत्रविद्या, सांख्य आदि दर्शन और उस समय के अन्य सभ विद्यानों को भी यथोचित स्थान दिया गया था।

षीनी यात्री के अनुसार नालंदा में एक हजार अध्यापक ऐसे थे, जो सब सूत्रों और शासों का अर्थ सममा सकते थे। पाँच सो अध्यापक ऐसे थे, जो तीस संप्रहों की पूर्णतया न्याख्या कर सकते थे। और दस ऐसे भी बिद्धान थे, जो पूरे पचास संप्रहों की न्याख्या भलीमाँ ति कर सकते थे। इस प्रकार स्पष्ट है, कि नालंदा में अध्यापकों की संख्या एक हजार से अपर थी। ये सब अपने-अपने विषयों के अक्री पंडित थे। कुछ विद्धान ऐसे भी थे, जो संपूर्ण विद्याओं में निष्णात थे। यही कारण है, कि देश-विदेश के विद्यार्थ विद्यार्थ प्रहण करने के लिये नालंदा पहुँचते थे। पर हर एक विद्यार्थी नालंदा में प्रयेश नहीं पा सकता था। वहाँ प्रवेश पाने के सिर्वेश

एक परीचा को उत्तीर्ध करना पड़ता था। इसे द्वारपरीचा कहते थे, और यह एक पृथक शिचाविद के अधीन थी, जिसे 'द्वार-पंडित' कहते थे। इस परीचा को सुगमता से उत्तीर्ध नहीं किया जा सकता था। दस में से दो या तीन ही इसमें सफल होते थे। नालंदा में शिचा का मान इतना अच्छा था, कि वे ही वहाँ विद्यार्थी रूप में प्रविष्ट किये जाते थे, जो द्वार पंडित के कठिन-कठिन प्रश्नों का संवोषजनक उत्तर दे सकें। प्रत्येक विहार का पृथक्-पृथक् द्वारपंडित होता था। नालंदा की आधुनिक खुदाई में मुख्य द्वार के दोनों और के गृहों को द्वार पंडित का निवासस्थान माना जाता है।

६३४ ई० में जब ह्युएनत्सांग नालंदा पहुँचा, तो शीलभद्र महाविहार के प्रधान स्थविर या अध्यक्ष थे। वे सब सूत्री, शास्त्रों व संप्रहों के प्रकांड पंडित थे। उनसे पहले इस पद पर शीलभद्र के गुढ धर्मपाल विराजमान थे। शीलभद्र समवट के एक प्राचीन राजकुल में उत्पन्न हुए थे। भोग-विलास श्रौर समृद्धि की उनके घर में कोई कमी न थी। बचपन से ही उन्हें विद्या और संगीत से बढ़ा प्रेम था। वे किसी सच्चे गुढ़ की वलाश में अपना घर छीड़ कर निकल पड़े , और अनेक स्थानीं पर घूमते हुए नालंदा पहुँचे। यहाँ श्राकर उन्हें घर्मपाल के दर्शन हुए। जिस गुरु की खोज में वे देर से भटकते रहे थे. बे अब उन्हें मिल गये। शीलभद्र ने धर्मपाल से प्रवृष्या ली और विधिपूर्वक शिचा महण करनेका कार्य प्रारंभ कर दिया। अपूर्व प्रविभा के कारण उन्होंने इतनी अधिक उन्नति की, कि तीस साल की कामु में ही वे धर्मपाल के शिष्यों में सब से अधिक प्रसिद्ध हो नथे। बौद्ध दर्शन के ज्ञान में उनका अन्य कोई मुकावला नहीं कर सकता था। राजा (संभवतः उस समय के मगध सम्राट्) की इच्छा थी, की उन्हें सन्मानित करने के लिये एक

नगर जागीर के रूप में प्रदान करे, पर उन जैसे भिन्नु पंडित की किसी जागीर श्रादिकी श्रावश्यकता नहीं थी। जब राजा ने उन पर बहुत जोर दिया, तो उन्होंने जागीर लेना तो स्वीकार कर लिया, पर उसकी संपूर्ण श्रामदनी को नालंदा में एक मठ का सर्च चलाने के लिखे लगा दिया। इस मठ को उन्होंने स्वयं बनवाया था, श्रीर इसमें भी बहुत से विद्यार्थी शिज्ञाप्रहण्ड करते थे। आचार्य सीलभद्र ने अनेक प्रंथों की रचना की। विशेषवया, योगाचार संप्रदाय के सूक्ष्म तत्त्वों को सममाने के लिये उन्होंने अनेक भाष्य लिखे। वे नालंदा मह्यविद्वार के कुलपति थे, श्रौर चीनी विद्वान ह्य एनत्सांग ने उन्हीं के चरखों, में बैठ कर बौद्ध धर्म के गूद तत्त्वों का अनुशीलन किया था। हा एजत्सांग ने शीलभद्र को 'सत्य एवं धर्म का भंडार' लिखा हैं। हा एनत्सांग के समय में, नातंदा के अन्य प्रसिद्ध आचार्यों में चंद्रपाल, गुखमित, स्थिरमित, प्रमामित्र, जिनमित्र श्रौर ज्ञान-चंद्र के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। इनमें से आचार्य चंद्रपाल बौद्ध धर्म के प्रकांड पंडित थे। धर्म के अनुष्ठानों में कोई इनकी समता नहीं कर सकता था। गुरामति और स्थिर मवि का यश उनकी विद्वत्ता के लिये सर्वत्र विस्तृत था। प्रभा-मित्र प्रसिद्ध वार्किक थे। जिनमित्र बड़े अच्छे वक्ता थे और झान-चंद्र बड़े प्रत्युत्पन्नमति तथा अपने चरित्र के लिये प्रसिद्ध थे। इन्हीं सब विद्वानों की कीर्ति से आकुष्ट होकर विद्यार्थी लोग: दूर-दूर से नालंदा पहुँचते थे.।

ह्यु एनत्सांग के कुछ समय बाद इत्चिंग नाम का एक अन्य बीनी यात्री भारत आया। वह नालंदा भी गया और सातवीं सही के श्रांतिम भाग में कई साल तक नालंदा में रहा। उसने भी अपने समय के अनेक प्रसिद्ध विद्वानों का उल्लेख किया है, जो उस समय में नालंदा में शिक्षा के कार्य में वत्पर थे। इस्

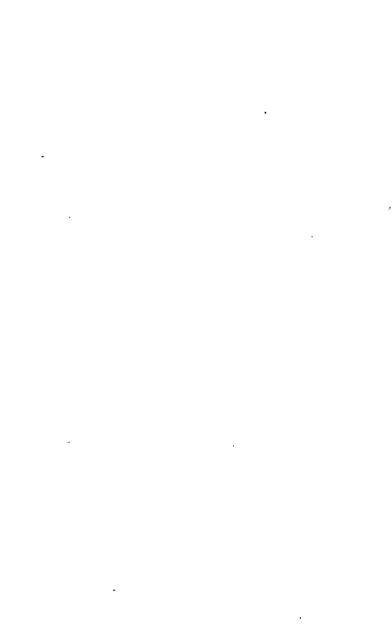



पाटली**पु**त्र के **स्रवशे**प

भीनी यात्री के अनुसार नासंदा में शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व अत्येक विद्यार्थी के लिये यह आवश्यक था कि वह व्याकरण की मलीमानि जानता हो। व्याकरण के विविध अंगों की मली-भाति पद कर हेतुनिया (तर्क या न्याय) अमिश्रमें कीच (अंग्या-त्या) और जातकों का अध्ययन करना होता था। इतनी पहाई करने के बाद, हार-पंडित की परीचा उपीर्ण करके ही कोई विद्यार्थी नालंदा में प्रविष्ट हो सकता था।

मासदा में तीन बड़े पुस्तकालय थे, रत्नसागर, रत्नीद्धि और रत्नारंजक। ये तीमों नालंदा के धर्मगंज नामक हिस्से में स्थित थे। इनमें से रत्नोद्धि पुस्तकालय सब 'से बड़ा था, उसकी इमारत नौ मंजिल ऊँची थी। इन पुस्तकालयों में बौद्ध धर्म व अन्य विद्याच्यों के हजारों ग्रंथ संगृहीत थे। बिदेशी सुसलिम आक्रमणों द्वारा नालंदा के इन पुस्तकालयों का भी अंत हुआ।

जो विद्यार्थी नालंदा में विद्या का अध्ययन कर के जाते थे, जनका नाम महाविद्दार के मुख्य द्वार पर रवेत अच्चरों में अकित कर दिया जाता था। नालंदा के पढ़े हुए विद्यार्थी जहाँ राज सेचा के लिये यतन करते थे, वहाँ धर्मप्रचार का भी कार्य करते थे। इत्चिंग ने लिखा है, कि नालंदा से शिका प्राप्त करते के बाद बहुत से विद्यार्थी राजा के दरबार में जाकर वहाँ अपनी योग्यता अद्शित करते थे और राजसेवा में नियुक्त होने का प्रयत्न करते थे। कोई आश्चर्य नहीं, यदि गुप्त साम्रास्य के विद्यार्थ को साम्रास्य के विद्यार्थ में से ही चुने जाते हों, और गुप्तों के बाद कमीज आहि के जो शिक्ताली राज्य कायम हुए, वे भी अपने उच्च पदाधिकारियों की नियुक्त करते हुए नालंदा के सुशिवित विद्यार्थियों की विद्युक्त अन्य भी अनेक

विदेशी विद्यार्थी नालंदा में पढ़ने के लिये आये। इनमें से इडि नाम विशेषरूप से उल्लेखनीय हैं। श्रमण हा निचन (प्रकाश मित्र) सातवीं सदी में नालंदा आया और तीन वर्ष तक वहाँ एहं इर उसने विद्याध्ययन किया। ताय-ही (श्रीदेव) ने नालंदा में महायान संप्रदाय के प्रंथों का अनुशीलन किया। आर्यकर्म नाम का एक कोरियन मिन्न नालंदा पढ़ने के लिये आया आहें नाम का एक कोरियन मिन्न नालंदा पढ़ने के लिये आया आहें वहाँ रहते हुए ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इनके अविधि वहाँ रहते हुए ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इनके अविधि वहाँ रहते हुए ही उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इनके अविधि वहाँ स्वांग, ओंकोंग, बुद्धकर्म, ताओं फंग, हिन सुन (प्रयासवर्मा के बांग), वोन हिंग (प्राक्षदेव) आदि विविध किंग वार्ष में रहकर विद्या प्राप्त की थी। भारतीय संस्कृति ने नालंदा में रहकर विद्या प्राप्त की थी। भारतीय संस्कृति का उस युग में इतना प्रभाव था, कि इन विदेशी विद्यार्थियों आपने नाम भी भारतीय रख लिये थे।

नार्खंदा का यह विश्वविख्यात महाविहार बारहवीं के कांत तक क्रायम रहा। दसवीं सदी से इस की महता र के कांत तक क्रायम रहा। दसवीं सदी से इस की महता के कांत ता थी, क्योंकि इसके पढ़ीस में ही विक्रमशिला की उद्वरपुरी के नये महाविहार उन्नतिपथ पर अमसर हो थे। इन नये महाविहारों को उस समय के राजा मीं का सदी थे। इन नये महाविहारों को उस समय के राजा मीं का सदी की कां का स्वीध कांत स्वीध कांत ता गये थे। नवीं सदी के कांत तक नालंदा भारत का सर्वभ गन शिलाकेंद्र रहा, और उसके वाह भी बारहवीं सदी तक उसकी सत्ता क्रायम रही।

# (२) विक्रमञ्जिका

इस महाविहार का संस्थापक पाजवंशी सम्राट धर्मपूरी था, जिसका शासन काल ७६६ से ८०६ ई० तक है। धर्मप् ने अपने राजकोष से यह विशाल महाविहार वेनवाया,

उसमें अध्यापन के लिये १०८ अध्यापक नियुक्त किये। अर्थ-पाल के उत्तराधिकारी अन्य पाल राजा भी इस महाबिहार के संरक्ष तथा सहायता में सदा जिल्लाहशील रहे। यरिकाम यह हुआ, कि दसवीं सदी से यह भारत का सब से अग्रुख शिका केंद्र बन गया। समृद्धि और उन्नित के काल में इस महाविद्दार में छः बिहार (कालिज) थे, जिनमें से प्रत्येक में १०८ जान्यापड शिक्षा का कार्य करने के लिये नियुक्त ये। महाविद्वार के चारी और दुर्ग के समान एक प्राचीर बनी हुई थी। उसमें प्रवेश करने के लिये झः द्वार थे। तारानाथ के वर्णन के अनुसार दिन्धी द्वार का द्वार-पंडित प्रज्ञाकरमति था। पूर्वी द्वार का द्वार-पंडित रत्नाकर शांति, पश्चिमी द्वार का वागीश्वरकीर्ति, उत्तरी द्वार का नरोपंत, प्रथम केंद्रद्वार का रत्नवक और द्वितीय केंद्रद्वार का झानश्रीमित्र था। ये द्वारपंडित विक्रम-शिला में छः विहारों के प्रधान थे। इनके अधीन मत्येक विहार में १०८ श्रध्यापक शिद्धा का कार्य करते वे और सैकड़ों विद्यार्थी विद्याप्ययन में तत्पर रहते थे। विक्रमिशला में एक विशाल सभाभवन थां, जिसमें ५००० मनुष्य एक साथ बैठं सकते थे । इससे सूचित होता है, कि यहाँ भी अध्यापकों और विचार्थियों की सम्मिलित संख्या हजारों में पहुँची हुई सी विद्यार्थियों के भोजन के लिये सत्र सुले हुए थे, जिनमें उन्हें मुफ्त भोजन व अन्य आवश्यक निर्वाहसामधी आहे हीती थी। इन सत्रों का खर्च चलाने के लिये पाल राजाओं ने बहुत उदारता के साथ दान दिया था। राजाओं के अतिरिक्त, अन्य धनी पुरुषों व जागीरदारों की ओर से भी जनक सूत्रों की **च्यवस्था** श्री ।

विकमशिला की प्राचीर के सुक्य केंद्रहार के एक और आचार्य नागार्जुन की और दूसरी और जानाय अविश औ

मित्रमा बनी हुई थी। इसी द्वार के बाहर एक धर्मशाला थी,

नाजंदा के समान विक्रमशिला में भी बौद्ध धर्म के विविध अंभवायों, वेद, दर्शन, हेतुविद्या, विक्रान आदि सब विषयों की शिक्षा दी जाती थी। पर इस महाविहार में विशेष रूप से तंत्र विद्या की पढ़ाई का प्रबंध था। तांत्रिक प्रक्रियायों और तंत्र का इस काल के बौद्ध धर्म के महत्त्वपूर्ण आंग बन गये थे। बाद विद्यापिक धर्म में भी तंत्र वाद का प्रवेश हुआ और पूर्वी के बाद में संस्थित प्रक्रियाओं का बढ़ा महत्त्व हो गया। विद्या में नंत्र वाद की शिक्षा विशेष रूप से दी जाती थी वहाँ के बहुत से अध्यामक और विद्यार्थी स्वयं तांत्रिक का अनुष्ठान करते थे।

विक्रमिशिला में पढ़ाई आदि की क्या ज्यवस्था थी. इंग्रंथ में तिज्यती अनुभूति से अनेक महत्त्वपूर्ण नातें झात है। कुछ तिज्यती भिस्न विक्रमिशिला के प्रज्ञान आचार्य को अपने देश में निमित्रित करने के लिये इस महाविद्य आये थे। तिज्यत के राजा ने उन्हें इस कार्य के लिये किया है, क्या करने के योख है—"ग्रावः आठ यजे सब भिन्न एक स्वाक एक न्या के विद्या एक स्वाक एक ने विद्या गया। सबसे पहले माननीय विद्याकोकित के विद्या थे। उनकी आकृति अत्यंत गंभीर और तेजस्वी के सुमेशपर्वत के समान विद्याल और ऊने थे। अपने हुए विद्यार्थियों से मैंने पूछा—"क्या ये ही आचार्य अवि उन्होंने उत्तर दिया—'है तिज्वती आयुष्मान ! बे विद्याकोकित हैं, जो आचार्य चंद्रकीर्ति के संप्रदाय की परंपरा में हैं। ये अतिश के भी गुढ़ रह कुके हैं।" एक

जाचार्य मंच पर वैठे हुए थे, उनकी तरफ इशास करके मैंने प्रश्न किया-क्या ये जानार्य अविश हैं ? मुक्ते बताया गया, कि वे श्रीमान नरोपंत हैं, जिनके समान धर्म का विद्वान बौदी में अन्य कोई नहीं है। वे भी अतिश के अध्यापक रह चुके हैं। इसी बीच जब मेरी आँखें अतिश को दूँ दने में लगी थीं विक्रमशिक्षा के राजा ने सभाभवन में प्रवेश किया, और अपने असन पर केंद्र गया। पर राजा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने किये कोई भी छोटा या बड़ा भिन्नु अपने आसन से टठकर कदा नहीं हुआ। कुछ देर बाद एक अन्य पंडित ने सभाभवन में प्रवेश किया। उसके आने पर अनेक युवा भिन्न व विद्यार्थी अपने आसनों से उठ खड़े हुए और उन्होंने इस पंदित की अभ्यर्थना की। उसके सस्मान में राजा भी अपने आसन है उठ खड़ा हुआ। राजा के खड़े होने पर अन्य अनेक पंडित भी इस विद्वान के सम्मानार्थ खड़े हो गये। मैंने समस्ता कि जिस व्यक्ति के लिये इतना सम्मान प्रदर्शित किया जा रहा है, वह अवस्य ही अविश होगा। मैंने पड़ौस में बैठे हुए विद्यार्थियों से उसके विषय में प्रश्न किया । उन्होंने मुके बताया कि इस षाचार्य का नाम बीरवश है। मैंने जब उसके पांडित्य के संबंध में पूछा, तो उन्होंने कहा, वे इस विषय में कुछ नहीं जानहीं। चुंद सुभाभवन में सब आसन भर गये, तब माननीयों के भी माननीय भगवान अतिश ने प्रवेश किया। उसके दृशैन से बाँखें हुन्द्र नहीं होती थीं। सब एकत्रिव स्रोग उसके देवस्वी गुसम्बंद और गुसकान भरे चेहरे को देसकर आरचर्यचिकत रहे गरे। उसकी बगल में चावियों का एक गुज्ह्या लटक रहा में। भारतीय, नैपाली और विञ्नती सन उसकी तरफू पंकटक होकर देख रहे थे। सब समस्ते थे, वह उनके अपने देश का निवासी है। जसके मुख पर ऐसी तेजस्वित

भौर सर्वता का भाष था, कि देखनेवालों पर जादू सा हो जाता था।

ंबही महा भोजस्वी श्राचार्य श्रविश विक्रमशिला महा-विद्वार का प्रधान आचार्य था। उसका जन्म ६८० ईस्वी में गोडे देश के विक्रमपुर नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम कस्याणश्री और माता का नाम प्रभावती था। इनके पिता बहुई धनी और समृद्ध थे। पर अविश ने घर के सब सुखों को भार कर त्याग के जीवन का आश्रय लिया। इनकी प्रारंभिक रिखा उद्देश्वर के महाविहार में हुई। वहाँ शीलर चित नाम के स्थविर से उन्होंने प्रमुखा प्रहण की, और उनका नाम ही। कर श्रीज्ञान रखा गया । उद्देखपुर में शिक्षा समाप्त कर 📆 ्र सुमात्रा गये और वहाँ चंद्रकीर्ति तथा सुधर्मनागर नाम 🖣 प्रसिद्ध आचार्यों से शिचा प्रहण की। सुमात्रा में बारह वर्ष रह कर लंका होते हुए ये फिर भारत लौट आये । इस समु तक इनकी विद्वता और ज्ञान की चर्चा सर्वत्र फैल चुकी थी मगध का राजा उस समय पालवंशी नयपाल था। द्वीपंकर भीजान श्रविश को विक्रमशिला के प्रधान श्राचार्य पद पर नियत किया। बाद में तिब्बत के राजा के निमंत्रण स्वीकार कर ऋतिश उस देश में चले गये, और वहाँ इन्हें बौद्ध धर्म के प्रचार व संगठन के लिये बहुत महत्त्वपूर्ध की किया।

विक्रमशिला से परीक्षा उत्तीर्ध कर जो विद्यार्थी सार्वत होते थे, उन्हें मगध के राजा की श्रोर से पंडित की उपाधि हा जाती थी। विक्रमशिला के इन पंडितों को सारे देश में आहे की हच्छि से देखा जाता था। नालंदा के स्नातकों के ये भी उच्च राजकीय पदों पर नियत होते थे, और समाज इनका वहुत जैंदा स्थान माना जाता था। यहाँ के पंडितों

कारमीर निवासी रत्नवज्ञ, आचार्य जेतारे, रत्नकीर्ते, ज्ञानभी-मित्र आदि अपनी विद्वता के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। जब तिक्वत के राजा के निमंत्रण को स्वीकार कर आचार्य अतिरा तिक्वत चला गया, तो उसके स्थान पर ज्ञानश्री मित्र विक्रम-शिला का प्रधान आचार्य नियत किया गया। इससे पूर्व बहु अन्यतम द्वारपंडित था।

यह प्रसिद्ध राजकीय महाविद्दार ठीक-ठीक किस अगह पर विद्यमान था, इसका सन्तोषजनक निर्वय अभी तक नहीं हो सका। विद्वानों में इस विषय पर बहुत मतमेद हैं। यह ममध में गंगा के तट पर कहीं विद्यमान था। नालंदा के समान जब इसकी स्थिति का भी ठीक निर्वय हो जायगा, तो सुदाई द्वारा इसके भी अनेक अवशेष अवश्य प्राप्त होंगे। अफगानी होरा इसके भी अनेक अवशेष अवश्य प्राप्त होंगे। अफगानी के आक्रमण से वह भी सदा के लिये नष्ट हो गया। पर बारहवीं सदी के अंत तक यह अपने पूर्ण वैभव के साम कायम रहा था।

## (३) उद्देवरंपुर का महाविद्यार

विद्यार प्रांत के पटना जिले में विद्यारशिक नाम का पर नगर है, जहाँ बारहवीं सदी के अंत तक एक महाविष्ट विद्यमान था। इस नगर का पुराना नाम उद्देहपुर था बहुति पुरी था। अरब लेखकों ने इसे अदबंद के नाम से किसा है। नालंदा की कीर्ति के कम होने पर जब उत्तर में गंगा के सद पर विक्रमशिला महाविद्यार का वैभव बद रहा था, तब नालंदा के पड़ोंस में ही केवल आठ मील की दूरी पर इस नमे शिचाकेंद्र का विकास हो रहा था। इस महाविद्यार का इतिहास अभी तक बिलकुल अंधकार में है। संमद्यार इसके विकास में किसी शक्तिशाली राजा का हाथ नहीं था, इसलिये इसका उन्हों कि की राजा या सामंत की प्रशस्ति में नहीं मिलवा स्मानक यह भिद्धओं और विद्वानों के अपने प्रयास का परिसाम था। पर इसमें कोई संदेह नहीं, कि जब बारहती सदी के अंत में अफगानों ने मगध पर आक्रमसं किया तुव उद्देखपुर का यह महाविद्दार विक्रमशिला और दीनों की अपेदा अधिक उन्नत और समृद्ध दशा में ऐसा प्रतीत होता है, कि पालवंशी राजाओं की शक्ति इतिश्री हो जाने पर विक्रमशिला को पर्याप्त सहायता नहीं प्राम हो पावी थी। नालंदा का हास पहले ही शुरू हो चुका था बारहर्नी खड़ी के गहरवारवंशी राजा शैव धर्म के अनुयासी इस उद्गडपुर का यह महाविहार बौद्ध पेंडिवों की अपनी कृति था, और अपने विद्यानल से ही उन्होंने इस कार्त और शिक्षा का एक महान् केंद्र बनाया हुआ था। नालंदा 🛋 पुराना गौरव अन उद्देखपुर में केंद्रित हो गया था। पान राजाची के शासनकाल में वहाँ एक समृद्ध नगर का भी विकास हो गवा या, और मगव के वे राजा पाटक कुत्र की बजा प्रवानतका वहाँ हहने तमे थे।

जब मुह्म्यद बिन बिलियार ने काशी से आगे बढ़ आगे।
पर हमले किये, तो उद्देखपुर के भिज्ञ आं ने ही उसका
किया। अंतिम दम तक वे अफगान आकाताओं से युद्ध
रहे, जब वे सब के सब मारे गये, तो दुर्ग के समान
और प्राचीर से चिके हुए महाबिहार पर अफगानों का
हो गया और उन्होंने वहाँ के विशाल पुस्तकालय को अन्ति
अर्थेख कर दिया। यही गति नालंदा और विकमिशिका
महाविहारों की भी हुई। उस समय संसार में अपेंसानों
आविषकार नहीं हुआ था। पुस्तकों की हाय से नकल की बा
थी। पुस्तकालयों की तरफ से यह प्रबंध रहता था, वि

अच्छे अच्छे पंथों की प्रवितिषि करा के उनका संग्रह किया जाय। यहापि विद्वानों और पंति के पास अपने समने पंत्र भी रहते थे, पर उनका प्रधान संग्रह पुस्तकालयों में ही रहता भी रहते थे, पर उनका प्रधान संग्रह पुस्तकालयों में ही रहता था। मुसलिम आकांवाओं के कीप से जब नातंदा, विक्रमिश्रह और उद्देशद के विशाल संग्रहालयों की आग लग्ध दी गर्म तो प्राचीन भारतीय घम, विद्या और विक्रान के इन अवन संग्राों का सर्वनाश हो गया। इस समय में बहुत से पंत्रह लोग मग्ध से भाग कर उत्तर में नैपाल और विक्रात की आर को ग्राम से भाग कर उत्तर में नैपाल और विक्रात की आर को ग्राम तहीं था। अही कारण है, कि इस समय में संस्कृत के बहुत से प्राचीन पंत्र नेपाल, विक्रव, चीन और सुदूर दक्षिण में तो निक्रवे हैं, पर उत्तरी भारत में उनका सर्वणा लोग हो जुका है।

इस युग के वार्वार आकांताओं का यही ढंग था, वे जहाँ स्म युग के वार्वार आकांताओं का यही ढंग था, वे जहाँ भी इमले करते, खून की निह्याँ वहा देते थे, और धन पैशव को लूट कर नगरों व धर्मश्यानों को खाक में मिला देते थे। को लूट कर नगरों व धर्मश्यानों को खाक में मिला देते थे। इसी समय के लगभग बौद्ध धर्म के अनुयायी वार्वार से समय इतक साँ ने बरादाद पर आक्रमण किया। बरादाद उस समय समय अरवों के वैभव और विद्या का सबसे बढ़ा केंद्र था। समय अरवों के वेभव और विद्या का सबसे बढ़ा केंद्र था। इसक खाँ ने जहाँ बग्रहाद के धन और ऐरवर्ध को लूटा, क्या उस नगर के प्राचीन पुस्तकालय को भी अग्निदेव के अपने कर दिया। समय अरवों के साथ जो व्यवहार बीद्र वार्वारों के किया, बही समय बीद्रों के साथ वार्वार अन्त्यावों व तुक्रों ने किया।

# (४) बौद वर्ग का विदेशों में पसार

गुप्तकाल के समृद्धि युग में विदेशों में भारतीय धर्मी का

जिस प्रकार प्रचार हो रहा था, और भारतीय लोग सुदूर विचा सुदूर विचर-पश्चिम में जिस प्रकार विविध उपनिवेशों के स्थापना कर रहे थे, इसका वर्णन हम पहले कर चुके हैं। गुर्से की शक्ति चीए होने पर और मगध की राजनीतिक प्रभुता निव्द हो जाने के बाद भी यह प्रक्रिया जारी रही और नेवृत्व मगध के महाविहारों के ही हाथ में रहा। इस का संचेप के साथ वर्णन करना बहुत आवश्यक है, सातवीं सदी से बारहवीं सदी तक के लगभग ४०० वर्षों मेगाध इतिहास की यही सबसे महत्वपूर्ण घटना है।

क्रमारबीव चौर गुणवर्मन ने गुप्त सम्राटों के शासनक में चीन में बौद्ध धर्म के प्रसार के लिये जो यत्न उनका निर्देश पहले किया जा चुका है। गुखवर्मन के समय पीछे ४३४ ई० में ज्ञाचार्य गुणभद्र मध्यदेश से गये। संस्कृत की पुस्तकों को चीनी भाषा में अनूदित करने लिये उन्होंने बढ़ा प्रयास किया। क्रब मिलाकर ७५ बौद्धः का चीनी भाषा में अनुवाद किया गया, जिनमें से अब के 🗔 ही प्राप्त होते हैं। ७४ वर्ष की कायु में ४६८ ई० में चीन इनकी मृत्यु हुई। गुसमद्र के बाद ४६१ ई० में धर्मजाव श्रीर छठवीं सदी में धर्मक्चि, रत्नमति, बोधिकचि श्रीर गौर्व प्रज्ञाहिन नामके विद्वान् भारत के मध्यदेश से चीन गये, बौद्ध प्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद करने तथा वर्मे प्रचार में व्यापृत रहे। चीन के लोग मगध तथा उसके समीप के प्रदेशों को ही मध्यदेश कहते थे, और वहाँ नालंदा काशी उस समय विद्वानों के सबसे बड़े केंद्र थे। ये सब इन्हीं नगरों के महाविहारों से संबंध रखते थे। भारतीय पंडि के निरंतर चीन में जाने का यह परिखाम हुआ, कि उस 🕷 के विहारों में हजारों की संख्या में भारतीय मिद्ध निवास की

क्तो। एक अनुस्ति के अनुसार इठवीं सदी के शुरू में बीन में भारतीय भिष्ठभी की संख्या तीन इचार के जगभग थी। इन्हीं भारतीय पंडितों के प्रयक्षों का यह परिखाम हुआ, कि बौद वर्म की टब्टि से छठवीं सदी चीन के इतिहास में सुवर्षपुर शानी जाती है। वहाँ का सम्राट् वृती बीद धर्म का कट्टर अनुवायी था । अपने जीवन के खतिम मारा में मारवीय आदर्श के अब सार उसने राज्य का परित्याग कर भिन्नुकों के कामाय वस्त भारत कर वित्रे थे। ४३६ ई० में वू-ती की प्रेरणा से एक बीनी विकास सारत इस छहेरय से आया, कि वहाँ से अन्य बीद मंत्री की अपने देश में ले जाय। यह मंडल चीन को वापस लौटते हुए परमार्थ नाम के एक प्रसिद्ध विद्वान को भी अपने साथ से गया, और इसी के प्रयुक्त से चीन में बीद धर्म के बोगाचार संप्रदाय का प्रवेश हुआ। भिन्नु परमार्थ ने असंग और वसुनंह के प्रयों का भी चीनी भाषा में अनुवाद किया। छटवीं सदी के अन्य भारतीय पंडितों में, जो चीन गये, जिनगुप्त, इनि-मद्र, जिनयश और गौतमधर्मज्ञान के नाम विशेष रूप से उन्ते सनीय हैं। इनमें से जिनगुप्त पेशावर का रहने वाला था, इसने भारतीय धर्मप्रयों को चीनी में अनूदित करने के बिसे एक संघ की स्थापना की। इस संघ में बहुत से भारतीय और चीनी पंडित शामिल हुए। इस संघ ने अपने उद्देश्य में अपने सफलता प्राप्त की, और सैकड़ों संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद चीनी माषा में किया।

साववीं सदी के मध्यभाग में प्रसिद्ध की बी बिद्ध है एत-स्वांग भारत आया, वह अपने देश को लौटते समय ६१७ बौद श्रंकों को अपने साथ ले गया। चीने में रहते वाले भारतीय पंडित को कार्य कर रहे थे, उसमें इन मंद्रों से बहुत सहावता पंडित को कार्य कर रहे थे, उसमें इन मंद्रों से बहुत सहावता मिली। मारत के बौद्ध धर्म में उस समय बहुत जीवनीशिक

भी क्षितिने नये नये आचार्य दर्शन, धर्म आदि पर नवे न मंभी की रचनार्थे करते रहते थे। चीन के बौद्ध पंडित कि को बीद दर्शन के विकास में प्रयुत्तशील नहीं थे. वे **पर्मेह्यड भा**रत के विविध आचार्यों द्वारा लिखे यंथों को भाषा में पढ़कर ही धर्म व तत्त्वज्ञान की पिपासा को ... लेवे थे। श्राठवीं सदी के प्रारंभ में श्राचार्य श्रमोघवक गया । वह तंत्रशास्त्र का बड़ा पंडित था । मगध के बौद्ध विहारों में इस समय तांत्रिक धर्म का जोर था। अमोचव्य इश्वंत्रअंथों का बीनी भाषा में अनुवाद किया। चीन के भार्के भपार श्रद्धा थी। उसने उसे राज्यकर्णधार' और **इंद सहरा, की उ**पाधियों से विभूषित किया था। और उसके अन्य साथियों से ही चीन में तांत्रिक वर्म का हुआ। ६७१ ई० में मझुश्री श्रीर फिर ६७३ ई० में के आचार्य चीन गये। ये नालंदा के निवासी थे। ध्य-मंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। १००४ वर्गरक अनेक पंडितों के साथ चीन गया। वह भी मनव विषासी था। ६६ वर्ष की आयु में १०४३ ई० में चीन उसकी मृत्यु हुई। इसके बाद सन् १०४३ में झानशी आचार्य ने मगब से चीन के लिये प्रस्थान किया। यह श्रंतिम आचार्य या, जो मारत से चीन में धर्मप्रकार तिये गया था। ग्यारहवीं सदी के बाद चीनी अनुभूति में में ऐसे भारतीय पंडित का उल्लेख नहीं मिलता, जी बीन बीद भर्म के प्रचार में व्याप्त रहा हो। तुड़ों के जो साम म्बारहवीं सदी के शुरू में भारत पर प्रारंभ हो सबे के इस देश की व्यवस्था और शांति पर कठोर कुठारावात है था। इन नवे प्रकार के म्लेच्छों व 'यवनी' के आक्रम भारत की जीवनीशक्ति निर्वत पढ़ने तम मई श्री

के सहिवहार भी देर तक अपनी सत्ता को कायम रखने में आसमई रहे थे । इसमें संदेह नहीं, कि अगध और भारत के श्रान्य प्रदेशों के पंडियों ने चीन जाकर वहाँ भारतीय धर्म, भाषा, सञ्चता, कला और संस्कृति के प्रचार के क्षिये की अनुपम कार्य किया, वह भारत के इविहास के क्षिय अर्चत गौरव की बस्त है।

विस्तृत में बीद अर्भ का प्रवेश चौथी सदी में शुरु कुल का और राजा कशोक के समय में जो बौद्ध प्रकार के विस्त्रीय क्रिक्त, में धर्मप्रचार के लिये गये थे, संभवतः उन्हीं की शिष्य परंपरा ने बाद में तिब्बत में भी कार्य किया। पर इन आचार्यों के नाम इस समय तक ज्ञात नहीं हुए हैं। विव्वव में बींब धर्म का प्रचार विशेष रूप से सातवीं सदी में हुआ। उस सन्त तिब्बत में स्रोक् सेन् गम् नाम का प्रतापी राजा राज्य करहा था। इसके दो विवाह हुए, एक चीन के किसी राजा की हुआरी से और दूसरा नैपाल के राजा अंशुदर्भन की कन्या शृह्यीदेनी से। ये दोनों कुमारियाँ बौद्ध धर्म को मानने वाली थीं। इनके प्रभाव से राजा ने भी बौद्ध घम को अपनाता। इसी के बंग में भागे चल कर वि-सोक्-दे-सेन विब्दत का राजा हुआ। इसका एक श्रमात्य चीन देश का रहने वाला और कहर बीट था। उसके प्रभाव से राजा ने शांवर जित नाम के आरखीं आयार्थ को तिब्बत आने का निमंत्रण दिया। आनार्थ गर्भ-संस्व के सहयोग से शांतरचित ने तिब्बत में बीद अर्थ का प्रचार किया । आठवीं सदी में इन भारतीय मंदितों ने विस्वद में अपना काम किया। ये मगध के निवासी से । मगध के महिमिद्दारों के अनुकरण में विकाद की राजपाकी ल्हासा से क्रिस सीस दक्षिस-पूर्व में सम्-वे नामक स्थान पर क्लोने एक महाविद्वार का निर्माण करायां । बद्द बहुत समय दक विक

मत में झान और विद्या का केंद्र रहा। यह अब तक भी विद्य-सान है, श्रीर विब्बत के प्रसिद्ध विदारों में गिना जाता है। यह बौद्धों के सर्वास्तिवादी संप्रदाय का महत्त्वपूर्ण था । शांतरिक्तत इसी संप्रदाय के अनुयायी थे । अपने सहयोग के लिये बारह अन्य पंडितों को भारत से श्रीर इनके प्रयत्न से विब्बती लोग बौद्ध भिन्न बनने पद्मसंभव तांत्रिक ऋनुष्ठानों में विश्वास करता था, इ प्रयस्तों से तिञ्चत में तंत्रवाद का प्रवेश हुआ। इनके श्मार्थदेव, बुद्धकीर्ति, कुमारश्री,कर्णपति. कर्णश्री, सूर्यव्वज, सेन और कमलसील आदि अनेक भारतीय आचार्य 🛴 सबे, और उन्होंने एक दुर्गम देश में भारतीय धर्म का का रलाघनीय प्रयत्न किया। इन आचार्यों में कमलशील नाम विशेष रूप से उक्लेखनीय है। उसे खास तौर पर से बुलाया गया था। कारण यह, कि एक चीनी बौद्ध भिन्न,जिस नाम हा रांग था, इस समय चीन में बौद्ध धर्म के शून्यवाद संप्र का अचार करने में ज्यापृत था। भारतीय आचार्य स्विवाद और माध्यमिक संप्रदायों के अनुयायी थे। हा-शंगे 🖥 मुकाबला करने के लिये यह आवश्यकता अनुभव हुई भारत से एक प्रकांड पंडित को तिञ्चत बुलाया आया। उद्देश्य से कमलशील विब्बत गये, और राजा के सभापविस् में हुई भारी सभा में चीनी भिन्नु के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ शास्त्रार्थ में कमलशील की विजय हुई और हा-शंग ने अध हाथों से ही कमलशील को जयमाला पहनाई । कमलशील विकाद में बड़ा आदर हुआ। उसे लोग दूसरा भगवान मानने लगे। कहते हैं, कि इस भारतीय आवार्य का मसालों से सुरचित किया हुआ शव अब तक तिब्बत के विद्वार में सुरचित है, और तिञ्चती लोग उसे बदे सम्मान

# बौद्ध धर्म का विदेशों में प्रसार

द्दिस् से देखते हैं। इन भारतीय विद्वानों ने बौद्ध वर्ष के संस्कृत प्रथा का तिञ्बती भाषा में अनुवाद भी शुरू किया। संस्कृत की पुस्तकों का विब्बती में अनुवाद करने के लिये जिन-मित्र, शीलेंद्रबोधि, दानशील, प्रज्ञावमेन, सुर द्रवोधि आदि श्रनेक भारतीय पंडित विब्बत बुलाये गये, श्रीर इनके प्रयत्नों से न केवल संपूर्ण बौद्ध चिपिटक, अपितु अन्य भी बहुद से अंथीं का विञ्वती भाषा में अनुवाद किया गया। नवीं सदी में यह प्रक्रिया निरंतर जारी रही, और अन्य भी अनेक भारतीय पंदित तिब्बत गये। तिब्बत में अनेक लोग ऐसे भी थे, जो बौद्ध धर्म के द्वेषी थे, श्रीर भारतीय आचार्यों के प्रभुत्व की पसंद नहीं करते थे। इनके बिरोध के कारख दसवीं सदी में भारतीय पंडितों का विज्वत जाना कुछ समय के लिये दक गया। पर ग्यारहवीं सदी में फिर स्मृति, भर्मपाल, सिंद्रपाल, गुरम्पाल, प्रज्ञापाल, सुभूति, श्री शांवि श्रीर द्वीपंकर श्रीकान अतिश आदि अनेक आचार्य विब्बव गये। इनमें अतिश के संबंध में अधिक विस्तार से लिखने की आवश्यकता है। वे विक्रमशिला महाविहार के प्रधान कुलपति थे। इनकी कीर्ति को सुनकर विब्बत के राजा ने एक दूतमंडल इस उद्देश से भेजा था, कि अविश को विब्बत में निमंत्रित करे। सत्तर वर्ष के वृद्ध होने पर भी आचार्य अतिश विब्बत गये और बहाँ जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को पुनः संगठित किया। अविश बहुत बदे विद्वान थे, उन्होंने २०० के लगभग पंच लिखे, जिनमें कुछ पुराने संस्कृत प्रथों के तिब्बती अनुवाद भी थे। उनकी मृत्यु विश्वत में ही हुई। स्हासा से बीस मीस की दूरी पर क्युंची नदी के तट पर उनकी समाधि अब तक विद्यमान है, और विव्वती लोग उसे वड़ी श्रद्धा की इच्छि से देखते हैं। विकात में बौद्ध धर्म का जो संगठन आवार्य अविशाने

किया था, बही कुछ परिवर्तित रूप में अब तक विद्यमान है। अगब के महाविहारों के विविध बौद्ध आचार्यों ने चीज और तिब्बत में धर्म श्रीर संस्कृति के प्रचार के लिये जो उद्योग किया, वह वस्तुतः अनुपम था।

#### ( ५ ) बृहत्तर मारत

समुद्र के पार सुरूर पूर्व के देशों में भारतीय उपनिवेशों स्थापना किस प्रकार हुई, इसका विवरण इम पहले दे चुके हैं ग्रेप्स साम्राज्य की शक्ति के जीस हो जाने के बाद भी अने सिंबुबी सक वे उपनिवेश फलते-फूलते रहे, और इनमें भारतीय वर्मी और सम्यवा का प्रचार रहा। कंबुज देश के भारतीय राजाओं ने फुनान के प्राचीन राजवंश की पराक्ष कर शक्ति को बहुत बढ़ा लिया था। ये राजा शैव धर्म के अनुवासी बे। कंबुजराज भववर्मा ने अनेक मंदिरों का निर्माख कर उन्हें शिवलिंगों की प्रतिष्ठा की थीं। फूनान की विजय के बाह संपूर्ण कंबुज साम्राज्य (कंबोडिया) में मारतीय पौरासिक संस्कृति का खूब प्रचार हुन्या। न केवल राजा, अपित अन्य घनी मानी लोग भी वहाँ मंदिरों के निर्भाष में संलग्न के ही समय में कंबुज भारतीय संस्कृति का बढ़ा केंद्र बन गर्या शिव, विष्णु, दुर्गी आदि पौरार्षिक देवी-देवताओं की बहाँ सर्वत्र होने लगी। वेद, पुरास, रामायस, सहस्थात वर्मा, ईशानवर्मा और अयवर्मी वहाँ के राजा हुए। ईशानी मैं चंबुज में अनेक आश्रम बनवाये। जैसे बौद्ध धर्म । विद्यार कहलाते थे, वैसे ही पौराखिक धर्म के मठों को अ कहते थे। इनमें बहुत से संन्यासी निवास करते थे. भिश्रभी की तरह अभीप्रचार, विद्याप्ययन तथा शिद्या

ह्याद्वत रहते थे। इसी के समय में विष्णु और शिव की समितित मूर्ति बनाई गई। आरत में वैष्णु और शिव क्यों में परस्पर विरोध था। पर सुदूर कुई के मारतीय पंडित शिव खीर विष्णु में समन्वयं कर रहे थे। यक बीनी बाजी ने इराज वर्मा के शासन का वर्णन करते हुए किसा है— ईराजवमा का राजधानी ईशानपुर है। वहाँ बीस हुआर पर है। नगर के मध्य में विशास राजधानार है। यहाँ राजा अपना दर्शित लगाता है। राज्य में तीन बने नगर हैं। प्रत्येक में एक एक शासक रहता है। उच्च राजकमंत्रारी पाँच तरह के हैं। वे सर्वे शासक रहता है। उच्च राजकमंत्रारी पाँच तरह के हैं। वे सर्वे हैं। के सम्मुख उपस्थित होने पर उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करने के लिये सिहासन के सम्मुख तीन वार प्रवर्श को स्त्रु हैं। फिर राजा उन्हें आसन प्रदर्श करने को कहता है। गोलाकृति में बैठकर ये राजा के साथ मंत्रुखा करते हैं। स्वा समाप्त होने पर ये पुनः घुटने टेकते हुए दर्श्वार से चले जाते हैं। दरबार के द्वार पर शस्त्रों से सन्जित हजारों सैनिक सदा सन्नद्व रहते हैं।"

यह संभव नहीं है, कि इस यहाँ कंबोडिया के भारतीय राजाओं का उल्लेख कर सकें। पर नवीं सदी के अंत में केंद्र का शासन करने वाले राजा यशोवमां का परिचय देना नहीं आवश्यक है। उसने यशोधरपुर नाम से अपनी नई राज्यकी बनाई थी। उसके मगावशेष अब भी अक कोरबोस में स्पार्क होते हैं। इसके चारों और ३३० फीट' चौड़ी बाई है, जिसके भीतर की तरफ एक विशास प्राचीर कर्ती हुई है। कार बगा-कार है, जिसकी प्रस्के भुजा लेवाई में ही जीत से भी इब अधिक है। नगर के द्वार विशास जीर खुदर हैं। इन के दोनों ओर रच को ने निवास के लिये मकान बते हैं। तीन सिर बांचे विशास हाथों डारों की मोनारों का अपनी चौठ पर असे हैं। विशास वासे विशास हाथों डारों की मोनारों की अपनी चौठ पर असे हैं।

सी फीड चौड़े और मील मर लंबे पाँच राजमार्ग द्वारों से नगर के सम्य तक गये हैं। पक्की चिनाई के भिन्न-भिन्न आकृति कि कई सरोबर अब तक भी इन खंडहरों में विद्यमान अर के बीच में शिव का एक विशाल मंदिर है। इसके वी तंब हैं, प्रत्येक संब पर एक-एक जैंची मीनार है। बीच मीनार की ऊँचाई भग्न दशा में भी १४० फोट के लगभग केंची मोनार के चारों तरफ बहुत सी छोटी-छोटी मोनारें इनके जारों श्रोर एक एक नरमृतिं बनी हुई है। ये समाजि शिब की सुविवाँ हैं। इनके मत्तक पर शिव का तृतीय क्षेत्र हैं इस विशास शिवमंदिर में जगह-जगह पर क्षेत्रकारी की गुई है। अदिर की दीवारों पर कार्नेकविष श्री बने हुए हैं। पौराखिक धर्म के किसी मंदिर का इतने भीर विशाल श्रवशेष मारत में कहीं नहीं मिलते। उपनिवा श्वारतीय किवने समृद्ध और वैभवशाली थे, इसका यह जी बागता उदाहरस है। बारहवीं सदी के पूर्वार्थ में कंबोडिया राजा सूर्ववर्मा द्वितीय था । इसने एक विशास विष्णुमंदिर निसीस कराया, जो अंक कोर वत के हप में अब भी विक है। आज कल यह एक बौद विहार है। पर पहले-पहला निर्माख विच्यामंदिर के रूप में हुआ था। इस की बहुत बड़े परिमास की है। इसके चारों बोर एक जिस ही चौड़ाई ७०० फीट है। इस मील के समान ची को पार करने के लिये परिचर्म की वरफ एक पुत बार करने पर एक विशाल द्वार है, जिसकी चौदाई १० से भी अधिक है। इसमें वीन मार्ग पैदल लोगों के लि दी रबी व हाथियों के लिये हैं। बाई भीर पार करने के बाद जो मंदिर है, वह भी बहुद इसकी क्रेंबाई १८० फीट के सगमग है। श्वकी

बहुद से चित्र वने हैं, जिन में पौराबिक गायाओं को खितिन

समयांतर में फंबुज में भारतीय पौराशिक प्रमी का शास हो गया और उसका स्थान बौद्ध पर्श्व ने ले लिया। दूर इस इतेरा में प्राप्त संस्कृत के लेख, मूर्तियों व संदिरों के अवशेष उस प्रम का अधीतमाति समरख दिवाते हैं, जब कि कंपूज भारत के ही एक उपनिषेश था, और वहाँ के राजा, पंडित व सर्वसाम्राहरू कीए भारतीय जीवन ही न्यवीत करते थे । इन्युक के सम्बन्ध श्री चंपा, मलाया, जावा, सुमात्रा न्त्रादि में भा बारहवीं सुदी वक भारतीय धर्म, भाषा, सभ्यवा श्रादि का प्रचार रहा। हम सब देशों के राजवंशों का इतिहास बढ़े महत्त्व का है : इसमें जो शिलालेख मूर्वियाँ व मंदिरों के अवशेष मिले हैं, वे संबन्धी भारत के प्राचीन गौरव के परिचायक हैं। इन सब उपविषेशी का इस काल में भारत के साथ घनिष्ट संबंध कायम यह। जावा, सुमात्रा में जिस राजवंश काशासन था, इसे रीसेंड्र कहते थे। इसकी राजघानी श्रीविजय थी, जो खब सुमात्रा में पाले-न्त्रांग कहलाती है। पालवंशी राजा देवपाल के समय में शैक्क बंश का राजा बलपुत्र देवबर्मा था। उसने देवपाल से पुरस्त सेकर नालंदा में सुवर्णशीय के विद्यार्थियों के लिये अपूर्वी क से एक जाश्रावास (संघाराय) बनवाया । उनके सर्वे के सिव देवपाल ने गया और राजगृह के समीप पाँच साम साम दिये के, जिनकी जाय से इस काशावास में निवास करने वाले विद्यार्थियों का सर्च चसका था। इससे सम्ब है कि सुद्र पूर्व के ये भारतीय उपनिवेश मगय के इने महालेकारी को बढ़े आदर की हुन्दि से देखते थे, और अपने देश के विद्यारियों हो अध्य किया के लिये वहाँ थेअदे हैं। संगय बृहत्तर साहत विके अब भी संस्कृति और झान का केंद्र बना हुआ था ।

# (६) बीद्ध धर्म का इस

अनेक गुप्त सम्राट् और मगध के पालवंशी राजा जिस बीद धर्म के अनुवायी थे, और जिसके महाविहारों के विद्वान आयार कारहवीं सदी तक ज्ञान और धर्म के संदेशवा होकर सुदूर देशों में जाया करते थे, वह मुसलमानी के आकर के बाद भारत में सर्वश लुप्त सा हो गया, यह बात बड़े की है। मौयों के बाद भारत में पौराखिक वैदिक धर्म के लान का जो चांदोलन शुरू हुआ था, उसका उल्लेखे इंम क है। भारत के सर्वसाधारण गृहस्य प्रावाणी मुम्बी का स्वात क्य से बाहर करते थे। वे विविध **परंपराओं के अनुसार विविध प्रकार के अनुष्ठानों की**्री करते थे, और सब संन्यासियों व भिद्धश्रों की एक सहश सैंब करते थे। विदेशों में जो बीस प्रवासक गये, वे जनता म नई सम्यता और संस्कृति के संदेशवाह र थे। वहाँ के आरत की अपेदा बहुत पिछड़े हुए हो। पर भारत में वे धर्म का नेतृत्व करते थे। यहाँ उन्हें किसी नई सध्यता व में अनवा को दीवित नहीं करना था। बीद संब की शिथिलता के साथ-साथ क्यों-क्यों अन्य धर्मी के .... संन्यासियों में जीवन और स्फूर्ति बढ़ती गई, त्यों स्वीं भिच्न औं का जनता पर प्रमान कम होता चला गया।

इसके अविरिक्त, पौरासिक धर्म के पुनकत्वान के वेबी-देवताओं की उपासना का प्रारम्भ हुआ था, वे बाई प्रचीन परंपरा के अनुसार लोगों के हर्य में गहरा स्था में विश्व लोग उनकी उपेचा नहीं कर सके। विविध्व देवी-देवताओं को नये नामों से अपने देना शुक्र किया। मंजुशी, तारा, अवलोकितेश्वर आ

में अतेक देवी-देवताओं ने बीद धर्ममें सी प्रवेश कर किया का बीदों के जो बहुत से संप्रदाय व ज्यसम्प्रदाय और की बहुत क्य कर हो गये थे, उन्होंने पौराणिक धर्म से उनके मेद को बहुत क्य कर दिया था। तंत्रवाद के प्रवेश से तो शक्ति के उपासक पौरालिक और तांत्रिक बौद एक दूसरे के बहुत समीप जा नवे के समावान के दस अवतारों में पौराणिक कोगों ने हुद को की शामिल कर लिया था। जिस महाप्रवापी सिद्धार्थ के अवस्था में लेक को सारतीय संस्कृति के प्रवार में लंगे थे, जिसके स्तूपों, करवा और विहारों से सारा सम्य संसार आपका हिए था, वह भगवान का साजात अवतार नहीं था, तो प्रवा थी थी गौराणिक लोग वृद्ध को मानते थे और बौद कोग आरत के पुराने देवी-देवताओं और दार्शनिक विवारों को स्वीकार करते थे। इस दशा में यदि उनका आपस का भेद विलक्ष कम रह जाय, तो यह उचित ही था।

गुप्त सम्राटों में कुछ बैच्छव, कुछ रोष जीर कुछ बौद है।
एक दी परिवार में भिन्न-भिन्न व्यक्ति शिन्न-भिन्न घर्मों के जाते।
वार्या हो सकते थे। सम्राद इंपवर्धन सूर्य की उपासना करका
था, सिव को मानता था और साम ही बौद स्वविद्या की
अद्धा रखता था। पालवंशी राजा बौद से, पर अवक्रिय की
को दान देने में जीर प्रीराधिक मंदिरों की सहस्रका कार्य में
संकोच नहीं करते थे। भारत के विविध चुन क्षा अप इस् समय केवल उनके नेताओं में ही था। बौद विवध चुन में में
विद्यारों में रहते थे, बौराधिक संन्याकी मानदी और मठों में
निवास करते थे। विविध घर्मों के इस विविध परिवर्ग में मानद शाकाब चलते रहते थे। विविध घर्मों के इस विविध परिवर्ग में मानद शाकाब चलते रहते थे। विविध घर्मों के इस विविध परिवर्ग में मानद शाकाब चलते रहते थे। विविध घर्मों के इस विविध परिवर्ग में मानद

प्रधान कायम कर लेवा । साववीं सदी में अनेक ऐसे पौरासिक विद्यान आरस में हुए, जिन्होंने अपनी विद्वता, तर्क और प्रभाव के सब की चकार्योध सा कर दिया। प्रभाकर और कुमारिस क्रिंड के नाम इनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। कुमारिल ने में सिद्धांतों पर आक्रमख किए और वैदिक अनुष्ठानों बाबीन दंशीनपद्धति के गौरव को पुनदक्जीवित किया। में शंकराचार्य ने सारे भारत में भ्रमण कर बौद्धों के साथ क्याह पर शासार्थ किए और बौद्ध मिलुसंघों के मुकाबते अपने मठीं का संगठन किया, जिनमें इजारों संन्यासी विद्या समूद्ध में क्यापुत रहने समे। इन संन्यासियों के सन्मुख बीव के का प्रभाव संद पद गया। बीद संघ को कायम हा ब्बार से अपर साल हो चुके थे, वैभवपूर्ण सम्राटी के दाव और साहाय्य से उसके पास अपार सम्पत्ति एकत्र हो गई आ सग्ध के महाविद्दारों में हजारों भिद्ध निश्चिन्त हो कर आनंद के साथ जीवन व्यतीत करते थे। उन्हें लोगों के पास भिचापाई लेकर जाने की आवश्यकता अब नहीं रही थीं। वे नाम को भिद्ध में । इसके विपरीत आश्रमी और मठीं में रहने वाले संन्यासियों में इस समय नई स्फूर्ति विद्यमान थी। परिस्रा थह हुआ, कि भारतीयों की श्रद्धा बौद भिचुओं में कम हो दे और वे संन्यासियों के सपदेशों को अधिक सन्मान के स भवग करने लगे।

बारहवीं सदी के जात में मुसलमानों के जाकमधीं से बन्ध के महाविद्दार तथा अन्य स्थानों के संघाराम और नि ने बहुए, तो बौद्ध भि खुओं का रहा सहा क्ष्मान हो गया। उनके स्थान पर मुद्द दक्षिण के संन्याधियों मुसलमानों के आक्रमणों से बचे रहे। रामानुक, राष्ट्र स्माद ने जिन नये धार्मिक आंदोलनों का सुक्रमात नि उनके केंद्र दिनकी गारत में ही के वहाँ के संन्याकी कृष्य की भी सार भारत में पूसते हुए जनता को क्यें का मार्च दिनकी रहे। कही कारण है, कि पौराक्षिक वर्त मारत से द्वार नहीं हुआ, और बौद्ध धर्म जो पहले ही अपना प्रमाण कीना हुए कर जुका था, बारहवीं सदी के बाद बारत से द्वारमण ही गया। बौद्ध धर्म के लोप के साथ मगध का पार्मिक नेक्स भी जा ही गया।

### (६) उपसंदार

पहर्मिक गांच की कथा को समाप्त करने हैं। एक इंचार हैं के अधिक साल तक पाटलीपुत्र भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र रहा। मगध के 'विजिनीषु' सम्राटों ने भारत है विविध जनपदों को जीव कर जिस एकराट शासन की स्थापनी की, वह बठवीं सदी तक कायम रहा। मनांध की अनार्यतस्य-प्रचान 'शृत', श्रेखिय' और 'आटविक' सेनायें अपने विशास बाह्याच्य पर सफलता के साथ शासन करती रहीं। इस सामाज्य के शासक राजवंश समय-समय पर बदलते रहे । राजाओं के विदय कितनी ही कांवियाँ हुई, कर्कट समान राजपुत्री मे अपने जनकों का ही घात किया, 'भत्यों' ने अपने स्वामियाँ विरुद्ध पद्यंत्र कर स्वयं राजसिंहासन प्राप्त करने के स्व बल किये । ब्रात्य चत्रिय, शुद्रपाय कुल, बाह्य, पानन, वैश्य-सब प्रकार के राजकुकों ने पाटकीपुर्व के विद्वासन को मुखीमित किया, पर मेगघ की राजशकि में कीई जंबर नहीं काने पाया । वयन, शक, कुशाया, हुम कादि जी वी वार्कावा कारत में आवे, मचन की इस शक्ति की स्विर रूप से नष्ट में सुदे। भागव सामान्य की सीवा में समय-समय पर प्रतर शांवा रहा. पर उसकी चड्डान के संसान मजनूत राज

शक्ति इन सन विज्ञनाघाणीं का सफलता के साथ मुकानेना

रासों हारा स्थापित इस विशास साम्राज्य की अपेचा भी सगम का वह धर्मसाम्राज्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसका उपक्रम सगम का वह धर्मसाम्राज्य अधिक महत्वपूर्ण है जिसका उपक्रम अशोक और उपग्राप्त हारा हुआ था। धर्म हारा मगम आकार्य ने ने केवस सारे मारत की विजय की, अपितुं शिक्षणों ने न केवस सारे मारत की विजय की, अपितुं शिक्षणों ने न केवस सारे मारत की विजय की, अपितुं शिक्षण स्थापित किया। जो न्लेच्छ आकांता भारत में साम्राज्य स्थापित किया। जो न्लेच्छ आकांता भारत में शिक्षण के लिये आये, वे भी मगध के इस धर्मसाम्राज्य शिक्षण के लिये आये, वे भी मगध के इस धर्मसाम्राज्य अवीत हो गये। मगभ की राजनीतिक शक्ति को नच्ट हुए, का हवार वर्ष से अधिक हो जुके हैं। पर उसका धर्मसाम्राज्य अब तक भी कितन ही देशों में अवशिष्ट है। मगध की गौरक पृथ्व कथा संसार के इतिहास में अदितीय स्थान रखती है।

# सत्ताइसवाँ अध्याय

# तुर्क, अफ़गान और सुगुली का बासन

(१) लखनौती के खिलबी सरदार

मुहम्मद बिन बल्खियार सिलजी ने उद्धवसपुर के महाविद्यार का ध्वंस कर, किस प्रकार संपूर्व बगय में अपना साविपत्व स्थापिक किया था. इसका उस्तेख पहले किया जा चुका है। क्यों के गहरवार साम्राज्य के पतन काल में जो विक्यि बोटे कोटे राजा पूर्वी भारत में कायम हो गये थे, उनमें से बहुतों के साथ गुहम्मद खिलजी के युद्ध हुए और धीरे बीरे उसने चुनार के पूर्व से शुरू कर गंगा नदी के साथ-साथ युगप और गौड़ ( पश्चिमी बंगाल ) पर अपना अधिकार कर लिया। उसने लखनौरी को श्रपनी राजधानी बनाया, और प्राचीन 'भाष्य' देश में पहले-पहल एक मुसलिम सल्तनत की स्थापना की। पाटलीपुत्र का प्राचीन गौरव और वैभव इस समय लाह हो गया था। इस समृद्ध नगरी में इस काल में संबद्धों के अविरिक्त कुछ शेष न रहा था। तसनौदी के सित्तकी राज्यकी के राज्य में मगभ श्रीर उसकी प्राचीन राजधानी पाडकीयुक्त सी शंवर्गेव थी, यदापि उसके राजनीविक महत्त्व का इस समय सर्वमा लोप हो चुका था।

बुद्दम्मव गोरी ने भारत के विविध अदेशों को जीवकर जिस शासन का स्वपात किया, वह सामंत्रवहिक ( प्रमृदस बिस्टय ) पर आजित था। गोर के सम्बद्ध के अवीन दिल्ली में इसुवृदीन ऐकक का सासन या। इसुवृद्दी स्थिति एक स्वतंत्र महाराआधिराज के समान थी। इसुवृद्दीन के अधीन बहुत से 411

गुजिसाली सेवापित सामंत रूप में विविध प्रदेशों का शासन इस्त के दिल्ली के सुलवानों की शक्ति वनकी सेना पर निर्भर बी। जिसके हाथ में सेना रहती, उसी के हाथ में राज्य रहता मा। विस्ती के मुलतान के अधीन विविध सेनापति विविध अदेशों का शासन करने के लिये नियुक्त थे। इनके पास सेना इस किये रसी जाती थी, कि अपने प्रदेशों में ये व्यवस्था और शांवि कायम रखें, और नये प्रदेशों को जीतकर दिल्ली सस्तनत के अधीन करें। पर इन्हें जब भी अवसर मिलवा ये अपने को स्वतंत्र राजा उद्घोषित करने में जरा सी संकोच र करहें। अपनी सेना की सहायता से ये समय-समय पर विद्रोद करते बहेते और दिल्ली के मुलतानों को सदा इस प्रयत्न र लगे रहना पड़ता, कि इन्हें जीतकर अपने काबू में रखें। प्रार के शासक इन सेनापतियों के अधीन भी बहुबे से सरवार सेनाप्ति रहते थे, और वे भी विद्रोह करके अपनी सत्ता स्थापित करने व श्रपने स्वामी के विकट्ट विड्रोह करने तस्पर रहते थे। लखनीती के खिलजी सरदार नाम को वो के सुलतान के अधीन थे, पर वस्तुवः धनकी स्थिति स्वा महाराजाओं के समान थी। उन्होंने अपने साहस नार के आधार पर, अपनी सुम के अबुसार ही पूर्वी भारत में नये राज्य की स्थापना की थी, और यही कार्य है कि उसे जनका शासन स्वतंत्र महाराजाकों के सहरा था।

१२०४ ई० में मुहम्मद जिन विस्तवार किनजी की विद्या है। इसके बाद तसनीती के विद्या कि साम उठाकर का बाम में तदने तमे। इस स्थित से जाम उठाकर का पेकक ने तसनीती पर हमला किना, और सिसबी सर की मुह में परास्त कर सगध और गौड़ पर अपनी किन् कर किया। सिल जी सरदारों ने विक्ष हैं कर विश्वति हैं।

वान की व्यक्तिता स्वीकार की। यह १२१० हैं० में व्यक्तिता रेक्क की मृत्यु के बाद सक्तिती में किए विद्रोह हुआ। जिसकी सरकारों ने परस्पर मिलकर गवासुरान उचन की अवना नेवा चुना, और एक बार फिर सक्तिती में स्वतंत्र किलकी बामन की स्थापना की। गवासुरान बंदा प्रवापी और महरवाकों या। इसने न केवल मगव और मीद पर हदता के खाँच सार्वा किया, व्यक्ति व्यक्ति स्वतंत्र की स्वतंत्र प्रवापन की स्वतंत्र प्रवापन की स्वतंत्र की स्वतंत्र प्रवापन स्वतंत्र की स्वतंत्र प्रवापन स्वतंत्र की स्वतंत्र प्रवापन स्वतंत्र प्रवापन स्वतंत्र की स्वत

अस्ता में कुतुन्दीन ऐक्फ के बाद ससका दामाद अस्वमध क्षिणि से १२३६ ई० तक) सुलतान बना । उसने उत्तरी असी में दिल्ली की सल्तनत की कायम करने के बिने पड़ा उचीन किया। १२२४ ई० में उसने लखनौती पर भी इसका किया भौर वहाँ के खिलजी मुलवान गयासुरीन को अपनी अधीनता स्वीकृत करने के लिये विवश किया। पर अन्तमश के दिल्ली लीडते ही गवासुरीन ने फिर विद्रोह किया, और एक बार किर अपने को स्वतंत्र मुलवान उद्घोषित कर दिया। अगले साक्ष (२५६ ६० में धल्तमरा ने बड़ी तैयारी के साथ सक्षनीक पर इसका किया । गयासुदीन सदाई में मारा गया भीर असी बुश ने अपने पुत्र नासिहरीन महमूद को ससनीती से सीहर सासक नियुक्त किया। पर वहाँ के खिलकी सरकार समस्या न साथ काय में नहीं आये । उन्होंने बाद में ही अनेक बाद विश्वी क बारानत के विच्छ विद्रीय किये। पर अन्वनंत्र संपूर्व करती विक्र क कमना सुरुष और अवाधित शासन संविध करने के अध्यक्त ना ( यसने बार-बार संवादीती वर पढ़ाई की, कीर के अपने वर स्व में सकते हुआ। वसके निरंतर

बाकसानों से खिलजी सरहारों की शक्ति दूट गई। १२२८ हैं तक ६० वर्ष निरंतर लखनौती दिल्ली के शक्तिशानी सुबतानों के अधीन रहा। वहाँ नियुक्त अंतीय शासक स्वार्थ के अधीन रहा। वहाँ नियुक्त आंतीय शासक स्वार्थ के अदेशों पर निरंतर शासन करते रहे। बारत में अभी तक अनेक प्राचीन राजवंश स्वतंत्रता के सारत में अभी तक अनेक प्राचीन राजवंश स्वतंत्रता के राज्य करते थे। बखनौती के इन आंतीय शासकों ने उनके सर्वां को जारी रखा, और धीरे धीरे सेन, कर्णाट आदि राजवंशों का अंत कर अपनी सल्तनत का विस्तार किया।

इन साठ वर्षों में दिल्ली की राजगई। पर बाद सुलतान रिचया बेगम (१२३६ से १२४० तक), कीर बन (१२४० से १२५० तक) ने राज्य किया। बतवन के शासन कात के श्रंतिम भाग में उसका बढ़ा लड़का नासिका बुगड़ा लखनौती का शासक था। पिता की मृत्यु के बाद बस्मनौती में स्वतंत्र हो गया।

## (२) तुगलको का बासन

बलवन की मृत्यु के बाद जब नासिकरीन बुगड़ा में स्वतंत्र हो गया, तो दिल्ली के राजियहासन पर भारूद हुआ । यह बलवन का पोता था। वह बड़ा लंपट स्वेच्छाचारी था। उसे अभी शासन करते हुए चार वर्ष है। से, उसके अत्याचारों या ज्यादितयों से तंग आ कर उसके शक्तिशाली सेनापित जलालुहीन खिलजी ने उसके शक्तिशाली सेनापित जलालुहीन खिलजी ने उसके बिद्रोह कर दिया और केंकुबाद को क्रतंत्र करके दिक्ली राजगही पर अपना अधिकार कर लिया।

पर तसनीती में बलवन के बंशज स्वतंत्रतापूर्वेष करते रहे। नासिकडीन (१२८७ से १२६१ ई० चक) के बाद दो तड़कों ने १३२२ ईस्वी तक बहाँ का शासन किया। केंग तदके भी अपने पिना के समान ही मतापी में । इतमें से मैकीस ने १२६ से १३०० तक और फिर राम्युरीन ने १३०० में १३१२ तक राउप किया । इनके राज्य में संपूर्ण नेमाल गामिस ही यथा थां । इन्होंने पूर्वा भारत के बचे-सूचे प्राचीन राजवंशों के साथ युद्ध जारी रखे, और भीर-भीर बिहार में मंगाल कर अपना सुदद शासन स्थापित कर किया । इस स्थाप किया के अपना सुदद शासन स्थापित कर किया । इस स्थाप किया के अपना सुदद शासन स्थापित कर किया । इस स्थाप किया के अपना सुदद शासन स्थापित कर किया । इस स्थाप किया किया राजाओं तथा दक्षियो भारत के विविध स्थाप प्राचीन गुद्ध में स्थापत के । उन्होंने स्थानीयों के इस स्थान स्थापित गुद्ध में स्थापत के । उन्होंने स्थानीयों के इस स्थान स्थापित

शम्मुद्दीन के चार लड़के थे। लखनीती की राजगदी वर किसका अधिकार हो, इसके लिये उनमें आतृ युद्ध की प्रतिन हुआ। आखिर, दो भाइयों ने अपनी सहाबता के जिने दिस्की के सुलवान से सहायता की याचना की । इस समेव तक, दिस्ती में जलालुरीन खिलजी द्वारा स्वापित खिलजी वंस का जंद ही मुका था, और सेना की सहायता से गयासुदीन दुगतक ने विक्ती के राजसिंहासन पर अपना अधिकार कर सिया थीं। पुलतान गर्यासुरीन हुगलक ने लखनीती के राज्य में इस्तक्ष करने के इस सुवस्थि अवसर की हाथ से नहीं जाने दिया। लसमे एक बड़ी सेना सेकर, ससनीवी के आत बुद्ध में इस्ते प्र करने के लिये, पूर्व की और प्रस्थान किया। इस विजयवात्रा में उसने न केवल संखनीती पर अपना अधिकार कर लिया, किंदित सारे विदार और बंगाल को जीवकर दिल्ली को सल्दनत कियोन कर दिया। गंगा के उत्तर में विरहुत के प्रदेश पर बहु दे भी प्राचीन कसीट वंश का शासन था, जिसके राजा मिथिको को राज्यभानी बनाकर स्वतंत्र रूप से शासन करते थे।

गुवासुद्दीन तुगलक ने मिथिला पर भी इसला किया, और के राखा इरिसिंह देव को परास्त कर अपने अधीन किया सत् १३२४ ईस्वी में गयासुरीन की मृत्यु हुई। उसके क्रमाद तुगलक दिल्ली की राजगदी पर आकद हुआ। बहुद ही शिक्ति, बिद्धान तथा सुयोग्य व्यक्ति था। अपने हैं तुर्क व अफगान सुलतानों में उससे अधिक योग्य ्बिद्धान अन्य कोई मुलतान नहीं हुआ। उसकी समर् अबुव थी। उस ग्रुग में जो भी विद्यार्थे थी, ग्रुहम्मद तुगलक क्षत वा वह गणित, ज्योतिष, दर्शन, विद्यान, कार का विक्यों का पंडित था। कविता व साहित्य का बंदा शीक या (स्वयं कट्टल मुससमान होते हुए भी उसमें वन ववा नहीं थी। शासनकार्थ में वह पर्माचार्यों को अपना प्रदर्शक नहीं मानता था। उसके दरबार में बहुत से, तुमा साहित्यसेवी निवास करते थे। जहाँ ग्रहम्भद हुनक इतने गुण थे, वहाँ दोषों की भी उसमें कसी नहीं थी। में बहु बहुत कठोर था। अनेक बार उसकी कठोरता, और अस्याचार के रूप में परिशात हो जाती थी। उसमें वि त्मकृता का बहुत अभाव था। उसने अनेक ऐसी बनाई, जिन्होंने जाम की अपेबा तुकसान अधिक 🚾 कोशी भी बहुत था। अनेक बार गुस्से में आकर हुई आप को भूल जाता था, और लोगों के साथ बढ़ा हार करवा था। इसी का यह परिवास हुआ, कि काक में दिल्ली की सुविशाल सल्यनत जिल्ल-भिक्त होते हो गई। साम्राज्य के अनेक मार्गों में बिद्रोह हुए और प्रांतीय शासक व सेनापति अपने-अपने चेत्र में स्वा त्तरा गरे । सन् १३३६ में निहार बंगाल में फिर विद्रोह हुआ

नेता शम्सुदीन इतियास ताम का प्रक ह्यान के बादि की वसने जानी पर वापना कन्या का वाप का कोर कासी से पूर्व के सारे पूर्वी भारत प्रश्न वापना वासियार स्थापित कर जिला। ग्रहम्भव तुगलक इस विद्रोह को शांत काम में सकता अध्याप था।

सन् १३४१ में मुहस्मद तुगलक की स्ट्यु हुई कीर भवरो माई फीरोज शह तुगलक दिली का सुबकान बना कि १३॥४ में उसने निहार बंगाल के मदेशों को फिर से अपने वाबील करते के लिये एक बढ़ी सेना की साथ ले नहीं की समा के क्सर में गोरकपुर और विरहत के रास्ते वह कारो की और शम्मुरीन इतियास पर आक्रमण किया। करे मार्की सक दोनों पत्तों में लड़ाई जारी रही। शन्सुदीन को पूर्वनक परास्त करने में फीरोजशाह सफल नहीं हो सक्ता विस्तुत और विहार के प्रदेशों को उसने जीन किया, पर जाएक पर शान्सुदीन का स्वतंत्र शासन कायम रहा । इस समय विदार का प्रदेश दिल्ली की सक्ततत के अंतर्गत हो गया। पूर्वी भारत पर आक्रमण करते समय क्रीरोक्शाह तुगक्क ने एक नई मगरी. की स्थापना की, जिसका साम जीवपुर है। यह नगर खाने अपने मार्ड क्या (श्राक्षक तुगलक) के नाम पर वसाया का वहाँ सस्तनम के पूर्वी प्रदेशों का शासन करने के लिये प्रक प्रकृ प्रातीय साम्रक की नियुक्ति की गई, जिसे मुख्य क्य सार्क माज्यदेश का शासक) की ज्याचि दी गई। विरद्धत और बिहार के प्रदेश इब मजिक उस-शर्क के शासन में शामिल कर 

(३) पदी सुबतानों का बासन

क्षा है की रोचशाह तुमलक की मृत्यु हुई । उसके

बाद दिल्ली की सक्तनत की शक्ति चीया हो गई। विवि मित्रीय शासकी, सेनापितयों व अधीनस्य राजाओं ने प्रार्टम कर दिये। राजपुताना के जिन विविध राजाम श्रृंबाहरीन सिवजी जैसे प्रवापी सुबवानों ने अपने किया था, वे सब अब स्वतंत्र हो गये, और गुजरात. बृद्धिणी मारत चादि सल्तनत के सब दूरवर्ती प्रदेशों में अपनान सेनापवियाँ ने अपने नये स्वतंत्र राज्य स्थापित ईसी समय तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। वह एवं विश्वेता और साम्राज्यनिर्माता था। उसने मध्य ने सकियाली सामाज्य की स्थापना की थी। विवयक्ति की अस्त क्यस्त दशा को देख कर उसने मान्यस किया। सुलवान, दीपालपुर आदि के जीवता हुआ वह दिल्ली तक आ पहुँचा। रास्ते में उसने पर भयंकर अत्याचार किये। उसके इमली से सैकड़ी भीर नगर नष्ट हुए। लाखों भादमी करात हुए और 👯 कर किये गये। इस समय दिल्ली में कीरोजशाह का विकारी महमूद तुगलक राज्य करता था। उसने सेना कर दिल्ली के बाहर तैमूर का मुकाबला किया। पर उसे कर सकता सुराम बाद न थी। महमूद हार गया 🕏 ने विजेता के रूप में दिल्ली में प्रवेश किया। दिल्ली तैमूर ने खुब लूट मार मंबाई। पाँच दिन तक निरंतर दिन लूट जारी रही। दिल्ली में जी कुछ भी कीमवी सामान दिया, सब को लूट कर तिनुर अपनी राजधानी समा बायस सीट गया। वैमूर के इस जाकमक से दिल्सी की नव जद से हिल गई। वहाँ के तुर्क अफगान शासकों न बहुत राकि शेष थी, वह भी नष्ट हो सुई । वैमूर ने स्थिर रूप से शासन करने का प्रयत नहीं किया।

मितिक्षिक्ष में शा को नवे । स्वयु शिध्य के ब्रोस का मारंग हुवा, जी पूर्व न कहताते से । स्वयुक्त वा

Proper of the Control of the Control

## पेक्सियुत्र की क्यी

मपुर के शकी सुबातान ही क्यारी भारत में चित्र शकिशाली इसक्द के। पर कीवी जैस में बहलोल का लोदी (१४४१ के कि है कि विदेश महत्वाकां की सुलवान हुआ। उसने एक हिन्सी की सन्तनव के पुनबद्धार का प्रयस्न कि के शकी सुसतानीं से उसने अनेक युद्ध किये। इसैनशाह ने १४६६ में ग्वाकियर पर आक्रमस कर जीत जिया और बहलोस लोदी की परास्त कर दिस्की पर मी अपना अधिकार स्थापित करने की कोशिश की। पर अवते प्रयत्न में सफलवा नहीं मिली। इसके विषरीय हा को ही कई पुद्धी में हुसैनशाह को परावि के प्रकार है जो जीनपुर पर भी कि कर किया जिस शर्मी सुसदानों का राज्य के मगल (विदार) में ही सीमित रह गर्या। बहलील सा बाद उसके उत्तराभिकारी सिकंदर सोदी ने भी शर्की वानों के साथ अपनी बाढ़ाई जारी रसी। उसने १०४४ हुसैनरमह गर्की से बिहार भी जीन किया। हुमाहीम कोई विकार से जाने बढ़कर चंनाल पर भी जाजबाद किया बंगास विश्वयं के अपने प्रयत्न में वह सफल नहीं हो पर शर्की सुसवानी की शक्ति को जड़ से उलाड़ फेंक्से पूर्ण सफलवा मिन्नी और मगम पर एक बार सुलवानों का आविषत्य स्वापित हो गया। सिवांदर अ उत्तराधिकारी इनाहीन लोदी था। वह क्याल और सुर्वे नहीं था। उसके दुर्व्यवहार और हुरिनमान है 👊 अपनान सेनापतियों व प्रांतीय शासकों ने जिल्हे महा कहा किया। विहार का शासन करते के लिए। दरिया औँ सोहानी दिल्ली की सस्त्वत औं शह था। १४६१ ई० में उसने विद्रोध कर किया

## क्रमी सुर्वकार्य का शास्त्र

रवतंत्र विवेदात कियोगिय कर विका प्रशाहित है। कान् करने के कर जयस किये पर का स्थानक करी है। विदार में जब पहले हरिया की में, और जब में स्थान है। हरिया की बोहानी में स्वतंत्र क्य में शासन किया।

विस्त समय हमाहीम जीही विदार के वास्तात है कार्य करने के उनके प्रयत्न के शर्मा की अर्थी संस्थितिकों जीक्षणकरें। पर एक वृद्धे शांक प्राप्त

वह शांक ग्रुपत सामांताओं की वी प्रमान राज्य के खोगी था। उसने दिक्क मार कर भारत की घोर प्रस्तान किया के स्वेदार दोलत को बा, बह अपने समान ही से संस्त नाराज था। उसने प्राप्त की प्रमान वानीपत के रखनेत्र में बावर की श्राप्त कर की में गुद्ध हुआ। दिस्ती के ज्यानार्थ की श्राप्त कर समा हो सुकी की क्यानार्थ के समान सर मना में दिस्ती के किया है ज्यादान सर मना

Control of the factors of the factor

11

ह का मिला या । साँगा के नेवहन में राजपूरी रिजाजी में जिस प्रकार नावर का गुम्मवला कि । ज करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है । इहें, और महमूद तोवी पूर्व में विहार क्या गया । वहाँ के अनेक शिक्तशाली अकगान सरव का नेवहन खिलार किया, और उनकी सहायता के लेवी ने बहार का को परास्त कर विहार पर अविकार क्षावम कर किया । विहार की अपना केंद्र बना किया के बावर का गुम्मवला करने के लिने पानि । विहार की बराला कर सकना किया किया की विहार की महानवा। जना, जीन इस क्षाव किया किया के मुकाबला कर की विहार की वाल की विहार की वाल की विहार की वाल की विहार की वाल की विहार की वाल की

## (४) शेरका का अन्युद्व

परिवास में जामू नदी से लेकर पूर्व में उत्तर में दिशालक से लेकर विश्व के उत्तर में दिशालक से लेकर विश्व के उत्तर में दिशालक से लेकर विश्व के किया कर जु में वादशाह बाबर की सूर्य हुई । जिस्सीवह, बोद्धा जीर जुराल से नापित था। उसके बार माक्साह बना। मये स्वापित हुई सो माक्स कर सकता सुगम बाद नहीं हैं। राजपंत बाद प्रशस्त होकर भी कावू में जा पुनः स्वाप्त हो जाते थे। अब बार राखा ने फिर बन पक्का

विदार में भा देने और दिस्स कारक कर देने में

> दे किन्दू पूर्वत शक्तको है रावकर सर्वीय ध्यवस्था है किने नियुक्त किया है स्थय की राजनीविक स्थानकाया से साम प्रसास

अपते-चेयने स्थार के मासिक और जमीदार यन बैठे कीर जीक राते ही विद्रोह व अपनी स्वतंत्रता के लिये तैया इस्ते के विलंबार के बिना इनसे न कर लिया जा सकता रिस इन्हें काबू में रखा जा सकता था। केबल फरीइ लीर में ही नहीं, अपितु सर्वत्र यही दशा थी। पर रोस (करीद) ने इनको वरा में लाने के लिये अपनी अलग सेना संगठित किया। अनेक अफगान सैनिक साने का सर् तथा इनाम का प्रक्षोमन पाकर इस सेना में सम्मिलिय प्राप्त के बहुत से ऐसे मुक्क भी, जिलके पास सेवी वार्त अधा बढ़ी था, बैरान के बालच से इस सेना में अ करीय ने अपनी जागीर के छोटे-बने जमीदा पतानका सक्षर उन्हें अपना करावर्दी बनाया। जसी कानू पाकर फरीद ने अपनी जागीर की ऐसी उत्तम अवस्त कि वह अपने समय की एक आदर्श जागीर बन गई। ुं खेर की बाकायदा नपाई होती थी, दससे सी आय, इसका निर्मय कसल के अनुसार किया मास्त्रांबारी बैस्ल करने के लिये सर्वत्र कर्मचारी जिन्हें निवंत्रपूर्वक निक्रित बैंतन मिलता था । जागीर के किसानी के साथ सीवा संबंध था दोषों को नष्ट कर करीय में अपनी नागीर आदर्श राज्य के क्य में स्टिसर्वित कर दिया। न्याय के संबंध में बड़ी करोर बीति का व्यवस प्रस समय की परिस्थित की देखते हुए वह का । इन सब बावों से उसकी बाबीर की व किसान चौर सैनिकों ने ..... फरोड् की प्रसिद्ध सारे विद्यार में माकायया समार्थ कर उसे

afa a sha a gui, the sit on the sit

इस इपर तिस चुके हैं, कि महसूह है ते कहासकों बोहानी को विद्वार के था कह रोरकों के गुर्मी और ग्रेम्बलकों इसने शेरकों को अवना इसी की सताह के अनुसार वह स्थी की मं नावर नीमार पढ़ा, रे

है। अपन्यान संरवारों ने विश्वीद करके अप एक इस सुक्यों वसर को द्वाब से नकी जाने हैं इस से असंसुद्ध अफगान सरदार इस समय है अदेश मना हो में। में असमय करते हैं। है अमें एक बेस्ट सुनीया नेक विकास है। हम्में का सुनीयार की सम्बद्ध हैं

THE PROPERTY OF THE PROPERTY O

THE RESERVED AND THE RE

अर किर्मात क्या क्या महावदार के जन्य स

## visit on the wat

विश्वास के किया में किये प्रयस्तरील वा स्वास के प्रकार से बहुत जाराज हुए। उन्हें सोहानी को रोरखों के विकृत अवकाया जार में अपने राकिसाकी मंत्री शेरखों से छुटकारों व देशाय के अकमान सुकतान महमूदयाह की रारख के रखों हुआ कात से जरा भी विश्वित नहीं हुआ। व व्यास कारीरहारों और बंगात की सेना का वीरवा के न्या किया और १४२४ में संनुष् मान्य (विहार) पर व

क्षिण्या करता का पर पश्चक प

विका क्षिण क्षान वात्रकार हुमान गुजरात के कार्य सुराविकार पहातुरशाह के काम तुद्ध करते में ज्यात की प्रतिविक्ति से जान उठाकर पूर्वी भारत में रोरकों के का सामित को बदाना प्रारंभ कर दिया। बीरे-धीरे संसने बैकाँ मुक्तान नहमूनसाह से प्राचीन संग कीर जीव देखें क्षित्रक को कार्य की सीमा पूर्व में संगति की विकास हो असे । सुनीर से चाराविक क्षान विकास में सामीनसा में कार्यकारों

शेरसाँ की इस अपनी हुई हाति के समाचा बहुत चितित हुनां कार्य के स्वित्वादी सेना सेरसाँ को परास्त करने के सम्बन्ध से पूर्व की व किया। शेरकाँ हुमायूँ की सामित्व महानाही हो म बहुतानका था, जि कार्य कुदान हुनाही हो म संग्रेस सर्थ है। कहा समने कुदानिक का बाद संग्रेस सर्थ है। कहा समने कुदानिक का स्वाद संग्रेस सर्थ है। कहा समने कुदानिक का स्वाद संग्रेस सर्थ है। इस समने कुदानिक का स्वाद अध्याता की अपूर्व अध्यात तोल तक पहुँच असे हैं। ताल में क्या कर बड़ा के वे हो कार्ती हैं। एक स्थात

- F47

the state of the same of the s

9.

x Pro

#### पारकी पत्र की क्या

हैन है इन्हार कर दिया। निराश होकर हुमायूँ सिंध सक्त अस्ति और वहाँ अमरकोट नामक स्थान पर उसे पहिल्ल की प्राप्ति हुई, जो आगे चल मारत में सुगल कुकी पुनः स्थापना में समर्थ हुआ। इस बालक की

इंगायूँ को परास्त कर शेरखाँ ने भारत में शामाच्य का पुनकदार किया। वह स्वयं शेरशाह ने विक्षी के राजसिंदासन पर आकृ हुआ। उसके प्रयत्न ै समय के किये भारत से सुगती का राज्य डठ राजा भाषाती सुलवान हुंगा है। उसने पंजाब, सिंध बार्क कर विजय शाह की। राजपूत राजाओं वसके बहुत से बुद्ध हुए। राजपूताना में राखा साँगा सारवाद का राव मालदेव बहुत प्रवल ही गया था। सालवा को जीतने के बाद शेरशाह ने मालदेव पर इस अब में शेरशाह की बहुत कविनाई का स वहा कर भंत में वह न केवल मारवाद, अपित शीय कर वहाँ के राजाओं से अधीनता स्थीत समर्थ हुमा। इसमें प्रवेद नहीं, कि उत्तरी भार प्रवेशी पर सरसाह ने अपना श्राधिपत्य त्याचि उसके प्रयत्नों से अध्यक्ता संस्थानत ने एक पुरानी शान और शिक्ष की मार कर लिया शेरशाह न केवल सुनाय सन्। और

भेतर शासक और सुकारक औं का है। कर उसने शासन में बहुत से सुकार किये में बारव में जो अनेक सुकार है। हारा किया गया था। साजाका में। उसने पुराबी, अक्डों की गरमांक।

## The State of

भी नवास किया से प्रतास तक कार समान समान समान के अन्तर हो से विकास के साम में अन्तर हो से विकास के साम से अन्तर के साम से साम से

ere hand kinner if an ind all

A design of proper to a party of the h to an analysis of the to an analysis of the total of the party of the party of the total of the party of the party of the total of the party of the party of the total of the party of the party of the party of the total of the party of the party of the party of the party of the total of the party of the THE.

वचर था, को विहार के ब क्षार उस प्रदेश की राजधानी या। शेख नारे पर सदा था। इक देर तक सोचने के एने पार्श्वपरों से कहा-"यहि इस स्थान पर हर निर्माय किया बाय, वो नंगा का प्रवाह उपसे हर्दि हो पायमा । एक दिन वहना देश के प्रमुख मा को पक हो जायगा।" यह विचार करके उसने संयोध्य वि ्योर सामिक्षांको यह आहा दी, कि वे दिसाय संगाप मा स्थान तर एक किया बनाने में कियान मुख्या विशिवमाँ ने दिसान संगापर वर्ष विका की मी के दान कर की में सुपूर्व कर दिया ग किला बनकर तैयार हो गया, और यह समझा म खाधारण रूप से मधाबुध बना है। इस 💥 य प्रारंग हुआ । सोग वहाँ से वढ गर्बे.. बेसकी ज्याद पर पटना उस प्रदेश का ब क्ष प्राने ऐतिहासिक स्वाहर स विद्यार शरीफ ) का म विदार के कारण वह नवर मी बिहार सारा प्रदेश भी इसी महाशिक्ष और आपीन मगथ के स्थाद - के बना । जनगरी और उस पराके समय की ही बहते हैं विशास स्मे



CONTRACTOR CONTRACTOR OF THE C

हता में मंमा के वट पर एक सुरह हुने हा रससे नहीं क्रिकेट लोग क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट महिला



#### पाटनापुत्र की क्यां

हैं बहुत तिबारत होती है। यहाँ से न्यापारी लोग बंगाल म द सारक के अन्य प्रदेशों में माल ले जाते हैं। अफीम और भारत का भी यहाँ व्यापार होता है।" १६२० ई० तक पोत् व्यापारी भी पटना के ज्यापारिक महस्त्र से बाकुष्ट पहुँच गये थे, और उन्होंने अपनी कोठियाँ व यम कर ली थीं। फांसीसी यात्री द्रवर्निये के विवरस कास होता है, कि यह उत्तरी भारत के ज्यापार का सबसे वर्ग 📆 था। उसने स्पष्ट शब्दों में लिखा है, कि "पटना बंगालं 🎚 । बारि बड़ा नगर है, और ज्यापार के चेंद्र रूप में सबसे का क्षित है है दूर्व की पड़ना में बहुत से आमीनियब है किसी के बिट हुई थीं, जो यूरोप के प्रसिद्ध बंदरमाह डॉप ज्यानार के सिये यहाँ आये हुए ने। मारत के विविध श प्रसिद्ध स्थापारी तो यहाँ आते जार्चे रहते ही थे। बहा से बहुत बड़ी मात्रा में माल बिकी के लिये जाता या 1 ने सार्व प्रदेशा से कुन्बीस हजार उपये की सुरक करीर तिकार और पतना के बीच में काफिले निरंतर प रहते थे हैं।

रोरसाब के प्रवत से एक सदी के जंबर जंदर ही प्र विलुप्त गौरव फिर से अवस्था हो गया था, और वर्ष । एक प्रमुख नगर बने गैंका था।

# ( 4 ) gent at start

श्यक्षप्र इंट में शेरशाह की सास के क्षा आहित की सलीमशाह के नीम से दिए वैटा (स्टिन १४४७ ईंट तक संस्थ किया। शाह द्वारा स्थापित साम्राज्य स्थिर पहर के हमकरना क्षाचम रही। सलीम शाह

and the second s

त्र की होंग सामानिया था। उसमें शासकी में विशेष कर विशा । इस सम वानं करोबी था । उसे पर्रास ीमार्रीत के मेंब क्र महत्वाकाकी सेनापति वा । वि न बन्ध से विद्रोही अफगान सरहा बहुद था, उधर उत्तर-परिषमी सी मारत पर चाकमस् कर रहा था। द्वारा परास्त होकर हुमायूँ ने मीर्-ान के शाह के पास बाअय लिया था । उसी क्याने कानुल पर दशक किया और विश निर्मलेखा तथा भाएर कर विकास अपन

### बटिकीयुत्र की कथी

सिंद किया देर यहाँ शिखने की भावरयकता नहीं किया काल में सुलेमान करीनी का ही रासन रा कि को जीर मी बढ़ा लिया या और गीद (पि।) के में अवेक प्रदेश उसके हाथ में आ गत्रे से। अवक हैती हुई शिक्ष का मुकाबला करने का उसने मबान की वह बतुर और नीतिनिष्ण शासक था। उसने अवित समझ, कि अकवर की भाषीनता स्वीकार कर कार्य साम के प्रदेश

हर है। में संक्रेमान करीनी की सत्य हुई। उस व सक्ता वाडव सामगीय वक्तर की वाधीनता स्वीकार करने से इन्कार कर सुबंगान करीनी के समय में खुवन में अकनर माती था दाऊर ने यह वंद करा दिया और सीवी की की मुगल बावशाहत के इसर अकार राजद सा की इस वर सकी उचन राजा डोकरमक और सुनीम पतियों के सार्व कि विशास सेवा को पा में बार्न के लिक प्रवा । यहना के समीय । धनधोर बुद्ध हुआ विस्ताह ने पटन का निर्मास कराया था, वहीं देखे का अवाम चेंद्र था। पटना के किस संबाकों का बट कर मुकाबता किन स्वर्धकार पटना जाने के के एक प्रतिहासिक के वर्णनों के स

#### कुनको का स्टब्स

विकासित अस-तिक भी विकासित से अध्याद में क्षेत्र में कि पहें लेक्कर पहला के किसे का तिस्तिक किया हुए राह की संबंध के स्वांत्रों के सामने वाक्कर महिन्द्र में साम १ अपने संजी मीचर के साम कहि होने के स्वांत्र किसे के बाहर कता समा कहि सहस्ति पह सम्बद्धिय किसे के बाहर कता समा कहि सहस्ति के स्वांत्र की स्व

हो इस सुदीय शासनकाल में पटना की निरंतर उन्नित बहा । बह एक समृद्ध प्रांत की राजधानी था। श्रक्वर क्रुक्सिकारी जहाँगीर के शासनकाल (१६०४ से १६२६ में उसके माई खुसरों ने विद्रोह किया और पटना में कार्त को बादशाह उद्घोषित किया। इसी प्रकार, जब शाहज सार्टम ने सन् १६२२ में अपने पिता जहाँगीर के विदेख किया, तो वह पंजाब से दिल्ली मारत का चकर कार स्क्रीसा के रास्ते बिहार पहुँचा और वहाँ पटना में ह्या इरबाद् सम्मया। काफी समय तक पटना शाहका का चेंद्र बना रहा। जहाँगीर के एक अन्य उन मा में भारते विशा के विकाद विश्रोह कर के पटना क्त्यों किया और इस समय दक स्वतंत्र रूप से वहाँ का सा किया । उसकी बनवाई हुई एक मसजिद अब एक पहली ः विसमान है, जो शाहजादा परवेज के विद्रोह की जीवा जा अध्यार है। शाही घराने के इन इनारों का पटना की क्रिहों का केंद्र बनाना यह सूचित करता है, कि असक में इस प्राचीन नगरी का राजनीतिक महत्व फिर से र

वहाँगीर के बाद साहजादा खुरेंग राहबहाँ नादशाह बना। इसने १६-७ से १६४८ ६० तक राज्य शाहजहाँ के शासनकाल में अनेक वर्षों तक शाहरता का का स्वेदार रहा। १६४७ ६० में शाहजहाँ के की उसके पुत्रों में आत्युद्ध का आरंग हुआ। इस क जेव को सफलता हुई, और खबने हुद्ध पिता खात कर १८४० ६० में वह दिस्ती के राज स्वासन हुआ। और गजेव कहर मुससमान का विका जीवन में यह बस्ताम की शिकाक

, वर्गी तरह ,वह सामाना ने गायन ने भी रिका विक्रीको को प्रयोग में सीमा बहिया थी। वह अधिकारा जनवा इस्लाम की अनुवाबी जुड़ी की न अधिक भाविक साहिच्याता की जिस बीबि की बार्स किस विसंका अनुकरण जहाँगीर धीर शाहबहाँ से अवीधी थीं, जीरंगबेव ने उसका परित्यात कर दिया । प्रश्नी पर फिर जजिया लगाया और शासने में बुस्समायी पस्पात किया। परिमाम यह हुआ, कि जानक सम्बद्धिक संबंध विद्राह आरंग हो गये। हिम्बुंची की जो शांक जी बाक्त आजाम्य के लिये सहारा बनी हुई थी, बहु का प्रवाद ने के लिये उठ सड़ी हुई। मथुरा के संगीप साटी से मील के आसपास सतनामियों ने, पंजाब में सिक्की हैं। भारबाद में राजपूर्वों ने उसके बिक्स अवदर विद्रोह किया दिवास में मराठे उठ लड़े हुए और मगर्सी की शास्त्र हाँगाडीस ही गई प्रिणान, राजपूराना, गामका, बुदेशसीह साहि स्वीद इस समन विद्रोह हो रहे थे। दिस्सी और जागरा के बहुत विद्वादियों के चेत्र के बहुत समीय में । मंगलों के अमीर क्षारा महा अम शांति और निर्देशको के साथ अपना जीवन अधिक all ut use it

THE REPORT OF THE PARTY OF THE

शबदी को किए से मचनूत किया गया। दिल्की के बहु अमीर-अमरा और घनी लोग पटना बुलाये गर्बे, क्ट्रीत बढ़े ठाठ-बाट के साथ वहाँ रहना शुरू किया। । बा क्षेत्र क्षतेक खागीरें दी गई'। औरंगजेब के कहरपन के कार सुराज, कता बादि में प्रवीस कलावंदों का निर्वाद दिल्ली द्री आकता संगव नहीं रहा था। उन्होंने भी अस परना काभय विया। वहाँ का शासक अजीसुरशान कवावंची बाहर करवा था। दिल्बी के बहुत से अमीर-उसरा अन ह के अबके आमन में ससिव कताओं सी पर ति हर्षे स्रोट विश्वदक्षा की एक नई शैकी ब मर्ग और अमध्य लोगों की भी साल ने बरेबा नहीं की । उनके किये अनेक सरा गरीबजानों का निर्मास कराया गया । वहाँ भोजन अले दिया जाता था। इन सम बातों से पटना का वैश्वव इस अहम बद गया। अजीगुरशान की बद आकांका की में इसरी दिल्ही बना दिया जाय। शायब वह अहते साम भी हो जाता, पर १००० दे में मराही के अ हुए चौरालेब की संयु हो तहें और सुनने अन उत्तराधिकार के लिये फिर गृहक्याह का प्रारंत हो जाई अजीपुरशान के पिका सुभवाय को सक्तावा में वहादुरशाह के नाम से विक्ती के राजमितालन ्हुआ। तब से अजीयुरहास अपने ह बार, और पटना की स्कृति और बर्धने ग्रुह् किया था, वह अवृदा है तहीं, कि खजीसुरशान 🖻 हर्दे । स्थाने इस नगर का ... स्त्रीसाम्बद्धः । स्वय

बाद अहा जाता है, चौर अजीतुरशान के पटना के अह की स्पृति इस नाम में भवी माँवि सुर्शिय है।

्रिश्र ई० में पहादुरशाह की मृत्यु हुई । अजीसुरशाम सामाच्य के सिये अपने माई जहाँदारशाह से सहता हुआ युद में बारा गया। अजीग्ररशाम का सद्का के ब्रिशियर देस समग्र पंगास में था। अपने पितामह और पिता की मृत्य की समा नार सुनकर यह पटना भाषा और वहाँ उसने अपने हो कार्यशाह बद्देवीचित कर दिया । बहादुरशाह के शासनकाल में विद्वार का सुबेदार क्रियर इसेनअशी को था। वह अजीग्रस्थान का विश्वेष्ट और बोम्य सेनापति था। उसने कर साधिवर का मुंदी भूगवाम से स्वागत किया। सैयह हसेन अली का माई 🕾 चैनिष् इसन अन्द्रल्ला इस समय इलाहाबाद का फीसदीर को 🗥 इस् धैयद बंधुओं की सहायता से फर्ड ससियर ने जागरा के विश्वीप साम्मह के रणचेत्र में जहाँदारशाह को अशस्त किया, मीर दिल्ली के राजसिंहासन पर अपना अधिकार असे > क्रमान् कृत्य में सैयदबंघुओं ने मराठीं की सदायेंता से प्रक्रिक

कि कर विया जीर जंग में उसे सार कर सकता साहकारों स्ट्रेजिएसी की राजगरी पर विठाया । असे (कुट्टी की सबकू के की १७२० के जे सहस्रकार promoted to the state of

क्ष पटना का सुवेदार प्रसद्योगी का है d telfe biga gille title ted they fight weedur Estado Di un aus peti ताको की अधिक भार कार शाह ने कार्र विद्वार की सुनेदारी द्वीन की और इस सुने को बंगाल की सुने-बारी में मिला दिया। १७३३ ई० में बिहार मुगल बादशाहर का एक पूथक सुवा नहीं रहा। बंगाल के सुनेदार उसका शासन करने के लिये पटना में अपना एक नायन नियत करने लगे। परिस्कृत यह हुआ, कि पटना का राजनीविक महस्य फिर कुने होने लगा और मुगलों के समय में प्रांतीय राजधानी. के वी। पर जी महस्य इस प्राचीन नगर ने प्राप्त किया था, उसका हा।

# ू(७) ब्याबार का केंद्र पटना

कि कि बहुँ अगलकात में यह नगर ज्यापार का व एक महत्त्वपूर्ण केंद्र बन गया। मुगलों के शासन में पटना ' भारत की सबसे बड़ा ज्यापारिक मंडी थी। धीरे-बीरें बूरोपियन ज्यापारियों का ज्यान भी इसकी तरफ आकृष्ट हुआ, और क्षांस्थानी ज्यापारिक कोठियाँ काष्म्र करने लगे।

बाहित के पूर्वी समुद्रतट पर सबसे पहले पीत पीज को ने अट्याँस के अवेश किया था, पंदर्गीय के बाद उन्होंने हुन प गड़ा के सुवाने के समीप के अनेक मगरों में का ज्यापारिक कोठियाँ अवाई। उनकी अनेक बस्तियाँ की नगरों में का ज्यापारिक कोठियाँ अवाई। पीतुंगीय तोम केवल ज्यापार संतुष्ट नहीं रहे। उन्होंने सामग्रीतिक मामलों में भी के सुक किया और अनेक उपह्रम खाड़े किने। परिखाम बाह कि १६३१ ई० में शाहबहाँ ने हुमली पर पहाई के पोजनीय लोगों का सहार किया। इन्होंसिक बाद में का के निवानी) और अंभेष लोग सामुद्रिक व्यांका में का प्रभात को कोवने में समर्थ हुए और पूर्वी क्रिकेट में

भीट कार्बासी लोगों की ज्यापारिक कोठियाँ कार्यम होती प्रारंभ हुई।

पटना के न्यापार से बाकुष्ट होकर स्व सहिमी ने वहाँ अपनी कोठी कायम की। इसमें मुख्यतया शोरा शाक करने का कान होता सान उस समय तक बाह्य का आविष्कार हो चुका का कीर युद्ध में बाह्य के इविवारों ( बंदक और बोद ) का मसीमाँवि उपयोग होने लगा था। बाह्य बनाने के सिक् शोरे का इस्तेमाल किया जाता था और बिहार में शोरा क्या है होता का । इस शोरे की न केवल मारत में, अपित यूरोप में और महा अमि की । विदार प्रांत के विविध स्थानों से शोरा पठना 🕾 क्षाया जावा था, वहाँ उसे साफ किया जाता और फिर नगा भदी के रास्ते जहाजों पर लाद कर सुदूर देशों में भेज दिया। बावा। इसी तरह पटना चीनी और कपड़े की भी वड़ी जिड़ी था। साथ ही, तिब्बत, नेपाल ऋदि के पहाड़ीं और जंगलीं से 🦈 अनेक कीमती परय—गुरक, खाल, जड़ी बूटी आदि, यहाँ 👯 🐃 वादाव में विकने के लिये लाये जाते और यहाँ के ज्यापारी उसे देस विदेश में मेजते थे। १६४० ई० वक इन लोगों की अनेक विक्र विक्रार में सुक पुकी थीं और उनकी पटना बाकी कोडी िकाति कर रही थी। जिस इसारत में आजकत प्रशा 📭 🛼 पर पहले एवं लोगों की कोठी ही थीं। क्सोंगों के बतुकरण में अंग्रेज़ों ने भी पहले क्रांसी वी कोठी कावन की चौर किर पटना के सोहें हैं ति के किने क्षान्ति वहाँ वर बान्ती विक्रिक्त बतानि Mar I to all the Wall Web . Wes की की दिया की तरफ से /कार्य के देशय व्याधार क के के कित १६२० के अपने और पार्कर नाम री रस प्रयोजन के कार्य से परना है

गवे कि से सहाँ से सकता सरीह और एक अंग्रेजी कोठी वहाँ क्षेत्रम कर निर्म सरता से स्थल के रास्ते माल को पहले आगरा कि कि सुरत से जाकर वहाँ से यूरोप ले जाना वहुत महरा सहा था। दुकाई का सर्च इसमें बहुत वढ़ जाता था। परिणाम कि हुन को सम्बाध को कि हुन के अपन के स्थल के स्थल के स्थल के स्थल को कोठी द्वारा पटना के व्यापार को संचार किए करने के प्रयस्त को छोड़ दिया गया। १६३२ ई० में पीटा मुखी को स्रत से फिर पटना मेजा गया। इसके साथ बहुमूक क्यों से भरी हुई आठ साहियों का बड़ा काफिला था।

वराजारी दिया, कि सुरत और आगरा द्वारा पटना के ब्लापा की देखमत करना व संवालित करना क्रियात्मक न

नहीं है।

वास बंबेकों ने बंगात की सादी में जाना जाना हरू बोस हुंगदिन करकी कोटी कावम हो गई, तो उनके कि के व्यामार में दिस्सा कराना मुगम हो गया। १६४क पटना में चमकी कोटी बंगानका स्वापित हो चुकी की बंगेज लोग न केवन कोटे की सरीद करते के ज्याक बीनी, मुरक, जदी जूटी कीटा करीम जादि ज्याब मासा बंदी मात्रा में सरीद कर परिचकी देशों में से खाते को है देशमें जार्नाक नाम का अमेज क्याकारी पूर्वी मंदित की का बीविक बना कर मेजा गया। उसके समझ में बीविक क्यापार इस प्रदेश में सूच उसत हुआ, कोट मार्ग कीमती बाद से सदे हुए कहाना गया में निर्माण कीमती बाद से सदे हुए कहाना गया में निर्माण ट्यांकि साम का काँगीको यात्री पहना जाता, तो काँके कीं "मारत ने सबसे बहे नवरों में से एक" पाना । केट कींगा के इंपती के डाइरेनटरों ने जनुमन किया, कि पहना का सोरा क्यांकिट सब स्थानों के मुकानते में सस्ता और अच्छा है। इसकिये के १६७६ मूँ त में सन्तोंने निश्चन किया, कि सबसीपहुस जाति व्याप्य को छ स्थानों तर सोरे के जो डेके जांकेंगों के जिने हुए हैं, उन्तर्भक को छ कोक विकासान, जोर पटना से ही अधिक से व्यक्ति का जांकी कर में शोहा आरीमने का प्रयत्न किया जांच।

वादराह वाहरवा के विकास है। वहाँ के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के वाहर के कार्य के कार कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के

हरने का बादेश दिया। इस पर अंग्रेजों ने अशी होर विदेश गुरू किया। परिसाम यह हुआ कि पटना 🐔 किसी कोठी के अध्यत्त पीकीक को गिरमतार कर जेल में क्रिक्स अर्था और फिरंगियों के शोरे के व्यापार को बिलकुल 🖺 क्षिक अमा । इस पर अमेज और मदके और उन्होंने हुनली में बुटमार शुरू कर दी। वन शाहस्ता खाँ ने निहार-वंगाक सब अंगेजों की संपत्ति जन्त करने और ईस्ट इंडिया सब कर्मचारियों को जेल में डालने का आदेश जारी कि - में बंबर्ड की कोठी के अध्यक्त जान चाइल्ड के पद बद्धाना वस्तु करके अंत्रेजों को माफी दी गई हिसमा अन्य पूर्वी प्रदेशों में ज्यापार करने की ना वित दी गई। इसी बीच में १७०७ ई० में औरंगजेब श्रुत्यु हो गई। उसके बाद की अञ्चवस्था और अशांति से सार इठा कर संप्रेजों ने न केवल अपने व्यापार में उन्नति की, ्यही संख्या में सैनिकों को भी रखना शक् कर दिया। फर्की सिक्य क अन्य ग्रुगल बादशाहीं ने पटना के समृद्ध फिन व्यक्षिरियों से अनेक बार बड़ी मात्रा में जुरसाने वस्ता व सेंट-अपहोड़े प्राप्त किये। पर इस क्रुगल शासकों को आहर . के महाड़ों से ही फुरबंध नहीं थी। वे यह नहीं समक जात्मरज्ञा के नस पर वे फिरंगी व्यापारी का संगठन करने में सर्वे हैं, उसका उपयोग राजनीतिन प्राप्त करने के लिये भी किया जा सकता है। बह समर्ग दूर नहीं रहा था, जब कि पूर्वी आरत में किरनी स्थापार प्रमुख राज शक्ति बन गये।

#### (८) मराठों का निष्

मुगल सामान्य की शक्ति के श्रीम शक्ति पर बराउ

प्रकार किया था, इसका संदेष से भी उस्तेश कर सकता वहीं संभव नहीं है। दिख्य में मराठों का स्वतंत्र संख्य कायम ही संभव नहीं है। दिख्य में मराठों का स्वतंत्र संख्य कायम ही गया था, पर उत्तरों भारत में उनकी नीति यह थीं, कि युगस शासन का बाहरी रूप बना रहते दिया जाव, किंशु वास्तिक शासन का बाहरी रूप बना रहते दिया जाव, किंशु वास्तिक शासन का महाय में कर की साथ। यही कारण है, कि जब से सैयमंबंधुओं ने फर्ड सिस्यर को शासनच्युत करने के सिने सराठों की सहायता प्राप्त की, तब से गुगल बादशाहत में उनका प्रवास कहता ही गया और बाद में दिल्ली की गही पर वहिं स्वास कहता शीर गजेब के वंशज नाम को विराजमान रहे हों,

मराठे लोग अपने विजित प्रदेशों से चौय और सरहेशा मुखी नाम के विशेष कर वस्त करते थे। शासन का संचालन पुराने नवावों व स्वेद्रारों के हाथ में ही रहता था, उसके सर्च के सिबे में परंपरागत करों तो वस्त करते रहते थे। पर क्योंकि अपने विजित प्रदेशों की बाह्य शत्रुओं के आक्रमणों से रहा की जिल्लोवारी मराठों की होती थी, अतः वे अपनी सेना के विशेष करों की माह

र्व के के महाठी ने बंगाल विद्वार पर आक्रमण संदेश

ार अने चालीवरी को गां अस्ति क्रिके केंद्र वेश होने के करण इसकी निविध समझ्य क्रिकी में ब्राह्मी नाम को गई विश्वी के बावशाह की चर्चा-क क्रिका को । मराठा सरकार श्रुवी जीसके ने ब्राह्मिक सुद्ध किये । कार में मिन्ना चंगाल से भीय क्रिके सुद्ध किये । कार में मिन्ना चंगाल से भीय

## गटबीहुत की क्या

इन मोसों ने हुमस स्वेदारों का शासन जारी रहा, पर सराते इनके निरंहर जीव बस्त करने तमे और विहार मराठों के

# बहुत्स्यां याचार

# विकि वासन की स्वापना

# (१) बूरोप में सामान्यपार की बहुवहर

ग्रेहरी सही तक ब्रोप के लोग अपने सहाहोत में आहर के नहीं से सर्वका अपरिचित थे। उस समय तक विश्वहोंक के सावकार नहीं हुआ था। श्रतः सामुद्रिक स्वापार सम्बद्ध के साथ-साथ ही होता था। पर पंत्रहतीं सही के चितम सालों में एक नई प्रवृत्ति का प्रारंभ हुआ। बुरोक और पशिया के देशों में व्यापार देर से चला जाता था। मारत के शहाया क दशा म व्यापाद दर या परा समीकट चादि पश्चिमी बंदरगाहीं से भदन होता हुना इस देश का मास मक्का पहुँचता या और वहाँ से उँटी के काफिलों वर कार्य कर उसे नील नदी पर पहुँचाया जांचा था। नील वहीं के शुहाने से यह मास जहाजों पर सादकर विशिध वहा कार्यसामार के जान्य चेदरगाहों पर जाता था। इस क्यामारी कार संस्कृति करते से वह शब्द हो जावना, कि कार्य श्रीद बुरिका क्रांसकट के ब्रेब्ट्रवाही पर फिस राज्या विभिन्न हैं अर्थ बार इस ज्याबार के विभेक्ष of the state of the state of THE RESERVE OF THE PARTY OF THE

हुन महत्त्व देते थे। तुर्क लोग श्रमी जंगली थे। श्रसम्य के आक्रमसों से ज्यापार के ये महत्वपूर्ण मार्ग बहुत इन्छ ्राहे और यूरोपीय राज्यों को यह चिंता हुई, कि पूर्वी देनों साम ड्यापार के लिये किसी नये मार्ग का आविष्कार करें काम में स्पेन और पोर्ड माल के लोगों ने विशेष तत्परता प्र की। पोतु नीज लोगों में पहले-पहल यह कस्पना उत्पन्न अफ्रीका का चक्कर काट कर पूर्वी देशों तक पहुँचा जा है। इसी उद्देश्य से अनेक पोर्तगीज मल्लाहों ने अफीका क्षा के साथ-साथ चलते हुए पूर्वी देशों तक पहुँचने क अर्थ किती। सन १४८७ में बायो लोमियो हिया बैस्न में संप्रत हुआ। वह अफ्रीका के सबसे निचले सिंह पंडेंच गेवा । इसका नाम उसने सदाशा का अंतरीप (केर गुड होप) रस्ता, क्योंकि अव भारत पहुँचने के एक के कात होने की पूरी आशा हो गई थी। १४६८ ई० के पीतु गीज मरुलाह वास्को हि गामा अप्रोका का चन्नर भारत पुर्व गया, और इस प्रकार पूर्वी व्यापार मार्ग का वाविष्कार हो गया।

इसी समय कीसंबस नाम के एक इटाविश्वन मन में एक नई करपना का चत्य हुआ। प्रविद्धा में बात उस समय तक झात हो चुकी थी। कोतंबस ल यदि बटलांटिक महासागर को पार कर निरंतर बरफ बलते जानें, तो मारत तक पहुँचा जा सामा के राजा की सहायता से उसने अपनी साम्रति। की कीर अटलांटिक महासागर में कार्या। मूमि के दर्शन हुए। उससे समक वर्ष वह विशास भूकंड था, पर उसने अ समा क्रिया और स्पेन के जोग उसमें अपने स्वानिया स्वानी समा क्रमा अपना क्रमा अपने क्रिया में समा गर्ने ।

पोर्तुगीय लोगों के बाद बच, फ्रांबीसी, देतिस कीर खंडाया तोग भी अफीका का चकर काट कर सबुद्ध मार्ग्य से मारत तथा अब पूर्वी देशों में आने जाते लगे और उन्होंने बड़ा के स्वाध्य पूर्वी देशों में आने जाते लगे और उन्होंने बड़ा के स्वाध्य करने के लिये अबस्य प्रारंभ कर दिया किया लिंड में इंस्ट इंडिया कंपनी इसी उद्देश्य से बती, और जिल्हा मूरोपियन देशों के ज्यापारियों ने मारत के समुद्र तट के अबद्र मार्गी अपनी अपनी ज्यापारिक कोठियाँ कायम की । हुगाबी के खाई में अपनी अपनी ज्यापारिक कोठियाँ कायम की । हुगाबी के खाई कर आमीनियन, डच और इंगलिश लोगों ने पढ़ना की किस अकार अपनी कोठियाँ स्थापित की, यह पहले बिका आ चुका है।

भारत को राजनीतिक दशा ठीक न होने से इन विदेशी क्यापारियों के दिल में एक नई करणना का उदय हुआ। उन्होंने देखा, कि शारत में अनेक राजनीतिक शक्तियाँ परस्पर सब ने में लगी हैं। इस देश की जीत कर यहाँ अपना राजनीतिक आधिपत्य भी स्थापित किया जा सकता है। पर मास्त्र की लिख करने के लिख बरोप से सेनाओं को ला सकता सुप्रम लिख करने के लिख बरोप से सेनाओं को ला सकता सुप्रम लिख नहीं थी। अस्त्र की एक व्यापारिक कोठी पांकियाँ में है। वसका अपने अपने किया की सारतीकों में राज्यों की शा सकता अपने की लिख के लिख के लिख की सकते हैं। वसका करने के लिख की सकते हैं। वसका करने के लिख की सकते हैं। वसका करने की लिख की सकते हैं। वसका करने के लिख की सकते हैं। वसका करने के लिख की सकते हैं। वसका करने के लिख की सकते हैं। वसका करने हैं। वसका की सकता की लिख की सकते हैं। वसका की सकता की सारतीकों की सबस की सारतीकों की सबस से ही माहत की लिख की सारतीकों की सबस से ही माहत की सारतीकों की सबस से ही माहत की सारतीकों की सबस से ही माहत की

होता जा संकेता हैं; यह विचार चं दते की भवामा वि समि आ गया । यूरोपियन लोगों की इन स्थापारिक कीठियों में स्थ ्रक्षा सैनिक रहते थे, पर अब राजनीतिक शक्ति को बढ़ा है अमोजन से चुको ने बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों को सी अप्रता शक किया, और इस सेना को यूरोपियन हैं शिक्ति कर भारतीय नरेशों के आवस के करेड़ों में ब्रेड ्रकरना प्रारंभ कर विया। सुप्ते के नीति के कारण अन फार्की हिं अवसा होस्य स्थापित करने का प्रयत्न " किंदी किंदी की देखा देखी अंग्रेज व अन्य विवासिट वे भी इसी मीति का अनुसरक कि अवस साम्राज्य की राक्ति के बीख होने पर विविध स सर्वत्र राजाओं की स्थिति की प्राप्त कर चुके थे। इनमें 🗱 ाही पर अधिकार करने के लिये विविध उन्मीदवारों में औ असवा रहता था । फांसीसी और अंग्रेज सोगा में सा बेंतनमोगी 'सैनिकों की जो फीजे' वैयार की थीं, क्ससे विरोधी बन्मीदवारों का पच केकर परस्पर सदना अकी और इस प्रकार अपनी राजनीतिक शक्ति का विकास का प्रयत्न प्रारंग कर दिया । यूरोपियम सोगों की गार्क ं अपने साम्राज्यबाद की वई बहर थी। धीरे-धीरे बिह्न अपने अयत्न में सफत हुए और भारत की विविध रहे शक्तियों की निर्वलता और मूर्जल से आके भवना शासन इस देश में फ्रांगमें क्रूप विवा

विद्यार में जिटिय शासन की आश्री विद्यार विद्यार के स्वर्धन सुवेदार कार्य विद्यारणी अस्त्रेय द्वय गढ़ने कर कुने हैं।

# विहार में ब्रिटिश शासन की संत्रपांद

वास्ताह के वाचीन था, पर जावात अराठों को वीच जैनावे वासनी प्रमुक सत्ता कायम रकार में सक्ता ताल महार्थित की के बहुत में उसकी रज्ञा हु पूर्व अराद की किन्येग्रिक की हुई थी। तवाब वाजीवर्गी को एक स्वक्रावर स्टेंड स्वक्र शासक था। इचियी मानत में राजनाई के विशिध समीववारों के सहायस के नाम से कामक चीक कार्या तोचा किस मुख्या महार्थी शांक को बुद्द रहे से, तबको जह पहुद विशिध का नामक महार्थी, मा, कि फिल्मी को बहुत सर्वाच में बात की बात एक दिन बंगाल में बी कार्यों । इसीविक यह सुवाही की प्रस्कान के किराहियों से सहत सर्वाच हो मना का । वाकी की बहु सिम्ह की की बहुत सर्वाच हो मना का । वाकी की बहु सिम्ह की भी, कि सह प्रशोधित क्यापारियों की कार्यों की बहु सिम्ह की भी, कि सह प्रशोधित क्यापारियों की कार्यों की बहु सिम्ह की भी, कि सह प्रशोधित क्यापारियों की कार्यों की बहु सिम्ह की की सहस्ता की क्यापारियों की कार्यों की कह सिम्ह की की स्वाह्मी के से । वह कार्यों की कार्यों

ाहर चुर जीव का भरीका

. हारा क्लक्त

के विजय का समाचार मिला, वो एक बड़ी सेना लेकर उसने केंद्र के प्रस्कान किया और फिर क्सकता पर असि कार समा सिमा। क्लाइम कैवल कलकता की विजय से ही बिद्धा नहीं हुआ। वह सिराजुरीक्षा के संपूर्ण राज्य पर आपना क्ता करना बाहवा या। उसने वंगाल के प्रधान सेनापक कर जाकर के साथ पहुंचंत्र किया। मीर जाफर नवाब वासी क्रिका का बहनोई यो और राज्य में उसका प्रभाव बहुके किंक था। वसाइन ने भीर जीफर को यह बचन देकर अपन क्षत्र मिसा विया, कि सिराजुरीका को राजगरी से च्युत करें काक विदेश का नवाव बनाया जायगा । राज्य है और क्रिक्ट अप इस बहर्षत्र में शामिस हुए । कि हो कमें वर क्वाइव ने मवाव सिराजुरीका विषय बुद की ब्रुवोपका कर ही, पक्षाची के रखकेन में दीन सेमाओं में तकाई हुई। तकाई के बीच में मीर जासर अब सेना के साथ क्याइव से जा जिल्ला। सिराजुरीका परास्ती गया और बाद में उसकी इत्या कर दी गई। इसके बाद बर्वे इव ने हुर्शिदाबाद पर कब्बा किया। भीर आफर ने औ क्रक्या के इसाका क्साहब को आगीर के रूप में प्रदान जीट पीने तीन करेड़ क्या इंस्ट इंडिया चंपनी कीर रियों की मेर और सरवंत के क्य में विया।

सिराजुरीका की वरफ से विश्वर का नायक राजा। । रावस था, जो पटना में राज्य करता था। अन कर्मकी जाकर के सबसे मीरन को साम से पटना पर इन्सी की राजनारायस उनका मुझावसा करते में क्षाक कर कर्म जाकर को विश्वर बंगाल का नवान स्वीक्ट कर नेवा थी विश्वर का स्वेतार बनावा गया और राजनाता की नायन के पद दिया गया। सगर के जिस्सीकार कि का क्षियोग करने का कार्य किया, कहें करोड हंड विकेश के और निर्दार पर इन फिटनी ज्यापादिकों का क्ष्मा ही अवेश : इस युद्ध में बंगेजों का सेनापति बाधमें कुछ कार्य

विश्वस्थाता के निवाद प्रदेवक और ब्राह्मी के पुत्र की स्थान किया प्रदेश के नियमपूर्वक चीय' बसूल करते थे। इस स्थित में अवस्था की नियमपूर्वक चीय' बसूल करते थे। इस स्थित में अवस्था की का यह कर्तव्य था, कि वे चीयों के ब्रह्मकों और अवस्था की से विदार बंगाल के नवावों की रहा करें। पर कराई वार्व्य से वार्व्य की वार्व्य के नवावों की रहा करें। पर कराई वार्व्य से वार्व्य की वार्व्य के वार्व्य की वार्व्य के वार्व्य की वार्व्य के वार्व्य की वार्व्य के वार्व्य की वार्व की वार्व्य की वार्व्य की वार्व्य की वार्व्य की वार्व्य की वार्व की वार्व्य की वार्व्य की वार्व्य की वार्व्य की वार्व्य की वार्व की वार्व्य की वार्व क

वाद में जब मराठों के पेशवा को इस बात का ध्यान आता, वी १७४८ है । उसने दचाजी सिंदे को आगस का सुबेदार और उसरी भारत में अपना मुख्य मिलिफि नियत किया । उसे अपन कार्य थी मुपूर्व किया गया है विदार बंदाक वर किया । उसे अपन कार्य थी मुपूर्व किया गया है विदार बंदाक वर कार्य में स्थान आपता करें । पर प्राामी अपने कार्य में स्थानक महत्व कार्य कार्य

विहार क्यांस को अंग्रेजों से बापस सेने की सब आशा

पानीपत के रखर्षिय में मही में जिस गई। जब मराठों के सिवे विकार, जामरा जीर उत्तरी भारत के जम्म प्रदेशों में ही जानी शक्ति जीर प्रभाव को स्विर रखना कठिन हो गया था। विहार पंजास की जीवने का प्रयत्न करना उनके सिवे दुःसाइस मान हा। मराठी की इस मंत्रकर पराजय से जामें जो जिसाह संग्रांस में जीपनी शक्ति की सुदृष्ट करने का सुवस् अवस्त

अभेर जामर शासनकार्य में किने सर्तमा अयोग्य मा असमे कहत अविदेशी की वह जासा नहीं रही थी, हैं असमे के जीने किया की वह जासा नहीं रही थी, हैं असमे के जीने किया के क्षेत्र किया का सकता असमें के जीने किया कि व्यक्त दागाद भीर कार्सि वैभाग का नवाय भनामा जाय । क्लाइय इस समूत्र । यासम का नवाय भनामा जाय । क्लाइय इस समूत्र । यासम का नवाय भनामा और भीर जार्फर की राज्यानमा वीर असिय को राजगदी पर विठावा गया। यहती में आसिस में मेदिनीपुर, वर्षमान और पटगाँच विश्वे गुजारी सैनिक कर्य के सिने भीर कासिम को ही। सार्थ वीस सावा क्षमा क्षमा के कर्मवारियों का

यीर कासिम देर एक क्षेत्रकों का कुरापात नहीं। बह योग्य शासक था । सर्च में क्यी करके सवा क से जागदनी बदाकर उसने जंदनी सेना का बेसन मुक्ता कर दिया । इससे सेना का वह की मुंबेद में उसने सोप बहुक जादि द्वित्रकार में साता बोका चीर एक पूर्णियन सेनावृक्ति हैं। में रख कर अवसी सेना का नये दंग के सुनाक्षी

#### विदार में जिटिश शासन का स्वकात

wir tille ger fet fet eiter हैंस्ट पंडिया कंपनी है आन पर चुनी आप ही। जो आप कंपनी की तरफ से पूरोप जाता या जरीप से कारत जाता केन पर कोई पुणी नहीं की जाती ही। पर जात दिसावा विक अपनी के मार्स पर भी । परत इस समय कार्य विभीपारी अपना निर्व क्वीपार वी कार्ड के. क वाक की भी क्यांनी का प्रवादन कर पर चुनी हैके अर्थे के केवरी के अमेज क्रमेकारियों के निजी का क्षेत्रकार की चुँगी की जायदनी इस संग्रह बहुट कर कि में र करते जिल्हों से इस बात की बार-बार शिक्ष हैं, कर कोई परियाम न इचा । ऋतिर तंत्र आकर कासिम ने देशी व्यापारियों की रखा के लिये सारे की है करा दी। अन अंगेकी व्यापारियों का साम समर्दार वारियों के सुकारते में सत्ता नहीं कि कार्यामा SEV PAY TOUR OF THE

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

पटना पुनन से बहते ही दश्या दिन

गया । इस पर २४ जून १७६१ ई० को एतिस ने पटना पर पैठना करने की कोशिश की। उसके पास गुरोपियन सेना की पाँच कंपनियाँ थां, और मारतीय सिपाइयों की तीन बैटेबि पंगे। इस सेनाओं द्वारा पटना को नुरी तरह से लूटा गया की सेंदें नवार्थ की तिनोयें शोध ही मंगेर से नहाँ पहुँच गई। केंद्रेंने पटना को घर कर वीरता के साथ पलिस का सुकानका विवा । अंगेजी सेना अपनी कोठी में घर सी गई। नवाद। विवा हुई और इंपनी को सेना को सुरी तरह हार हुई। उस का की की की सेना के सुरी तरह हार हुई। उस का की की की की सेना के सुरी तरह हार हुई। उस का की की की की सेना की सुरी तरह हार हुई। उस का की की सेना की सुरी साम कंपनी और नका

विद्यार वेनाल के सूचे मराठा साम्राज्य के अंतर्गत स्व कार्त थे। चतः मीर कासिम ने अंग्रेजों के विद्या मराठों। स्वाचिता मांगी। पर १७६२ ई॰ में कलकता के अंग्रेज म को बीच को पूरी बंकावों रकम दे चुके से 1 यह हुका हुए कर्मी मराठा सरदार से यह रात करा जी थी, चौर नंवाचे के चौंपेशी अगरे में मराठे होग सहावता नहीं करेंगे। परिशास यह हुआ, कि सराठों दे १ चौर मीर कासिम की सर्वाई को एक अंदरूनी ने व्याद एक गौर हुद्ध मही स्वस्ता, और नवाच को सह से इंग्डार कर दिया। इस दशा में कंपनी की सेन मीर कासिम को परांत्र कर सकता किया। नवाच प्र से कर्मचारी जीतर भीतर अंग्रेजों से मिले हुद्ध में ने अन संस्थी से काम लिया और कर्में कुछ की

T

का अवन्य प्रतिसं और उसके गहुत से जानेश हालों की की हुई प्रमंत्र से नंदान के पास कर के अब सीत के कार प्रति गर्ने। मीर कासिम ने कर कर पहला में अनेकों का अकातात किया पर करे अपने कर रूप में सकाता नहीं हुई। मक्तियानी ए शुन्देशिय अभिन्नी सेना के सामने वह नहीं कर सका जीता पत्ती अधिकों में में सेना में स्वाप के नवान की सरका में आके कार्य अभिन्नी में ने केवल परमा अपित संस्थान विकार गरा अपना समान कर किया।

कार के मनाब इस संगय न केवन इस श्रुवे के स्थ कर थे, पर सुगत साम्राज्य के बजीर भी माने बावे के मास बादशाही का शासन इस समय दिल्ली, जागरा व न्यान समीपवर्ती प्रदेशों तक ही सीमित रह गया वा । संपूर्व विवि सम्ब भारत गराठों के अधीन था। विदार बंगाक पर अविव के व्यक्तिकार वह रहा या । पंजाब में व्यक्तान क्रोगों का लीहर वा चीर बाब दिश्यी जागरा के जुम्म सामान में जी बाजी क्ष जीवनामा था। गराठी और अध्यक्षणी है जीवर से का E lad une meren enemmen i fred it open en anter fran det unt annihant man eine eine de and in the name of the last of the A STATE OF THE PARTY BAR 

ने । जनाय क्यार की सेना में भी ऐसे बीवी

का कमी न भी। अंगेजों ने श्रन्हें अपनी ओर मिला लिया। रग्नद आक्रम मक्ति वे अपनी ओर मिला लेने में समर्थ हुए कि उन्होंने को मरोसा दिलाया, कि अपनी सभी हुई सेंगा की सहन्न से ने कसे एक बार किर दिल्ली के राजसिंहा कन पी किराने में समर्थ हो सकेंगे। परिकाम यह हुआ, कि शुजावहीं। भी लेना में फूट पढ़ मई। १७६४ ई० में बक्सर के रखें कि में का पीका कर करोंने इलाहाबाद और सम्मन्त पर मी अपने स्विकार कर लिया।

मिन्न में बार्टीर शुकावदीया की श्रंव केवल एकजा। महाठी से बहायता की यानना की। पानीपर हिंगराब्य प्रोकर मराठाँ की शक्ति महुत कुछ जीख हो । भी क्षेत्र हे संस्थात्म की विविध समस्याच्या की सुसंस्था की कारे लिये कठिन बात की फिर मी सुगत बादवात पम्बे संरक्ष में थी। व्यवः मसिद्ध शक्तिशासी विराठा सर्देश महसाहराव होल्कर जो उस समय उन्हें भारत के पेशक का अविनिध था, शुजावहीका की सहाबवा तरपर हुआ। पर वह भी जब अंगेजी का मुखाबकी कही में क्याफस हुआ। १३ सई सनः१७६४ में कोटा (विद्या क्या के रखेरेत में जनेजों के क्ये जरातित किया। जब संस्था के सामने अपने कवाक ब्राडिक आर्ग शेष मही रहा। होकर उसते कंत्रेकों के सन्धक कारमकार्यक कर हि भी<del>य में</del> मीर जाकर की सरक के जुड़ी की उन्होंने पुत्र तजीश्वरीका विद्यार अंत्राकः का अंत वेदने समय जसने भी अपनी के अन रमना रिश्तद में दियान पर शासिकी शि नवःवः *याः । श्रामकीः* शासनशक्तिः

चा की थी। तत्त्वय की सेना योग दी पर थी की है जिल्हें राजी के स्वयं की पत्तार की किये गई थे। एत ज़नते जिल्हें नंगाय की शासनशीक प्रयोगना समित्रों के हान जिल्हा की भी सम्बंधित कारती पसंद से बनाज में सहन्त्रत स्वायं की नीडिविश्वर में राजा सिवायराथ की रीजान के पत्त कर जिल्हा कियोग के दोनों की सेना के हान की कहतुन्त्री की

में सन १७६४ में ही काइब पर बार किर केंब्रुक्ती की किया कींबिल का जर्मक बनाकर मारत मेचा गया। प्रतासी के इसे हारा काइब ने मारत में जिस जंत्रेजी शासन का बीकारेन्स किया था, जब उसने उसे खूब उनत किया। इसमें बुद्ध का कि कारत में निदिश सामाज्य की स्थापना में काइब का कर कि

ं विकास होता ने राजगरी पर बैठते समय १७६४ है है है है इ बंधार विद्यार के निजायत के सब बाविकार के द्रावस के को को को कि के एक्से अनुसार जीवा बाव अपनी कार्य साम वाली रेस सकता था के की क्षेत्र के बंधार कर है है के केस के की रेस सकता था के की की बंधार कर है

मा थे भी

सित गया। इस अधिकार के अनुसार इन प्रदेशों से मात्रश्री सित, चुंगी व अन्य राजकीय कर कंपनी ही वस्त कर सकती हो। राज्य कर वस्त करने का काम कंपनी के हाथ में यह जीर शासन का संचालन नवाब करता था। शासन का सर्व अधाने के लिये नवाब को ४३ लाख क्पन की वंधी हुई राज्य अधि वर्ध दी जाती थी। बाद में १७६६ में यह रकम घटा कर केवल हैं साल कर दी गई और फिर १७६६ में इसे घटा कर केवल हैं साल कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी विद्वार की साम कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी विद्वार की साम कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी विद्वार की साम कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी विद्वार की साम कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी विद्वार की साम कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी विद्वार की साम कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी विद्वार की साम कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी विद्वार की साम कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी विद्वार की साम कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी विद्वार की साम कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी विद्वार की साम कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी विद्वार की साम की साम कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी विद्वार की साम कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम की साम कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी विद्वार की साम कर दिया गया। साथ ही, शाह आलम को भी विद्वार की साम की साथ ही साथ कर दिया गया। साथ ही, शाह का लगा ही साथ साथ ही साथ ही

क्ष स्थित यह हुई कि विदार बंगाल में सेना और राज र म बसुसी का काम कंपनी के हाथ में था। शासन नवाक कर्मकारियों के द्वारा होता था। बढ़े कर्मचारियों की निकु अंत्रिक अपनी मर्जी से करते ये और छोटे-बढ़े सब राज कर्मन चनके हाम में कठपुतली के समान रहते है, यह एक करहे नोहरा राज था। इसमें शासन की सब शक्ति और सार्व अभिकों के बास के, पर कर देने बाली जनता की रखा कु की कोई भी जिम्मेबारी उनके उपर न थी । शासन की कु के लिये जो रक्ष्म कहींने देनी की, उसकी मात्रा विदिक्ष पर वे अपनी मर्जी से जितना चाहें, कर वस्का कर सम्बो कादा कर बढ़ा कर वे अपनी सामहती की यशेष्ट कर हैं सकते हैं। मालगुजारी को बढ़ाने के बिने कहीने की करने के अधिकार की नीताबी शुक्त की। एक इकाले में जिल मालगुजारी वस्त करके कंपनी को दी बाब अवके बुलाई जाने करी। जी सब से कॅबी बोबी केवा में उस इसाके की मालगुजारी वस्त्व करहे की दिया जाता। वे ठेकेदार प्रधा पर संव

के स्थान से स्थान कर अपन करते। परिकार में हुना, कि विदार नंतन के सन जिन्हार हुन करते। परिकार में हुना, पर्व । एक जिन्हा के नवाब न नाइशाद महाक जीव कि के । सेना जानेनों के द्वान में जी। शानकर्मणारियों के विवार के नवाब न नाइशाद महाक जीव कि कि के । सेना जानेनों के द्वान में जी। शानकर्मणारियों के विवार के नाइशाद न नाइशाद के नाइश

## (३) घोर दुर्भिश्च 👾

अवस्थ में बिटिश शासन के सूत्रपात होने के इस ही सामा बाद सन् १७७० में वहाँ एक मयंकर दुर्भिष पढ़ा। कंपनी की तरक से मालगुजारी नीलाम होने पर जो ठेकेदार इस कार्य क क्रिये नियुक्त हुए थे, वे मनमाने तरीके से किसानों से क्यान प्रमुख करते से। जैंची से जैंची बोली-बोल कर अपने इकाके की बाबगुजारी वसूल करने का ठेका प्राप्त के करते के। इस ठेके की बीकामी हर साल होवी थी। इसका प्रतिकास वह दोवा या कि अविवर्ष देवे की गाला पहती जाती थी। स्वामाविक कर से ge Beiter War Glein ign al, fie de d red git कारी के बाद संबद से बाविक विस्ता भी बादने किने कर को अवसे के बार्न करें। किसानी से कितन कर विके का A STANDARD OF THE STANDARD OF

का कार के बार्च का बार का मान से किसानी

ने हो अपनी हासक से परेशान होकर खेती करना ही छोड़ दियाँ था। बहुद सी समीन विना खेवी के परती पड़ी रहने लगी थी इस दशा में १७६६ ई० में वर्षा की भी कमी रह गई। परिवास 📆 ह्रचा, कि १७७० में संपूर्ण बंगाल बिहार में मयंकर दुर्शिक का कित हैं, इस दुर्भिक्ष में बंगाल बिहार की विहाई जावाही ब्रोजन के समाव में भूस से तड़प-वड़प कर मर गई। समय इस सूबे की कुल जाबादी तीन करोड़ थी। उसमें से प्र करोड़ आदमी इस भवंकर दुर्भिन्न के अर्पण हो गये। पहनी वर इस दुर्मिक का बहुत हुई। असर पड़ा। वहाँ के नाव विक में कामचा की विदिश की सित की यह रिपोर कि के कि कार्यम आपयी प्रतिदिन पटना शहर में सूर्य तह है। तसने बस्तान किया कि हो सास रुपका अक्रम इयापीदियाँ की सहायता के बिये मंजूर किया जाय । इ सबंद तक क्लाइन भारत से इंगबैंड नापस का चुका था। कता का प्रमुख निटिश क्रविकारी इस समय कॉन कर्हिकर ७० से १००२ ई० वक) या । उसने न हो दुर्शिक निवास बिन स्वनं कोई कार्रवाई की और न ही स्वाचीय अभिकारिय की गृह अविकार दिया, कि वे इस विपत्ति से जन्मा की के बिये कोई क्यम एठा सके। सिवाबराय के सब मुख्या भावेदन कागज पर ही रह परे। पहला में भूका के आरो बाखों की संख्या निरंधर बहुबी गई। क्रुब समय त्रकार की मृत्यु को संस्था कह नगरी हैं १४० व पहुँच गई। विहार के स्थानीय क्यांकारियों के स्थानी अपनी तरक से जनता की सहातका के जिने प्रश्न किया । पटना के फोसीसी, और उन ज्यानारियों में कि अपनी कृति हैं भनुसार इस निश्चि में चेदा दिवा,। यह देख अधिकारियों के कानों पर इस सर्वकर है

तक की गाँधि हैं है। एक दुर्किय ने विद्यार पंचाय के प्रोत्ती की गाँधि की गा

ीर ने समिरिक विदास के स्थापनाय और पूर्व क्रिक में संकट में पड़े। पठना पूर्वी नाहत से उपलब्ध का क्या मार्थी केंद्र था । यहाँ का सोसा, चीली, करका, ग्रुप्त क कार्य अहिंद्र मास बनी मात्रा में विदेशों में बावा या । स्वी बीट रिज्यों रीतो प्रकार के अपनी को पटना बहुब बही मंत्री है। सर्वी पार में बाइन्ट होकर विविध स्टोरियन सीती। का काहिया पटना में कायम की थीं। कर इस स्थान ब्दीप में क्याबसायिक कांति का प्रारंग हो चुका था। सूब करिये ब कपड़ा बुनने के नये-नमें साधक इंगलैंक में प्रयुक्त होने सिंकी क्षे चुके हो। ईस्ट इंडिया कंपनी के न्यायरी बार्स के कारीनरी पर अलंकर बारगरवार करते थे । कंत्रनी के कारते अरीमरी की किसी भी बस्ती में जा बहुँकते ह सम्बद्ध मेशनी के कर उसने बक रेक्ट्रिया रहता परके कि वे जनन सारा मास क्येनी की दी 

स्ति में क्ष्म क अल्य भाल वहीं सात्रा में तैयार होने स्ता भीर इवर भारत के कारीगर कंपनी के अत्याचारों से परेशान होकर अंगूठे काट कर खाली बैठने लगे। भारत की कारीगरी ठम होने सगी और इक्सोंड का माल इस देश के बाजारों बिक्रना शुरू हो गया। बिहार बंगाल के लिये यह बड़ी मवंक्स बिप्रति थी। किसान लोग ठेकेंदारों के अत्याचारों से तंग ब बीर कारीगर लोग परिस्थितियों से विवश होकर बेकार वैडें के। कारीगरों की बेकारी ने १७७० ई० के दुर्भिच की भयंकरता को बीर सी बड़ा दिया। जो बिहार बंगाल अपनी समुद्धि के बिप्ति के सिये सर्वक प्रसिद्ध थे, बहाँ अब दरिव्रता का नगत

पटना में शासन के लिये जो कौंसिक १७६६ ई० में निषय हाँ थी, उसके वीच सदस्य वे, १-मिडक्टन, जो पटना क अंग्रेजी कोठी का अध्यत्त वा , र-सिवाबराय, जो अंग्रेजी की वर्क से बिहार का दीवान नियत हुआ बा, ३-धीरखनाराज्य बद्द विद्यार के भूतपूर्व नायक रामनारायक का आई था, और इस समय उसकी जगह विदार के नामक के पर-पर निर् था। वे तीनी व्यक्ति कलकत्ता की अंग्रेजी कौंसिल की संस्क विदार का शासून करते है। पर १७०० हैं० के दुर्विक की करने में इन्हें कोई भी सकत्तवा नहीं हुई। बलुकः, इस सारे विदार वंगास में एक प्रकार की जराजका सीन थी। सुबे का नाममात्र का नवाद नवीस्त्रदीला सर्वेद्धा भौर निर्वस था। उसके नमात्रः य दोकाय राजिहीस हैं: केवब अंग्रेकों के पास थी। पर के शासनकार भी जुम्मेवारी नहीं समझते थे । उनका कार के श्रविक से अविक राज्यकर वसूल कर औ और ज्यादा से ज्यादा अलाफा मार करें। प

के इतिहास में इतना अयंकर काल इस प्रदेश में प्रदेश करी अहीं क्षा और में दह तेंच में विकास क्षानी के बाद्यार है और क्षा राजनीतिकों का स्वान भी देश की इस दुहरा की बार हिल्ली हुआ, और उन्होंने स्थिति को संगायने के क्रिके आय-कार्यवाही करने की धावश्यकता अवस्य की।

## (४) विदिश्व कासन का स गढन

· इसी कार्य देस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को विवंशिय करने के बिने सन १५०३ ई० में बिटिश पार्कियामेंट ने एक रेखनीय पुरुष्ट पान किया । इस कानून हारा विदार वंगास के बोहरे कार्य के सब किया गया। कलकता के गवनर को वर्षकर क्षिरेस का पद दे उसकी शासन में सहाबता करने के सिक एक कौंसिल की ज्यवस्था की गई, जिसके कुल पाँच सदस्य होंदे थे। महास चौर वंबई के गवर्नरों को भी कलकता के गवर्नर बंब्रुत के अभीन किया गया। कलकता की क्रीसिक को संह बादेश दिया गया कि वह विहार बंगास के दीवानी और फीबी शासन को अपने अधिकार में कर है। यह व्यवस्था की गई, कि क्षेत्रों से अवस्थारी व संन्य करों के बस्त करते. के सिव आपने कुनेय राजकर्मचारी नियस किये बार्ने । राजिता मिद्दार कोह बेमाई है दीमानों को पर्वच्या किया गया। अवने कार कर प्राथमिक करों की वसूती और अवश्या है सिने THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T

The second secon

संबन्धारी की नीसामी फिर सालाना होने लगी, और यह

इसी रेगुकेटिंग एक्ट के अनुसार न्याय के लिये एक सुनीम कीट की स्थापना का गई। गवर्नर जनरस और इसकी बीसिस को यह अधिकार दिया गया, कि वे देश में शासन के किये कान्न वनी सर्वे। पर बिटिश पार्लियामेंट चाहे, वो स्थान परिवर्तन कर सकती थी। मवर्नर जनरस और कौसिस सुनी के सिम बिटिश पार्सियामेंट के प्रति स्वर्यार्थी

हर शिया बंधार के आहर करने हो। शासन संबंधी सेव अपनिकार के सम्बंध नेश करने आवश्यक में जिल अपनिकार कार्यों पर शिक्षा सरकर का निविधे

विद्युत बंगाल में दोहरे सामन का शंव होंकर विदिश सामन स्वापित हो समा। मालगुलारी की क्सूकी का इंग्लाम देखीं के जिले कलकता के बोर्च आफ रेकेंक्ट्र की तरह से बैं क्सूक्ट्र निपत किने जाते ने, के क्यूकि क्लूक्ट्र (क्रिक्ट्र) के सामक की करते ने। उन्हें गासस चीर न्याप स्वाप्त की ल व्यक्ति देखें हो।

१००६ के विकासकता को मानि भारत है किया जगले साल रेम्झेटिंग प्यस्त पास होने पर मही गांध के पद पर नियुक्त कर दिया गांधा। १००६ कि विकास पद पर रहा। इस बीच में मानव में विकास कर्या लिये को प्रचित्र के महिला कर्या करें। मानि वहां प्रचीता करने की महिला क्या मानि क्या कर्या कि उसके समाव में विकास बेगान में क्रिक्ट क्या कर से स्थापित हो गांगा। यहाँ का स्थान सामक था। बारन है स्टिम्स के इस 1 बचे खुचे शासन अधिकार भी छीन लिये गये और आखिरकार उसकी सत्ता का ही अंत कर दिया गया। दीवानी शासन के लिये जो प्रथक दीवान बिहार व बंगाल में नियत रहते थे, उन्हें हटा दिया गया। सर्वत्र बिटिश कर्मचारी सीधे स्वयं शासन करने लगे। वे अपनी सहायता के लिये भारतीय कर्म-चारियों को अवश्य नियत करते थे, पर सारी शासनशक्ति अंग्रेजों के ही हाथों में थी।

१७८४ ई० में भारत में ब्रिटिश शासन को पुनः संगठित करने की आवश्यकता अनुभव की गई। इसीलिये इंगलैंड के प्रधानमंत्री पिट ने पालियामेंट में एक नया कानून पास कराया, अ जिसके अनुसार यहाँ के शासन के लिये ब्रिटिश सरकार की और से एक बोर्ड आफ कंट्रोल की नियुक्ति की गई। इस बोर्ड के छः सदस्य होते थे, इनका भारत के शासन पर पूरा नियंत्रण रहता था। ईस्ट इंडिया कंपनी के डाइरेक्टरों को यह अधिकार नहीं था, कि वे भारत के ब्रिटिश शासकों को अपनी तरक से कोई सीधी आहा दे सकें। गवर्नर जनरल, गवर्नर व सेनापति त्र्यादि प्रधान राजकर्मचारियों की नियुक्ति भी ब्रिटिश सरकार स्वयं करे, यह व्यवस्था की गई। अब इस नये कान्न के अनुसार वारन हेस्टिंग्स के बाद लार्ड कार्नवालिस को गैवर्नर जनरत के पद पर नियुक्त किया गया। उसका काल शासन को सुट्यक्स्थित व संगठित करने लिये प्रसिद्ध है। कार्नवालिस ने सबसे पहले मालगुजारी की नीलामी को बंद कर स्थायी बंदोबस्त की प्रथा का प्रारंभ किया। इस प्रथा के अनुसार यह स्थिर रूप से त्य कर दिया गया, कि किस जमीन से कितनी मालगुजारी बी जाय। जमीदारों व किसानों को अब यह भरोसा हो गया, कि अब वे अपनी शक्ति देना है। अब वे अपनी शक्ति भौर स्थान जमीन की उन्नति और पैदावार की बृद्धि पर लगा

सकते थे। मालगुजारी की नीलामी के कारण किसानों की जो मयंकर दुर्दशा हो गई थी, अब उसमें धीरे-धीरे सुधार प्रारंभ हुआ। १७७० के दुर्भिन्न के बाद से बिहार बंगाल में जो भयानक गरीबी और अुखमरी शुरू हुई थी, वह अब कुछ कुछ ठीक होने लगी। लाई कार्नवालिस के समय में ही सारे बिहार बंगाल को शासन की हष्टि से जिलों में विभक्त कर उनके शासन के लिये विविध अफसरों और न्यायालयों की सूत्रपात किया गया। नौकरशाही का जो ढाँचा इस समय ब्रिटिश भारत के बिविध ब्रदेशों का शासन करने के लिये बिद्यमान है, उसका प्रारंभ इसी काल में हुआ था।

कार्मवालिस के वाद जो विविध गवर्नर जनरल नियुक्त हुए, उन सबने भारत में दूर दूर तक जिटिश सत्ता का विस्तार किया। भारत में कोई भी राजनैतिक शक्ति इस संमय ऐसी नहीं रही थी, जो अंभेजों का मुकाबला कर सकती। मुगल बादशाह और उसके अधीन विविध स्वों के नवाब अब तक सर्वथा शक्तिहीन हो चुके थे। मराठों में आपस के मगड़ों के कारण संगठन का अभाव था। भारत की इन विदेशी फिरंगियों से रहा करनी चाहिये, यह भावना उस समय के राजाओं व नवाबों में किसी में भी नहीं थी। परिखास यह हुआ, कि घीरे-बीरे सारा भारत अंभेजों के अधिकार में आ। गया। सन् १८४६ तक प्रायः सारे भारत में जिटिश सत्ता की स्थापना हो गई थी। विहार और पटना तो इससे बहुत पहले, अठारहवीं सदी के मध्य में ही अंभेजों की अधीनता में आ, चुके थे।

#### (५) पटना का हास

जो पाटलीपुत्र एक हजार से भी अधिक साल तक शारत

की राजनीतिक शक्ति का प्रधान केंद्र रहा, गुप्त सम्राटी के बाद उसका बहुत कुछ हास हो गया था। शेरशाह के समय में पटना के रूप में उसका पुनरुत्थान हुआ श्रीर मुगल बादशाहत के काल में वह एक समृद्ध तथा वैभवपूर्ण सूबे की राजधानी रहा। आचीन काल में पाटलीपुत्रं स्थल तथा जल, दोनों प्रकार के मार्गी से होने वाले व्यापार का वड़ा केंद्र था, सुगल काल में भी उसकी यह विशेषता कायम रही। इसमें संदेह नहीं, कि मुगलों के समय में पटना उत्तर-पूर्वी भारत का सबसे बड़ा नगर या और उसके ज्यापार से आफुष्ट होकर ही विविध सूरोपियन देशों के व्यापारियों ने अपनी कोठियाँ वहाँ कायम की थीं। मुगल बादशाहत की शक्ति के की स होने पर बिहार बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था, पर बंगाल की अधी-नता में भी पटना का वैभव कम नहीं हुआ था। नवाब के नायन वहाँ शासन करते थे और बिहार प्रांत के शासन का यही नगर केंद्र था। पटना की यह महत्त्रपूर्ण स्थिति क्लाइव द्वारा स्थापित दोहरे शासन में भी कायम रही।

पर वारन हेस्टिग्स के समय में जब विहार और बंगाल का शासन कलकता के गवर्नर जनरल के हाथ में आया, वब से पटना का फिर हास प्रारंभ हुआ। वहाँ जो नायब और दीवान विहार का शासन करने के लिये रहते थे, उनके दफ्तर तोड़ दिये गये और सारा राज्यकार्य कलकता से होने लगा। पटना की स्थिति एक मोफिस्सिल शहर की रह गई और राजनीतिक

वसीसवीं सदी में पटना का न्यापारिक महस्व भी घटने सता। इसके कई कारण हुए। भारत में रेलों के विस्तार से सब जगह का माल सीया कलकता पहुँचने लगा। रेलों के सुन से पहले विहार तथा जास-पास के महेशों का सब माल पहले बटना

की मंडी में काफिलों द्वारा लाया जाता था। वहाँ से वह गंगा के जलमार्ग द्वारा जहाजों पर लाद कर बाहर भेजा जावा था। यही बात विदेशों के आने वाले माल के साथ होती थी । बंगाल की साड़ी पर जो माल विदेशों से त्राता था, वह पहले गंगा द्वारा पटना जाया जाता था ऋौर फिर वहाँ से ज्यापारी लोग उसे अपने अपने नगरों में काफिलों द्वारा ले जाते थे। पर रेल बन जाने से अब पटना की मंडी का महत्त्व बहुत कम हो गया था। विद्दार प्रांत में रेल के जो. बहुत से स्टेशन बन गये थे, उनसे सब माल कलकत्ता के लिये सीधा भेजाजा सकताथा। उसे पहले पटना की मंडी में भेजने की जरूरत अब नहीं रही थी। यही कारण है, कि उन्नीसवीं सदी में पटना की मंदी निरंहर उजद्वी गई। वहाँ की श्राबादी भी निरंतर कम होती गई। डा० बुकानन के अंदाज के अनुसार १८१२ ई० में पटना की आबादी 🤻 १२,००० थी। पर १८८१ में इस नगर की आबादी घट कर १,७०,६४४ रह गई थी। सत्तर साल में पटना की ब्याबादी में सवा दो लाख की कमी हो गई थी। १८८२ के बाद भी पटना का यह हास जारी रहा। विविध मदुम शुमारियाँ इसका सर्वो-त्तम प्रमास् हैं।

一大学を見るとなる を見るというとませるないとう

| मर्दु मशुमारी का साल |      |  |   |     | पंटना की जनसंख्या |           |    |
|----------------------|------|--|---|-----|-------------------|-----------|----|
|                      | १८८१ |  |   |     |                   | १७०, हरू४ |    |
| ï.                   | १८१  |  |   | . 1 | ,                 | १६४, १६२  |    |
|                      | १९३१ |  | , |     | •                 | १३४, u=x  | ٠. |
|                      | १६११ |  |   |     |                   | १३६, १४३  | ,  |
| ٠,                   | १६२१ |  |   |     |                   | ११६, ६७६  |    |

रेलमार्ग. की उन्नित के साथ-साथ पटना का व्यापारिक महत्त्व कम होता जा रहा था। मध्यकाल में शोरा, कपहा, मफीम आदि जिन व्यापारिक पदार्थों का पटना महत्त्वपूर्व केंद्र था, उनकी पैदावार भी अब भारत में कम होने लगी थी। विलायती कपड़े के आगमन से भारतीय कपड़े का बाजार मंदा पड़ गया था। इंस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों ने विहार के ज्यवसायियों और कारीगरों के साथ जो निष्ठुरता का बरताव किया था, उसके कारण भी इस प्रदेश के ज्यवसाय नष्ट हो रहे थे। इस दशा में यदि पटना का ज्यापारिक महस्य कम हो गया, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है।

#### (६) सन् ५७ का राष्ट्रविद्रोह

ु भारत की विविध राजनीतिक शक्तियों में किस प्रकार बल, ्र इंड्ट्रीय भावना और देशप्रेम की कमी थी, इसका उल्लेख हम अनेक बार पहले कर चुके हैं। पर अभी राष्ट्रीय चेतना का भारत में सर्वथा लोप नहीं हुआ था। लोग वे दिन नहीं भूले थे, जब दिल्ली की राजगहीं पर शक्तिशाली सुगल बादराह विराजमान थे । राजपूत, जाट, अफगान और मराठे, सब उसके प्रति अनुरक्त थे, और दिल्ली के राजसिंहासन का आदर करते थे। मराठों ने प्रायः संपूर्ण भारत पर अपना अधिपत्य स्थापित 🖰 किया, पर मुगल सम्राट् का अनादर नहीं किया। दिल्ली के इन सुगल शासकों के रूप में मारत की राजनीविक एकता कायम रही। पर अब विदेशी अंग्रेज जिस प्रकार सारे भारत में झाहेजारहे हैं, उससे यहाँ के राजनीतिक नेता जागरूक होगये भौर उनका स्वीत्माभिमान् व स्वाचीनता की आकांचा सन् ४० के राजविद्रोह के रूप में महक बढी। इस विद्रोह या स्वार्तञ्य क्रमांस के श्रमान नेता मराठा पेरायाओं के श्रंतिम वंशघर नाना साहिक और उनके मंत्री अजीसुरुता थे। उस समय ब्रिटिश लोंगों की सेना में प्रधानतया पुरिवये लोग होते थे। ये पुरिवये ( अंब्ध, भोजपुर तथा समीप के प्रदेशों के निवासी ) स्रोग

खन्दीं सैनिकों के बंशज थे, जिनके बल पर किसी समय में मनध के सम्राटों ने अपने शक्तिशाली 'श्रासमुद्र' साम्राज्य की स्थापना को थी। इनका पेशा ही सैनिक सेवा था। मुगल बादशाहत और अवध के बंगाल के नरेशों की सेनाओं में इन्हीं की प्रधानता होती थी। अब ब्रिटिश लोगों की सेना में भी ये ही लोग अधिक संख्या में थे। इन पुरिवयों में राष्ट्रीय चेवना अब तक बिद्यमान थी। आवश्यकता केवल इस बात की थी, कि कोई सुयोग्य नायक इनको मार्ग प्रदर्शित करे। नाना साहब के रूप में उन्हों एक कुशल और महत्वाकांची नेता मिल गया और उन्होंने सन् १८४७ की प्रोष्म ऋतु में बिद्रोह का मंडा खड़ा कर दिया। मेरठ से शुक्क होकर विद्रोह की यह अग्नि संपूर्ण 'उत्तरी मारत में की साई।

पटना भी इसके असर से न व्य सका। वहाँ की भारतीय सेना में बड़ी प्रवल उत्तें जना विद्यमान थी। जनता पर भी इसका बढ़ा असर था। पटना में विद्रोह की पहल आम लोगों हारा हुई। वीन जुलाई १८४७ को पटना के लोगों की एक टोलीने शहर के रोमन कैथोलिक चर्च पर हमला बोल दिया। पटना में अंप्रजों की अफीम की कोठी उस समय बहुत उन्नत दशा में थी। उसका अञ्चल हा० लायल बढ़ा प्रभावशाली व्यक्ति था। वह रोमन केथोलिक चर्च की रक्ता के लिये अपसर हुआ। पर विद्रोहियों के सामने उसकी एक न चली। वह वहीं लोगों की गोलियों का शिकार होकर नारा गया। पर शीम ही सिक्य सेनायें वहाँ पहुँच गई और लोगों को काबू करने में समर्थ हुई। इसके बाद पटना में जगह-जगह तलाशियाँ ली गई। बहुत से लोग गिरफ्तार किये गये। इनमें से चौदह नेताओं को फाँसी चढ़ाया गया। इनमें सबसे प्रमुख विरहुत का एक बमीहार था, जिसका नाम वारिस अली था। फाँमी के ककते पर चढ़ते

हुए उसने आवेश में आकर कहा- 'विक्ली के बादशाद के दोस्तों की रज्ञा के लिये।"

पर इससे पटना में विद्रोह की माबना शांत नहीं हो गई। २४ जुलाई को वहाँ विद्रोह की आग फिर भड़क उठी। इस बार बिद्रोही लोगों का नेवा पीरवाली था। अंत्रेजों ने उसे गिरक्वार कर फाँसीमर बहा दिया । इस पर पटना के समीप दानापुर झावनी की भारतीय सेना उसे जित हो गई। अप्रेजों ने कोशिश की कि सेना से इथियार रका लिये जानें। पर सिपाहियों ने अपने अंत्रेज अफसरों का कहना मानने से इंकार कर दिया। अंत्रेजीं के हुकुम की वर्षेक्षा कर दानापुर के सिपाही आरा के विद्रोहियाँ के साथ जा मिले। इनकी नेता राजा कुंबरसिंह था, को जगदीरापुर का एक प्रभावशाली खर्मीदार था। उसकी आयु इस समय अस्सी साल की थी। इस इस नेता के नेतृत्व में बिहार के विद्रोही लोग कई महीनों तक अंग्रेजों के साथ युद्ध करते रहे। इन युद्धों में ही कुंवरसिंह की मृत्यु हुई। उसके बाद उसके माई अमरसिंह के नेवृत्व में विहार के बिद्रोही अंग्रेजों के साथ संघर्ष में ज्यापुत रहे। पर सन् ४६ का यह स्वातंत्रय संधाम सफल न हो सका। घीरे-घीरे अंगेजी ने दिल्ली, कानपुर, लबनऊ आदि पर फिर से अधिकार कर लिया । इस प्राा में बिहार के लोग कब तक सहते रह सकते हो । वे मी परास्त हो गये और अंगेकों का शासन फिर एक मार भागायिक रूप से स्थापित हो गया।

सन् ४७ के विद्रोह के शांत हो जाने के बाब भी विद्रार में सन् ४७ के विद्रोह के शांत हो जाने के बाब भी विद्रार में आवादकारण और अशांति जारी रही । सन् ४६ में सारबंड और संवास वरगने के संवासों ने और नीस के सेवों के विद्रानों ने निसाहे गोरों के विद्यह विद्रोह किया। विद्रार में शिल्प और स्ववस्थाय के नच्द होने पर बेकार लोगों की संस्था अहुत बंद गई थी। १७०० ई० के दुर्भिन्न ने भी ऐसे लोगों की।
तांख्या को बहुत बदा दिया था, जो बिलकुल बेकार थे और
किसी भी मजदूरी पर काम करने के लिये तैयार हो जाते थे
इस परिस्थित से लाभ उठा कर उत्तरी बिहार में अंग्रेजों ने
बहुत बढ़ी-बढ़ी जागीरें बना ली थीं, जहाँ वे बहुत सस्ती मजदूरी पर लोगों को रंख कर उनसे खेती कराते थे। इन जमीनों
पर मुख्यतया नील की खेती होती थी। नील के ज्यापार से
गोरे लोग लाखों कपया पैदा करते थे, पर मजदूरों को बेतन
नाममात्र ही मिलता था। यही कारण है, कि सन् १८४६ में
जब इन मजदूरों ने अपने गोरे मालिकों के खिलाफ बिद्रोह
हिया, तो उसने बहुत भयंकर रूप धारण कर लिया। विवश
होकर बिटिश सरकार को नील की खेती के संबंध में विचार
करने के लिये एक कमीशन बिठाना पढ़ा और इस कमीशन की
सिफरिशों पर मजदूरों की दशा को सुधारने के लिये अनेक
प्रयत्न किये गये।

# (७) ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत

देस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना भारत तथा अन्य पूर्व देशों के साथ ब्यापार के उद्देश्य से की गई थी। इसमें संदेह नहीं, कि इस कंपनी ने व्यापार द्वारा इंगलेंड की समृद्धि को बहुत बढ़ाया। पर भारत की अव्यवस्थित राजनीतिक दशा से लाभ उठा कर कंपनी के कमैचारियों ने यहाँ अपनी राजशिक का भी विस्तार किया और धीरे-धीरे सारे देश को जीस कर अपने अधीन कर लिया। वस्तुतः, संसार के इतिहास में एक ब्यापारिक कंपनी का इस प्रकार के विशाल साम्राज्य की स्थापना एक अद्भुत व आश्चर्य जनक बात है। अंग्रेजों का भारतीय साम्राज्य प्राचीन रोमन ग्राम्राज्य की अपना भी अधिक विस्तृत

श्रीर समृद्धिपूर्ण है। इसकी स्थापना किसी सम्राट्ट की विजया कांचा द्वारा न हो कर एक ज्यापारिक कंपनी की सुम और कुरालवा द्वारा हुई है। इसके लिये न इंगलेंड से सेनायें लाई गईं, और न उस देश का क्या ही सर्च हुआ। भारत को इसी देश के सिपाहियों और इसी देश के धन से जीवा गया। नि:संदेह, यह कंपना के कर्मचारियों की अपूर्व प्रतिभा का ही चमत्कार था।

वारन हेस्टिंग्स के समय से भारत के शासन में ब्रिटिश सरकार का हाथ निरंतर बढ़ रहा था। अब सन ४७ के राज-विद्रोह के बाद यह आवश्यक सममा गया, कि भारत के शासन को कंपनी के इवध से लेकर पूर्णतया ब्रिटिश सम्राट् के अधीन कर दिया जाय । इतने विशाल साम्राज्य का शासन एक व्या-पारिक कंपनी के हाथ में रखे रहना किसी भी प्रकार उचितं न था। अतः १८४८ के एक कानून के चनुसार भारत की सरकार ब्रिटिश सम्राट्के अधीन कर दी गई, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल मैं भारत मंत्री के नाम से एक नये मंत्री की नियुक्ति की गई, जो भारत के शासन के लिये पार्लियामेंद के प्रति उत्तरदायी होता था। भारत के गवर्नर जनरल को सम्राट् के प्रतिनिधि (वायसराय) का भी पद दिया गया। इसमें संदेह नहीं, कि इस परिवर्तन से भारत में एक सुव्यवस्थित शासन के स्थापित होने ंमें बहुत मदद मिली और धीरे-धीरे संपूर्ण देश में एक मजबूत श्रीर शांविमय शासन का विकास हो गया। इस शासन में वारतीयों को कोई स्थान नहीं था। डमंकी राजनीतिक व राष्ट्रीय मावना के वह शासन सर्वमा प्रतिरूप था। पर अप्रेजों . के प्रयत्न से एक बार फिर भारत में प्रेसे शक्तिशाली साम्राज्य की स्थापना हो गई थी, जिसमें आंतरिक युद्ध, अशांति तथा सुटमार का सर्वया अभाव था।

## उन्तीसवाँ ऋध्याय

#### वर्तमान और भविष्य

(१) राष्ट्रीय पुनहत्थान

पिछली एक सदी भारत के इतिहास में राष्ट्रीय पुनहत्थान का काल है। इस काल में सारे एशिया में एक नवीन जागरण की एक नई लहर सी चल रही थी। यूरोप में जो नये वैज्ञानिक आविष्कार हुए थे, उनके कारस वहाँ के देशों की कायापलट सी हो गई थी। एक समय था, जब यूरोप में भी ऋविषा का अंध-कार झाया हुआ था, लोगों में अन्वविश्वास घर किये हुए थे। जनता रूदि की पुजारी थी। पुराने धर्मग्रंथों में जो इंड किसा हुआ है, उसके विरुद्ध सोचना तक कुफर माना जाता था। यूरोप में यह दशा सोलहवीं सदी में ही सुघरनी शुरू हो गई थी। एक बार लोगों के दिमाग जब अंघविरवासों से मुक्त हो गये, वे अपनी बुद्धि से सत्य असत्य का निर्खय करने लग गये, तब यूरोप में उस आश्चर्यजनक उन्नति का प्रारंभ हुआ, जिसके कारख उन्होंने सारी दुनिया पर अपना प्रभुत्व क्रायम कर लिया। सोलहवीं सदी में भारत में भी अनेक धार्मिक सुधारक उत्पन्न हुए। पर उस समय की राजनीतिक परिस्थि-तियों के कारण इनकी संपूर्ण शक्ति जनता में एक आरवासन की भावना उत्पन्न करने में ही लग गइ। इनके उद्योग से लोगों के सतप्त हृदयों को शांति अवश्य मिली, पर मारत से श्रविद्या का श्रंधकार दूर कर एक नई जागृति उत्पन्न करेने में इन संतों से कोई विरोष सहायता नहीं मिली।

ब्रिटिश शासन के स्थापित होने पर भारत के लोगों ते

अतुभव किया कि दुनिया उन्नति की दौड़ में कितनी आगे बढ़ चुकी है। इसमें तो कोई संदेइ ही नहीं, कि ये अप्रेज लोग भारतीयों से सब वार्तों में जागे थे। उनका सैन्य संगठन अधिक उत्तम था, उनके हथियार नये प्रकार के थे। विज्ञान की उन्नति के कारख उनके पास ऐसे साघन थे, जिनका भारतीयों को कोई। मी परिचय नहीं था। शासन, राजनीति, दर्शन और समाज-शास के चेत्र में भी यूरोप के वे निवासी भारतीयों की अपेसा ्रबहुत आगे बढ़े हुए थे। इस दशा में यह स्वामाविक था, कि असते नये शासकों के सम्मुख भारतीयों में एक प्रकार की हीने भावना उत्पन्न होने लगती, वे हर एक बात में अंग्रेजों की नकल करने में ही अपना कल्यास सममते, और अपनी सभ्यता. संस्कृति और घर्म को तिलांजिल देकर वे अंग्रेजों का अनुकरण करने में तत्पर हो जाते। श्रंभेजों ने अपना राज्यशासन सुटढ़ करके यहाँ श्रंमेजी की शिचा का प्रारंभ किया। परिखाम यह हुआ, कि भारत में शिक्षित लोगों की एक ऐसी श्रेखी उत्पन हो गई, जो अपने विचारों की हिन्द से अंग्रेजों के पूर्णतया शकाम थे।

बर आरत में राष्ट्रीय बेतना का सर्वया लोप नहीं हो गया था। यही कारण है, कि यहाँ ऐसे अनेक सुवारक उनीसर्वों सदी में उत्पन्न हुए, जो भारत के प्राचीन घर्स में संशोधन कर जनता में आत्मगौरव और देशप्रेम की भावना को पुनः जागृत करने में सफल हुए। इन सुधारकों में सबसे मुख्य ऋषि दया-तंद थे। दयानंद को अंभेजी का विलक्त मी आन नहीं था। कहोंने प्राचीन वेदशासों का अध्ययन कर यह अनुमव किया, कि वर्षमान हिंदू पर्भ बहुत विकृत हो चुका है। उन्होंने कहा, कि वाचीन आवध्य न केवल पूर्णक्ष से सस्य है, पर अध्य सब वर्मी का उद्गम भी उसी से हुआ है। देश की उन्नति के

लिये भारतीयों को पश्चिमी देशों का अन्धानुकरस नहीं करना चाहिये, ऋषितु ऋषने धर्म, सभ्यता और संस्कृति पर टेंढ़ रह कर भारत की वास्तविक अात्मा का विकास करना चाहिये। द्यानंद.के अनुसार विज्ञान कोई पश्चिमी देशों का आविष्कार नहीं। स्वराज्य, स्वदेशी, लोकतंत्र शासन त्रादि के सब विचार भारत के अपने हैं, विज्ञान की भी भारत में कभी बहुत उन्निति रह चुकी थी। बाद में लोग अन्धविश्वासों में फँस कर नीचे गिर गये। भारत को फिर से उन्नत करने के लिये पश्चिमी देशों का आँख मींच कर श्रतुसरए करने की आवश्यकता नहीं। यदि पुरानी भारतीय सम्यताका ही पुनकद्वार किया जाय, तो यह देश फिर से संसार में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर सकता है। मानसिक गुलामी को दूर करने, असत्य को त्याग कर सत्य को प्रहेश करने और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर दयानंद ने बड़ा जोर दिया। इसी तरह रामकृष्य परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी रामठीर्थ, राजा राममोहनराय श्रादि अनेक सुधारकों ने अपने-अपने हंग से भारत के राष्ट्रीय गौरव का पुनरुत्थान करने का उद्योग किया। दक्षिस में प्रार्थना समाज मे वही कार्य किया, जो उत्तरी भारत में आर्यसमाज और ब्राह्मसमाज ने किया था। इन सब आंदोलनों ने आरत को उस राजनीविक शक्ति के लिये तैयार कर दिया, जो अप्रेंची की अधीनता से जनता को मुक्त कराके स्वराज्य के मार्ग पर आगे बढ़ाने में समुर्थ हुई। धर्मसुधारकों के अतिरिक्त साहित्य के चेत्र में भी नई भावना का प्रादुर्भाव हुआ। बंगाल में बंकिस-चंद्र इस नई भावना के पहले प्रतिनिधि हैं। अपने आनंदमठ' में उन्होंने अभेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह कर स्वाधीनता की प्राप्ति के आदर्श को प्रस्तुत किया। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय गीत 'बंदे मातरम्' बंकिमचंद्र की ही देन हैं। बंकिम के संग्रीन

हीली ने उर्दू में, हरिश्चंद्र ने हिंदी में और विष्णु शासी चिप-लूलकर ने मराठी में नई जागृति की लहर का प्रारंभ किया।

अंग्रेजी शिचा ने भी भारत में राष्ट्रीय चेतना के प्रादुर्भाव में सदद की। श्रंप्रेजी द्वारा भारत के नवयुवक न केवल पश्चिम के ज्ञान-विज्ञान से परिचित हुए, अपितु उन्हें यह भी ज्ञाव हुआ कि किस प्रकार फांस के लोगों ने अपने राजा को राजगई। से च्युत कर लोकतंत्र की स्थापना की थी, अंग्रेज लोगों ने स्वयं अपने राजा के विकर्द विद्रोह कर पार्लियामेंट की शक्ति को किस प्रकार बढ़ाया था। यूरोप के विचारकों के लोकतंत्र शासन संबंधी विचारों ने भारत की शिचित जनता में एक नवीन चेतना उत्पन्न की। श्रंपेजों भें से भी कुछ उदार प्रवृत्तियों के लोगों ने इस चेतना को उत्पन्न करने में सहायता दी। इसी का परिसाम यह हुआ, कि सन् १८८५ में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। शुरू में यह कांमेस जनवा की शिकायतों और इच्छाओं को प्रस्ताको द्वारा सरकार तक पहुँचाने का ही कार्य करती थी। पर भीरे-भीरे इसने अपना रूप बदना। बाद में कांग्रेस ने स्व-्राज्य प्राप्ति को अपना उद्देश्य बनाया और उसके लिये असह-योग, शांविमय सत्यामह, क्रानून भंग बादि उप उपायों का अनुसर्फ किया। आधी सदी से भी कम समय में कांमेस भारत में सर्वसाधारण जनता की सर्वमान्य राजनीतिक संस्था बन गई, और उसने उस राष्ट्रीय संघर्ष का प्रारंभ किया, जिसके कारस अब यह देश स्वतंत्र हो यया है।

जिस समय कांग्रेस में पढ़े-लिखे लोग एक इ.होकर अपनी राजनीतिक मांगों को सरकार के सम्मुख उपस्थित करने के खिये प्रयत्न कर रहे थे, तभी भारत में उन क्रांतिकारी समि-वियों, का भी उदय हुआ, जिन्होंने आतंक के उपायों द्वारा, अंग्रेषों को भारत से बाहर निकालने और जनता में स्वदेश

गौरब का भाव उत्पन्न करने के उद्देश्य से अपना कार्यआरंभ किया। १६०४ ई० में एशिया के एक छोटे से देश जापान ने यूरोप के रशिया जैसे शक्तिशाली देश को युद्ध में परास्त किया। यूरोप के लोग एशिया के लोगों की अपेचा अधिक उत्क्रष्ट हैं, \_ इस धारणा को इस युद्ध से बड़ा धक्का लगा। भारत में भी लोगों में यह विचार उत्पन्न हुआ, कि यदि जापान रशिया को हरा सकता है, तो हम अंग्रेजों को क्यों नीचा नहीं दिखा सकते ? इस समय भारत का गवर्नर-जनरल लाई कर्जन था। उसने चाहा कि बंगाल के विशाल सूबे को दो भागों में बाँट दिया आय । इस समय तक बिहार, बंगाल, श्रासाम और उड़ीसा का एक ही सूबा था। बंगाल के लोगों ने कर्जन के इस प्रस्ताव को राष्ट्रीयता की द्रष्टि से हानिकारक सममा। उन्होंने इसके विदद्ध प्रचंड आंदोलन प्रारंभ किया। अंप्रेजी बस्तुओं का बहिष्कार और खदेशी का प्रचार इस आंदोलन के मुख्य साधम थे। अनेक जोशीले नवयुवकों ने इस समय आंतक के उपायों का भी आश्रय लिया। जगह-जगह पर क्रांतिकारी लोग हिंबियार श्रीर वंब बनाने लगे।कई श्रंप्रेज श्रफसरों पर इस समय हमसे भी किये गये और यह स्वातंत्र्य आंदोलन बंगाल तक ही सीमित न रह कर सारे भारत में ज्याप्त हो गया। पंजाब इसका दूसरा केंद्र बना। सरकार ने भी इस समय जनता पर अत्वाचार करने मं कोई कसर बाकी न छोड़ी। अनेक नेता गिरफ्तार किये गये 🕂 पर स्वतंत्रता का यह आंदोलन दवा नहीं। आखिर, सन् १६११ में ब्रिटिश सम्राट् जार्ज पंचम मारत आये और दिल्ली इरबार में उन्होंने बंगमंग को रह करने की घोषणा की। आसाम और विहार-उद्दीसा को बंगाल से अलग कर हो नवे सूबे बनावे गये। भारत की राजधानी कलकत्ता की अगह दिल्ली बनाई गई।

सन् १६९३ में महात्मा गांधी के नेतृत्व में द्वाए अफ्रीका के भारतीयों ने सत्यामह किया। द्विस अफ्रीका में भारतीयों की संख्या बहुत है। इन्हें कुली के रूप वहाँ ले जाया गया था और इन्हीं की मेहनत से गोरे लोगों ने उस जंगली देश को समृद्ध दशा तक पहुँचाया था। पर घीरे-घीरे वहाँ भारतीयों ने व्यापार व अन्य धंने भी शुरू कर दिये। यह बाव यूरोपियन सोगों को पसंद नहीं आई । उन्होंने कई ऐसे कानून बनाये, ि जिनमें भारतीय जोग अफीका में स्वतंत्ररूप से व्यापार नहीं कर सकते थे। गांधी जी ने इन्हीं कानूनों के विकद सत्यामह किया । अन्त में वे अपने प्रयत्न में सफल हुए। दक्षिण अफ्रीका के प्रधान मंत्री समदस के साथ उनका समम्मीवा हो गया । सन् १६१६ में महारमा गांधी भारत आये । यहाँ आकर उन्हें माल्म हुआ, कि विहार में निलहे गोरे किसानों व मज-दुरों पर बड़ा अत्याचार करते हैं। महात्मा जी इन शिकायतों की आँच के सिवे जब बिहार गवे, तो उन्हें चंपारन में प्रवेश करने के होक दिया गया। इस पर उन्होंने सत्यामह किया। आसिर सरकार को यह हुकुम खौटाना पड़ा। आँच होने पर किसानी की शिकायतें ठीक माल्स हुई और निलहे गोरों को अपने देश सीट जाने के सिये विवश होना पड़ा। गांधी जी का सारव में यह पहला कार्य था और उनके राजनीतिक जीवन का

प्रारंभ विहार से ही हुआ था।
१६१४ से, १६१८ ई० तक अंग्रेजों ने जर्मनी के विरुद्ध जो
महाबुद्ध लड़ा, उसमें भारतीयों ने उनकी दिस खोसकर सहा-क्या की। महात्मा गांधी ने स्वयं सोगों को हैंस लड़ाई में अंग्रेजों की मदद करने के लिये प्रेरसा की। अंग्रेजों ने भी इसं कार्य का खुसे तौर पर आश्वासन दिया, कि युद्ध समाप्त होते ही भारत में उत्तरहासी शासन की स्थापना कर दी आयगी। पर शास्त्रसुधार के लिये जो नये कानून ब्रिटिश पार्लियामें इने बनाये, उनसे भारत को संतोष नहीं हुआ। परिएाम यह हुआ, कि कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन का प्रारंभ किया। लोग हजारों की संख्या में जेल गये और सारे देश में राष्ट्रीय चैतना उत्पन्न हो गई। कांग्रेंस के नेतृत्व में देश ने स्वराज्य के लिये औ संघर्ष पिछली चौथाई सदी में किया है, उसका संदोष के साथ भी उल्लेख कर सकना यहाँ संभव नहीं है।

बिद्दार में राष्ट्रीय जागृति का प्रधानश्रेय आर्यसमाज और अंग्रेंस को है। स्वामी दयानंद स्वयं पटना गये थे और उन्होंने वहाँ आर्यसमाज की स्थापना कर विहार में घार्मिक सुघार के कार्य का प्रारंभ किया था। क्रांतिकारी आंदोलनों ने बिद्दार में कभी जीर नहीं पकड़ा। पर कांग्रेस के शांतिमय कानून भंग श्रीर सत्याग्रह के आंदोलन वहाँ बहुत लोकप्रिय हुए। दक्किया अफ़ीका से भारत लौटने पर गाँधी जी ने अपना पहला कार्य-चेत्र विहार को ही चुना था। चंपारन के सत्यामह और जाँच के समय बाबू बज किशोर प्रसाद, बाबू राजेन्द्रप्रसाद आहि अनेक बिहारी कार्यकर्त्ता गांधी जी के साथ थे। गांधी जी के सत्संग से इन नवयुवकों ने एक नये जीवन की दीचा ली और देश सेवा को ही अपने जीवन का गुरूय व्रत बनाया। चंपारन के सत्यामह की सफलता के कारण बिहार की जनता ने यह पत्यच अनुभव कर लिया, कि बीसवीं सदी में असहाय और निःरास लोगों के लिये अपने रास्किशाली शासकों के बिलाफ मोरचा लेने का यही एकमात्र उपाय है। यही कारण है, कि कांग्रेस द्वारा संचालित आंदोलनों में बिहार के लोगों ने खुब हाथ बटाया और यह प्रांत कांमेस की शक्ति का एक प्रमुख केंद्र बन गया। असहयोग और सत्यामह के आंदोलनी में विहार का बहुत बड़ा कर त्व था। १६४२ के स्वातंत्र्य युद्ध हो

भी इस प्रांत के लोगों ते अपूर्व साहस प्रदर्शित किया भीर

#### (२) पटना के उत्कर्ष का पुनः भारंभ

विद्वार को जीवने के बाद संप्रेजों ने उसे बंगाल के सूबे में ही सिन्मिकित रसा । इससे पटना का जिस प्रकार द्वांस हुआ, इसका अन्तेस हम पहले कर चुके हैं। पर विहार को बंगाल के साथ रखना उचित नहीं था। विहार की भाषा हिंदी है, अंगाल में बंगाली बोली जाती है। सन १८६४ में बाबू सहेश नारायस ने बिहार की एक पृथक प्रांत बनाने का शाँदीवन आरंभ किया। सन १६०८ में विहार के लोगों ने श्रपनी पृथक प्रांतीय महासभा का संगठन किया, जिसका पहला अधिवेशन श्रीयुत अली इमाम की अध्यत्तवा में हुआ। इस प्रकार विहार के लोगों में यह भावना निरंतर प्रवल हो रही थी, कि बंगाल से प्रथक् होकर उनका एक प्रथक् प्रांत बनना चाहिये। १६११ ई० में उनकी यह आकांचा फलीभूत हुई। दिल्ली दरबार के अवसर पर सम्राट् जार्जपंचम ने विद्यार-वहीसा को बंगाल से पुर्वक् कर एक नवे प्रांत के रूप में परिवर्तित करने की फोक्सा की। इस नये प्रांत की राजधानी पटना को बनाया गया, और एक बार फिर इस प्राचीन नगरी ने प्रांतीय राजधानी के गौरब-अय पद की माप्त किया। शेरशाह के समय से कई सदियों वक पटना प्रांतीय राजधानी रहा था। एक बार फिर इस पद हर अभिष्ठित होकर पटना के उत्कर्त हा पुनः प्रारंग हुना। समार जाने पंचम दिल्ली से पटना भी गरे। वहाँ इकारों की में बीगों ने उनका समारीहपूर्वक स्वागत किया। विश्व राज्यांनी वन जाने से पुराने पटना के परिचम में एक में शहर का विकास ग्राह हुआ, जिसका विस्तार तीन वर्ग-

मील से भी अधिक है। पुराने पटना को श्रव पटना सिटी नाम से कहां जाता है, श्रीर ब्रिटिश शासन में बसे हुए नचे शहर को केवल 'पटना' कहते हैं। प्रांतीय सरकार के सब हम्बर इस पटना में ही हैं।

१६१६ में बिहार का हाईकोर्ट भी पृथक बना दिया गया।
इसका उद्घाटन उस समय के गवनर जनरल लाई हाई ज ने
पटना में किया। हाईकोर्ट के पटना में स्थापित हो जाने के
कारण इस नगर की बहुत उन्नित हुई। बहुत से वकील अब
कलकत्ता से आकर पटना में बस गये और अदालत के काम पर
संपूर्ण बिहार के संपन्न लोग पटना आने जाने लगे। १६२१ में
बिंक आफ बेल्स भारत की यात्रा करते हुए पटना भी आबे।
बांकीपुर के मैदान में उन्होंने दरबार किया, जिसमें संपूर्ण
बिहार के बड़े लोग एकत्र हुए। इससे कुछ समय पूर्व १८०६ ई०
में भी उस समय के जिस आफ बेल्स, जो आगे चलकर एडवर्ड
सप्तम के नाम से सम्राट् बने, पटना आये थे। बिहार का
इंजीनियरिंग म्कूल उसी घटना की स्मृति में स्थापित हुआ था।

१६११ में बिहार का जब पृथक् प्रांत बना, तो वहाँ का अमेजी स्वेदार लेकिटनंट गवर्नर कहलावा था। १६१६ के कानून के अनुसार विहार में प्रांतीय ज्यवस्थापिका सभा की स्थापना हुई और शासन के कुछ मामले जनता द्वारा चुने हुए ज्यवस्थान एका सभा के सदस्यों के प्रति उत्तरदायी मंत्रियों के सुपुर्व किये गये। १६३५ में बिहार प्रांत की स्थित और अधिक उँची कर दो गई। वहाँ का स्वेदार अब लेफ्टनंट गवर्नर (नायब) की जगह गवर्नर कहा जाने लगा। १६३५ के कानून के अनुसार प्रांत के शासन में जनता को काफी अधिकार दिया स्था। प्रांतीय एसेम्बली के सदस्यों का चुनाव जनता हारा होने लगा। श्रीर एसेम्बली में जिस दल का बहुमत हो, उसका नेता ही अस्व

का अधानमंत्री बनने लगा। बिहार में कांग्रेस का जोर है। नये कानून के अनुसार जब १६३७ में एसेम्बली का जुनाव हुआ, तो कांग्रेस की विजय हुई। कांग्रेस दल के नेता बाबू श्रीकृष्ण सिंह, बिहार के प्रधान मंत्री बने। सन् १६४६ में नई शांतीय एसेम्बली का निर्माख हुआ, इसमें कांग्रेस को और भी अधिक शानदार विजय उग्र हुई। बिहार में राष्ट्रीय चेतना इतनी अधिक उत्पन्न हो जुकी है, कि वहाँ जमींदारों व धनप्रतियों कि अपेका देशसेबकों का प्रभाव बहुत अधिक है। यही कारण है, कि वह कांग्रेस की शक्ति का महत्त्वपूर्ण गढ़ है।

१६१७ में विद्यार का प्रवक विश्वविद्यालय भी स्थापित किया गया। इसे पटना यूनिवर्सिटी कहते हैं। १६२१ के असह-योग आंदोलन से पटना में राष्ट्रीय विद्यापीठ की भी स्थापना

हुई। यह बिहार के राष्ट्रीय जीवन का केंद्र है।

१६११ में जब बिहार बंगाल से प्रथक हुआ, तो पटना इस नये प्रांत के जीवन का केंद्र हो गया। वहाँ प्रांतीय सरकार के सब दुश्वर बने, हाईकोर्ट बना और बाद में उसकी अपनी अक्षण युनिवर्सिटी भी बन गई। घीरे-घीरे पटना से अंप्रेजी और हिंदी के अनेक समाचार पत्र भी निकलने लगे। वह बिहार के राजनीविक जीवन का केंद्र बन गया। इसमें कोई संदेह नहीं, कि बीसवीं सदी में एक बार पटना का फिर उसके अस हुआ है। अब बह शिक्षा का एक बढ़ा केंद्र है। वहाँ मैडि-कल कालिज, इंजीनियरिंग कालिज, हे निंग कालिज, पटना कालिज आदि अनेक प्रसिद्ध शिक्षणलय हैं। अनेक बढ़े-बढ़े पुस्तकालय, स्यूजियम व रिसर्च संस्थायों भी वहाँ स्थापित हो युकी हैं। प्रांतीय शासन की राज्यानी होने से, लोकतंत्र शासन के इस युग में पटना बिहार के राजनीविक जीवन में बहुव स्वस्थ्यपूर्व स्थान प्राप्त कर चुका है।

## ्(३) पटना का भविष्य

भारत के राष्ट्रीय पुनरुत्थान की जो प्रक्रिया अब से एक सदी पहते ग्रुरु हुई थी, वह अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। भारत अब स्वतंत्र हो चुका है। सिद्यों की पराधीनता की जंबीरों को तोड़ कर अपनी शक्ति द्वारा अब भारत स्वराज्य प्राप्त करने में समर्थ हुआ है। खेद यही है, कि भारत की अखंखता कायस नहीं रह सकी। मागध साम्राज्य के निर्माता आचार्य चासक्य के अनुसार उत्तर-पश्चिमी हिमालय से समुद्र पर्यन्त जो पृथिवी है, वह एक चक्रवर्ती चेत्र है। पाटलीपुत्र के अनेक राजवंशों ने हिंदूकुरा पर्वत से कलिंग तक और हिमालय से समुद्र पर्यन्त जो पृथिवी है, वह एक चक्रवर्ती चेत्र है। पाटलीपुत्र के अनेक राजवंशों ने हिंदूकुरा पर्वत से कलिंग तक और हिमालय से सुद्र दिसाल समुद्र वर्क विस्तार किया था। स्वतंत्र भारत इस स्वामाविक 'चक्रवर्ती चेत्र' की अजुरखता को कायम नहीं रस सका।

पर भारत एक विशाल देश है, और इसका अविष्य बहुत उच्चात है। यद्यपि इसमें अनेक भाषायें बोली जाती हैं, नसल की हिंदर से भी इसमें अनेकिवध लोग बसते हैं, धर्म के लिहाक से भी वहाँ के सब निवासी एक नहीं हैं, पर इन विविध्याओं के होते हुए भी इस देश में एक प्रकार की आधारभूत एकता विद्यमान है। ऐतिहासिक हिंदर से भारत में अनेक 'जन' बसते हैं, और इन जनों के पृथक् द्वक जनपद (प्रदेश) हैं। इन जनों में पृथक्त होते हुए भी भारत के सब्द निवासी राष्ट्रीय हिंदर से एक हैं। वर्तमान समय में जो विहास मांव है, थोड़ से परिवर्तनों के साथ वह इस देश का एक स्वामाविक जनपद है। यह ठीक है, कि प्राचीन समय में इस प्रांत में भी अनेक। छोटे-बड़े जनपद थे। पर मगध के महाजनपद ने बहुत

de .

Wall.

.

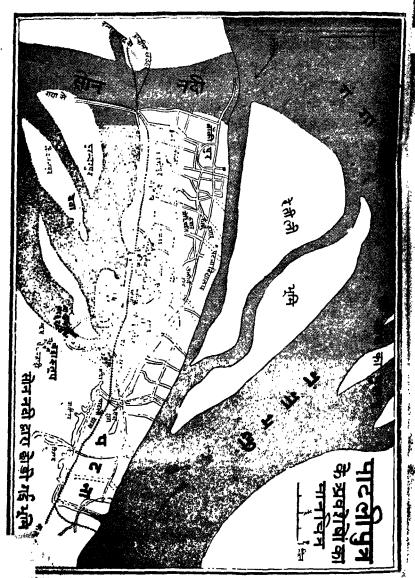

A COMMON COM

प्राचीन काल में उन सक को एक स्पृत्र में संगठित कर दिया था।
विहार का यह प्रांत भारत का एक आदर्श जनपद है। आर्थिक
दृष्टि से इसका भविषय बहुत ही उज्यल है। इस ज्यावसायिक
युग में जिस देश के पास कोयला और लोहा हो, वही सब से
समृद्ध है। विहार में लोहे और कोयले की बहुत सी खाने हैं।
पशिया का सब से बढ़ा लोहे का कारखाना विहार में ही है।
अन्य बहुत से खनिज द्रव्य भी विहार में विद्यमान हैं। कृषि
की दृष्टि से भी विहार की स्थिति अनुपम है। ईस की खेती के
कारख विहार में न केवल कृषि, अपित कारखानों की भी बहुत
ज्यादि हुई है। वह समय अब दूर नहीं है, जब अपने सनिच
दृष्टी और कृषि की पैदावार के कारण विहार एक वार फिर
भारत में एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रांत वन जायगा और व्यावसायिक दृष्टि से इसका महत्त्व बहुत बढ़ जायगा।

शान-जाने के साधनों में जो उन्नित इस युग में हो रही है, उनके कारण पशिया के विविध देश एक दूसरे के बहुत समीप शा गये हैं। तिब्बत, चीन, जापान श्रादि श्रनेक पशि-साई देशों में शब भी उस श्रष्टांगिक श्रार्य धर्म का प्रचार है, जिसे हजारों वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध ने इसी प्रांत में प्रारंभ किया था। बुद्ध के जीवन के साथ संबंध रखने वाले बहुत से स्थान बिहार में ही हैं। संसार भर के बौद्धों के लिये यह प्रदेश पुष्य भूमि है। पुराने समय में हुर्गम पर्वतमालाओं और कठिन रेगिस्तानों को पार कर के भी धर्मप्राम्य यात्री इस पुष्य भूमि का दर्शन करने और यहाँ के सत्य धर्म की शिषा प्रहम्म करने हैं। जहाज, रेल और वायुवान के इस दुग में इन बौद्ध यात्रियों के लिये बड़ी संख्या में महात्मा बुद्ध की इस पुष्यभूमि के दर्शनों के लिये बाना बहुत सुगम हो गया है। इसमें संदेह नहीं; कि निकट भविष्य में विहार का यह

प्रदेश एशिया के बौद्धों के लिये धाकर्पण का एक बड़ा केंद्र बन जायगा।

विहार का भविष्य बहुत उज्वल है, और उसके साथ उसकी राजधानी पटना का भविष्य बंधा हुआ है। विहार के उत्कष और समृद्धि के साथ-साथ पटना का भी महस्व बद्वा जायगा, इसमें कोई संदेह नहीं। किसी समय पटना सारे भारत का केंद्र था, विहार का केंद्र वह अब भी है। यह कहना तो बहुत कठिन है, कि यह प्राचीन नगर फिर कभी अपने विलुत गौरव को पृष्वया प्राप्त कर सकेगा। पर यह निश्चित हैं, कि भावी भारत में विहार का बहुत महस्वपूर्ष स्थान होगा और उसके साथ ही पटना अपने प्राचीन गौरव को बहुत कुछ प्राप्त कर लोगा।



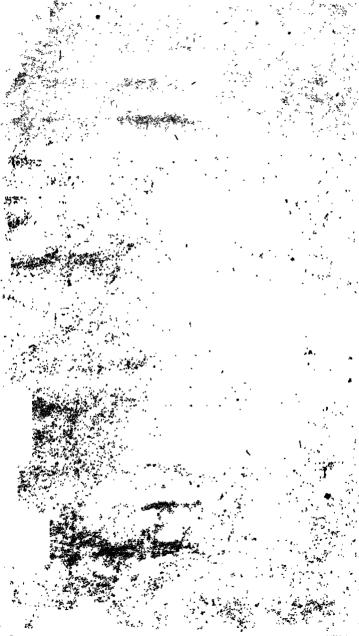

CATALOGU

# CENTRAL ARCHAEOLOGICAL LIBRARY, NEW DELHI

BURROWER'S RECURD.

Catalogue No. 934.0131/Sat - 9918.

Author-Vidyalankar, Satya Kaitu

Title- Patli-Putar ki Katha

Borrower No. Date of Issue

Date of Return

book that is shall to but a clock

CHAPOLOG

GOVI CF INDIA
Department of Archaeolog
NEW DELFA

Please help us 40 hors the brain